# पूज्य मसोभाचार्य जीवन-चरित्र

( परमश्रद्धेय स्व० आचार्य श्री श्री १००८ श्री गणेशलालजी

श्री देवकुमार जैन दर्शनशास्त्री, साहित्यरत्न

श्री गर्गोश स्मृति ग्रन्थमाला, बीकानेर (भी श्रिष्टिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित) प्रकाशक

मंत्री-श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ रांगड़ी मोहल्ला, बीकानेर (राज)

प्रथम-संस्करण : १६७०

प्रकाशनतिधि सं० २०२७, मिती ग्रासौज शुक्ला २ दि० २ ग्रक्टूबर, १६७०

मूल्यः पांच रुपये (अर्धमूल्य)

मुद्रक जैन आर्ट प्रेस, (श्री म्रिलन भारतवर्षीय साधुमागी जैन संघ द्वारा संचालित) रांगड़ी मोहल्ला, वीकानेर (राज.)

### प्रकाशकीय

परमध्रद्धेय पूज्य गरोशानायं का जीवनचरित्र प्रम्तुत है।

यद्यपि जीवनचरित्र की यथाशीद्र प्रकाशित करने के लिये पाठकों ता आग्रह रहा। यह आग्रह रहना भी चाहिये और यथार्थ भी है। लेकिन । हापुरुषों के सर्वागीण जीवन की विद्येपताओं को फमबद्ध रूप से एक सूत्र में ररोना सहज नहीं होता है और साथ ही उन विद्येपताओं के यप्रतप्र वित्तर ए कणों को संकलित करने के लिये भी समय की विद्येप आवश्यवता होती । इस प्रयास में काफी समय लगता है। अतः शीद्रता की आकांक्षा रसने ार भी विलंब होता रहा। फिर भी हमारी ओर से एतदर्थ शक्य प्रयत्न किये । ये और उन्हीं का परिणाम है कि आज हम यह ' पूज्य गणेशाचार्य जीवन-शित्र' प्रस्तुत करने में सक्षम हुए हैं। पाठकों के वार-शार के आग्रह से हमारे । यस्तों को वेग मिला, एतदर्थ हम जनका सबन्यवाद हार्दिक आगार मानते हैं।

परमश्रद्धेय चारित्रचूड़ामणि पूज्य गणेशाचार्य के जीवन की वेशेपतार्थे प्रत्येक सद्वमं, सदाचार एवं संयम प्रेमी मानव—हृदय में अकित हैं। यह विशेपतार्थे जन्मजात संस्कारों से अंकुरित हुई और सुयोग्य गुग्ओं के नेर्देशन में पल्लवित, पुष्पित होकर रमणीय होती गई।

पूज्य आचार्य श्री जी ने मानव से महामानव, नर से नारायण होने हैं है मार्ग का अनुसरण किया और अपने प्रयास से नितनूतन सफलताओं को समाजित कर गंतव्य की ओर गतिशील गहे। यही कारण है कि वे मानव को मानवता का बोध कराने में घ्रुव तारे की तरह सदैव अटल रहेंगे।

मानवजीवन की प्राप्ति सत्यान्वेषण की प्रक्रिया का सूत्रपात है भौर समग्र सत्य की उपलिब्ध चरम लक्ष्य। इस लक्ष्यप्राप्ति के लिये आत्मिक ग्रक्तियों के विकास का कम-क्रम से ऊर्व्विकरण करना पड़ता है। यह ऊर्व्विकरण भी तभी संभव है जब संयम, तप, त्याग साधना के माध्यम से प्रमाद-ान्य त्रुटियों का उन्मूलन होकर स्वानुभूति प्रकाशित होने लगती है। इस स्थिति । रमण करने वाले मानव श्रमणपद के अधिकारी होते हैं।

उक्त संकेत के परिप्रेक्ष्य में जब हम पूज्य गणेशाचार्य के जीवन पर िटियात करते हैं तो श्रमणधर्म का समग्र रूप परिलक्षित होता है। श्रम, शम गर सम की त्रिवेणी के संगम से आचार्य श्री जी भट्टम जीवों के लिये तीर्थ विरुद्ध से विभूषित हैं। उनके जीवन की विविध विशेषताओं एवं साधनाओं से किसी एक को स्व-विकास का आधार बनाकर हैयोपादेय के विवेक से इयाण कर सकते हैं।

आनार्य श्री जी ने आध्यात्मिक-सामना की अनुभूतियों का विवेचन किया है । उन्होंने जो अनुभव किया, जनसामारण के लिये उपयोगी मान वितरित कर दिया । इस कथन में स्पक्ति और स्पक्ति के साध्यय से समाज-जीवन में आगत युर्वेलताओं, रुद्यों आदि की नियृत्ति के लिये भी संकेत है।

पूजा गणेशानामं के जीवनगरित्र के आनार और विनार, चिन्तन और मनन, संयम और तेप, करणा और मीत्री, अनुशासन और विनयशीलता आदि विविध आयाम हैं। उनमें से प्रत्येक आयाम के बारे में समग्रक्षेण प्रकार डालना सहज नहीं है। अतः प्रस्तुन ग्रन्य में यथाप्रसंग बिविध विशेषताओं का आंशिक दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया है और प्रयास की सफलता पाठकों के निर्णय पर आधारित है।

गुणपूजक और संगम के साधक पूज्य आचायं प्रवर का जीवन जाज्वल्यमान प्रकाशपुंज की तरह हमें सदसद्-विवेक की प्रेरणा देकर जीवन के जच्च आदशों को दैनंदिनी ज्यवहार में उतारने की बुद्धि दे तो इसी में ही जीवन-चरित्र के पठन-पाठन की सफलता है।

पूज्य आचार्य श्री जी की विशेषताओं को कमवद्ध रूप में अंकित करने के लिये लेखक का प्रयास घन्यवादाई है। साथ ही इस कार्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपेण सहयोग देनेवालों का अभिनंदन करते हुए आभार मानते हैं।

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा कलकत्ता ने जीवनचरित्र-प्रकाशन के लिये ५०००.०० रु. सहायतार्थ प्रदान किये थे और इस सहायता के फलस्वरूप पूरे मूल्य के बजाय अर्धमूल्य यानी १०.०० के वदले ५०० में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एतदर्थ हम सभा के पदाधिकारियों सहित समस्त सदस्यों का सधन्यवाद आभार मानते हैं। यह सहयोग सत्साहित्य प्रेमियों के लिये प्रेरणादीप बने, यही आकांक्षा है।

> संघसेवक जुगराज सेठिया

. मन्त्री

सुन्दरलाल तातेड़, मोतीलाल मालू उगमराज मूथा, पीरदान पारख

💎 सहमन्त्री

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संद

### श्री गर्भेशाय नमः

विश्व के संचेतन प्राणघारियों में मानव एक श्रीस्ठ प्राणी है और श्रीस्ठता का कारण है उसकी विचारधीलता । यह विचारों से प्रेरणा निता है और उन्हें प्रेरित भी करता है । उनके विचारों की उत्ते जना जगत में प्रतिक्षीय और विचाया का दृश्य भी उपस्थित कर सकती है और विचारों के बदलते ही समूचा जगत बदल सकता है । अतः जब मानव विचारों की इन विलक्षण शक्ति के प्रवाह को अंतर् की ओर मोड़ देता है तो उनमें अदम्य उत्साह, अनुपम शांति, धैर्य एवं विश्वास का विकास होता है और उनमें ऐसी परिस्थित तियों का निर्माण करता है कि वह स्वयं अपने लिये ही नहीं, अपितु प्राणिमाव के लिये आदर्श बन जाता है ।

जीवन के इतिहास में मानव एक सर्वोच्च पद है। इसमें अपने आपको परिस्थित के अनुकूल ढाल लेने की एक विशिष्ट क्षमता है। जिससे वह अपने अनुभवों और स्मृति से जीवन के नये-नये पाठ सीखता है, जबिक अन्य-देव, पशु आदि जो भी जीवन विताते हैं, उसे भूलते जाते हैं। उनके जीवन में प्राप्त को भोगना ही समाया हुआ है। अकर्मण्यता या लाचारी से जब जैसा कुछ भी प्राप्त हो गया, उसमें ही संतोप कर लिया। उनमें न तो अच्छे अवसर प्राप्त करने की आकांक्षा है और न प्रयत्न करने की इच्छा है। उनका जीवन गाड़ी के पहिये के समान घूमते हुए समाप्त हो जाता है।

अतएव-मानव जीवन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्राणिमात्र के शाश्वत ध्येय की प्राप्ति होती है। उसमें सारासार, धर्माधर्म और आत्म-अनात्म आदि तत्वों के निर्णय करने की बुद्धि है, जिसके द्वारा समस्त वंधनों से मुक्त होकर सच्त्री और सर्वकालव्यापी स्वतंत्रता एवं सर्व दु:खों से मुक्त होकर चिर शांति प्राप्त की जा सकती है, जो प्राणिमात्र का चरम ध्येय है। इसी को परम पद, परमात्मापद या मोक्ष कहते हैं। इस पद को प्राप्त करने की सामर्थ्य मानव के सिवाय अन्य प्राणियों में नहीं है।

अतः मानव-जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण है और चराचर विश्व के समस्त प्राणियों को प्राप्त करने योग्य है। इसकी अपनी कुछ ऐसी विशेषता

हैं जो अन्य प्राणियों में प्राप्त नहीं होती हैं। विश्व की संस्कृतियों का जल्म-दाता मानव ही होता है। इसमें देवत्व भी है और दानवता भी है, योग भी है और भोग भी है। यदि सभी प्रकार की अच्छाईयों और बुराईयों को एक स्थान पर ही देखना हो तो मानव-जीवन में देख सकते है।

परन्तु जब तक मानव-जीवन का उद्देश्य न समभा जाये, स्वरूप का भान न हो सके, जगत जिस रूप में है, उस रूप में पराव न सके और शाश्वत लक्ष्य—मोक्ष - का यथार्थ मार्ग ज्ञात न कर सके, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। इसलिये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन की उपयोगिता का सदैव विचार करता रहे।

विचार के केन्द्रबिन्दु दो हैं — एक अंतजीवन और दूसरा बाह्यजीवन। अंतर्जीदन में बह ६ मं का प्रकाश लेकर प्रवेश करता है। मानव अपने जीवन के प्रति जितनी भी धारणायें और विश्वास बनाता है, वे सब उसके हैं और उनके सहारे ही बह्य जगत में पदार्थों को देखने, पाने की इच्छा करता है। उन्हीं के सहारे समाजों का निर्माण होता है, राष्ट्र और विश्व की व्यवस्था बनती है एवं महाविनाश व महाप्रलय की ओर न जाकर अंघकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। लेकिन जब कभी भी मानव—जीवन के साथ विश्वासघात किया गया, त-तब जीवन की उपलब्धियां नष्टभ्रष्ट होती रही हैं।

इसलिये यह सिद्ध है कि उसी मानव को महत्व दिया जाता है जो अपने शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जो सवाई और भलाई के अन्वेषण में प्रगति करता रहता है। इस अन्वेषण में जो प्रयत्नशील रहते हैं, वे मानवीय सम्पता के इतिहास में स्थायी स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे मानव महापुरुष या महामानव के रूप में जन-साधारण के मानस में सदा के लिये अपना स्थान बना लेते हैं। उनकी अनुभूति मानवमात्र के हृदयपटल पर एक विशेष छाप लगा देती है।

महापुरुषों का जीवन पिवत्रता और नि:स्वार्थ आस्तिवय का एक सुस्पष्ट अध्याय होता है । वे आध्यात्मिक सिद्धांतों और उनकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगिना का उपरेश देकर, अपने आचार-विचार द्वारा जीवन में प्रयोग कर मानवता को उत्कर्षोनमुखी बनाने के लिये जीवत रहते हैं। उनका जीवन जन-साधारण के लिये देन है। उनके जीवन से हमें संसार रूपी सागर से तिरने की प्रेरणा मिलती है। अतएव इसी आशय को लेकर किसी किव ने कहा है—

₹.

]

### परिवृतिनि संसारे मृतः को वा न जायते । स जातो येन जातेन याति यंगः समुप्तितम् ॥

विषव में उन मानवों का महत्व नहीं है जिन्होंने भौतिक सफलतायें प्राप्त कर बड़े-बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया अथवा भौतिक स्मानकों प्रारा अपने आपको बनाये रखने का प्रयत्न किया । उन्होंने अपने नाम को अगर बनाये रखने के लिये नगर बसाये, दुर्ग बनाये, निकित कान्त के प्रवाह और प्राकृतिक कारणों से उनका नाम दोप न रह गका । जो भौतिक सफलनाओं के लिये अपनी इच्छापूर्ति में बाधक बनने वालों का संहार करने हैं, जो सम्यता और संस्कृति का बिनाश कर अट्टहास करते हैं, जो दूसरों का ध्वंस कर हिंगत होते हैं और विश्व की सुख्यांति को मिटा देना अपना कर्तव्य समभन्ते हैं, वे महापुरुष नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व शरीर में ध्वय के कीटाणुओं के समान विश्व के लिये महा भयंकर होता है।

लेकिन जो आतम-विजेता महापुरप होते है वे आत्मान्वेषण के प्रमस्त पथ पर अवाध गति से चलते रहते हैं। उन्हें भौतिक सफलतायें अपने लक्ष्य— घ्येय से विचलित नहीं कर पातीं और वे आघ्यात्मिक जगत का साम्राज्य प्राप्त कर आत्मानुभूति का आदर्श विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। काल उनका दास वन जाता है और उन कालविजेता मृत्यंजयी महापुरुषों का जीवनादर्श युग-युग तक मानव—समाज को प्रेरणा देता रहता है।

उन महापुरुषों का युग-युगान्त में भी मानव मात्र ऋणी रहा है और रहेगा। उन्होंने अपने गहन आध्यात्मिक ज्ञान और तप, त्याग और संयम से अनेक परिषहों एवं परेशानियों का दुढ़तापूर्वक सामना करते हुए हिमालय की भांति अटल और अचल रहकर, विश्व को सही, सत्य एवं शास्वत विचार प्रदान कर इस उक्ति की चरितार्थ किया— अध्यात्म तर्क का विषय नहीं, लेकिन हृदय की ध्वनि है।

महापुरुष सेना, शस्त्र, घन, शरीर और ऐन्द्रिक विषयों पर निर्भर न रहकर मानव की मानवता और सर्वोच्च शक्ति को जगाना अपना कर्तव्य समभते हैं। अपना कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संयम और तप द्वारा अपनी आत्मा को निर्दोष बना लेते हैं और जब कसीटी पर खरेपन की परीक्षा हो जाती है तो ससीम से असीम होकर जन-कल्याण के लिये निकल पड़ते हैं। उनकी यह अनुभूति आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता और सर्वोच्चता, प्राणीमात्र के प्रति भ्रातृभाव और शांति, प्रभ की भावना के आदर्शों का शिक्षण देती है। ऐस भहापुरुप ही ससार के सच्चे हितानस्तक हैं। ये किसी निर्यन को हीरा, पन्ना, मोतियों का दान कहीं करते हैं किस्तु उसकी आत्मा में ऐसी शक्ति भर देते हैं जिससे वह बड़े-बड़े श्रीमानों की निविधों को दुकरा सके। उनकी वाणी और उपदेश गुग-गुग तक जनता को मार्गदर्शन कराते रहते हैं। जब तक भव्य पुरुप आत्मविकास के लिये प्रयत्नशीन रहेंगे, तब तक उन-उन महापुरुपों की सदीब समृति वनी रहेगी।

ऐसे महापुरुष अज्ञानान्यकार का भेदन करने हुए अध्यातम-गगन में सूर्य के समान चमकते हैं। उनके उपदेश अन्तरातमा को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे पाश्चिकता के अंधकार में दबी हुई मानवता पुनः चमकने लगती है। ऐसे महापुरुषों का जीवन ही संसार में आदर्श की स्थापना करता है। उनके उपदेश नये संसार को घड़ते हैं श्रीर कार्य नव-निर्माण करते हैं।

यदि विश्व की प्रगति का इत्यहास उठाकर देखें तो उसके पन्ने-पन्ने से मालूम होगा कि उसमें कुछ ऐसी थोड़ी सी विभूतियों का लेखा है जिनकी विचारघारा वाह्यरूप घारण करके विश्व की प्रगति का इतिहास बन गई है।

यहां विश्व की एक ऐसी ही विरल विभूति का जीवन-इतिहास अंकित कर रहे हैं, जो आचार्य श्री गरोशलालजी म. सा. के नाम से विख्यात हैं। वे जन-जन के श्रद्धेय और मार्गदर्शक हैं। वे एक संत हैं। उन्होंने संसार त्याग दिया था, अंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ एक पारिवा-रिकजनों को त्याग दिया था, लोकेषणा को त्याग दिया था, गृहस्थी के प्रपंचों को त्याग दिया था, अड़ौस-पड़ौस में बसने वाले पुरजनों का त्याग कर दिया था, कतिपय व्यक्ति विशेषों से नेह-नाता तोड़ दिया था । परन्तु कुछ व्यक्तियों के बदले उन्होंने विश्व के प्राणिमात्र से संवन्ध जोड़ लिया था । 'सत्वेषु मैत्री' 'सर्वभूतात्मभूत' की भावना सजीव हो गई थी । इँट-चूने से बने घर की चार दीवारियों का परित्याग कर लाखों मानवों के मन मंदिर में अपना डेरा जमा लिया था । उन्होंने संसार का त्याग कर दिया था लेकिन अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा था । उनकी निवृत्ति में भा प्रवृत्ति का उदार घोष था। उनकी ममता में समता का समावेश हो गया था, स्नेह में रूपान्तरित हो गई थी । परिणामतः उन्होंने संसार का बड़े से बड़ा उपकार किया । उनका जीवन-इतिहास मानवीय-जीवन का इतिहात हैं । उनका आत्म-विकास जन-कल्याण का राजमार्ग हैं । उनका विचाप सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रयत्न करने वालों को प्रेरणा सूत्र है । उनका आचार साधकों के लिये प्रोत्साहन है और उनका उपदेश प्रगति का शखनाद है।

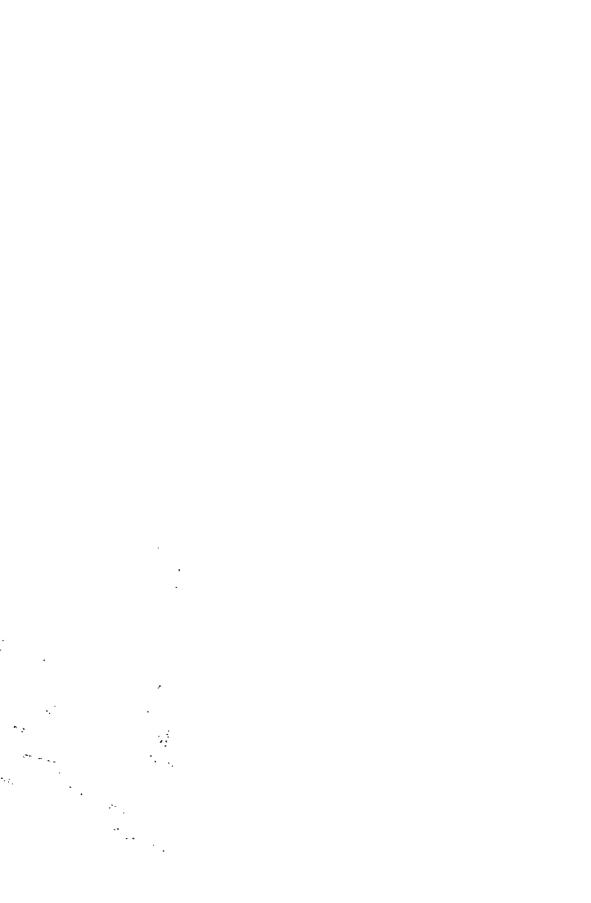

# श्रद्धा के दो प्रारंभिक शब्द

# मुनि श्री सुशोलकुमारजी म.

श्रद्धेय आचायंश्री गणेशलालजी म. की जीवन-गाया के प्रकाशन का विचार बहुत ही स्तुत्य है । मेरा स्वयं का विचार था कि मैं उनके मानवीय दृष्टिकोण, साधनापरक जीवन एवं उनके विश्व-मंगलमय संस्मरणों को रेखांकित करूं और किसी समय मंक्षिप्त रूप में उनके दिव्य जीवन की कांकी का अभिलेखन भी कर पाया था । किन्तु इस समय मेरी अपनी ही कार्यं रयस्ततायें लिखने में असमर्थ करती रहीं । मुक्ते यह जानकर सन्तोप हुआ कि अब श्रद्धेय आचार्य श्री का जीवन प्रकाशित होने जा रहा है । में लेखक महोदय का आभारी हूं, जिन्होंने ऐसे पवित्र विचार और एक महातमा की जोवन-गाथा को सम्पादित एवं प्रकाशित करने का भार अपने उपर लिया ।

मैं मानता हूं कि संसार में सबसे किठन काम संस्कृति एवं सम्यता के क्षेत्र में बिखरे हुए आध्यात्मिक बीजों को विषत एवं पोषित करने का है। विशेषकर जैन-संस्कृति की साधना ही सबसे अधिक सहज और दुष्कर है। क्योंकि जिस शून्यता में जाकर आत्मा के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा इस जगत एवं आत्मतत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वही सबसे किठन काम है। वास्तव में जिसे हम सहज कहते हैं वही सबसे किठन होता है।

आत्मा ही हमारा मुख्य तत्व है किन्तु उसे ही जानना सबसे अधिक दु:साध्य है । निर्विकार मन और विचार रिहत अवस्था की प्राप्ति जितनी साहजिक है, उतनी ही अलभ्य है । अहिंसा. संयम और तप की त्रिवेणी में गोता लगाये विना उस परम शून्य अवस्था को नहीं पा सहते और न ही आत्मा के अपने निज गुणों जो स्वतः प्राप्त हैं, उनको उपलब्ध कर सकते हैं।

सन्तों का जीवन साहजिक जीवन होता है। मन की चचलता में तो सारा ससार ही डांबाडोल हो रहा है। किन्तु सन्त पुरुष निविकार, निश्चेष्ट और निश्चिन्तता से उस आत्मगुण को प्राप्त कर लेते हैं।

1

भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के इस सारे प्रवाह को सन्त पुरुषों ने विवेह की मर्यादा में इस तरह प्रवाहित किया है कि वह मनुष्य के जीवन-विकास के लिए बहुत ही लागकारी सिद्ध हो सका है । इसीनिए सन्तों की जीवन-गाषायें लिपिवद्ध करने की आवश्यकता पड़ में हैं। जिसमें सन्तों के देहातीत होने पर भी उनके बताए सिद्धान्त, उनके जीवन की अनमोल अनुभूतियां. मामिक प्रसंग और आत्मा को उद्योगन देने वाले सस्मरण स्थायी रूप से रह सकें।

मेवाड़ की बीर वसुन्घरा पर जन्म लेगर इस महापुरूप ने धमंदीप को जिस तेजस्विता के साथ प्रज्ज्विति किया एवं हांवाहोन होती हुई भारतीय अन्तरात्मा को अहिंसा एवं संयम का सबल प्रदान किया, वह युग—युग तक अविस्मरणीय रहेगा। साक्षात् आचायंदेव के सानिध्य में आने का धुभ अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ है, वह उनके गहरे प्रभाव और मामिक बचन को कभी भूला नहीं सके हैं। उनकी ताम्चवर्णी काया, उद्दीप्त तेजस्वी लनाह, मुस्कान भरा चेहरा किसी को भी अपनी और आकर्षित कर सकता था।

मुक्ते भी उनके साजिष्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके बाल-सुलभ, निष्कपट जीवन, सादगी और प्रेम से भरे हुये वचन कभी भूला नहीं सका । पहले ही साक्षात्कार का मेरे मन पर जो असर हुआ उसको मैं विद्युत के ए. सी करंट की उपमा दे सकता हूं। मैं जैसे-जैसे निकट होता चला गया, उनकी आत्मीयता और उनके प्रेम ने मुक्ते सदा के लिए अपना बना लिया। बहुत—सी बातें ऐसी थीं जिनके सम्बन्ध में मेरे और उनके विचार मेल नहीं खाते थे। वे पुराने विचारों के प्रतिनिधि माने जाते थे और मैं प्रगतिशील नये विचारों का सदा पक्षपाती। दोनों में कितना वैषम्य, किन्तु मैंने यह देखा कि उनका सरल एवं सच्चा प्रेम इतना शक्तिशाली था कि विचारमेद मनभेद का कभी कारण नहीं बनते थे। मैं उनकी बात को कभी टाल नहीं सकता था।

एक बार एक तेरापन्थी सन्त ने मेरे से पूछा कि उपाचार्य श्री गणेश-लालजी म. और आपके विचारों में पूर्ण समानता है या कुछ अन्तर है। मैंने कहा कि बहुत-से विचारों में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता तो तपाक से वे सन्त बोल उठे "तो ये आपके उपाचार्य कैसे और आपका संगठन कैसे चलता है ? " मैंने कहा बुद्धि वेचकर अनुशासन का नियम भारतीय-संस्कृति ने कभी पनपने नहीं दिया । वैचारिक स्वतन्त्रता और आचार की मर्यादा ही हमारे संयम साधना की शर्त रही है । हम अपने विचार प्रकर कर सकते हैं और नितान्त स्वतंत्र हम से सीन समते हैं, किन्तु हम करने वह हैं जो हमारे अनुशास्ता का आदेश होता है। अनुशास्ता हमारे उपाचार्य हैं। उनके आदेश में और आज्ञा में सारा संगठन चलता है, किन्तु प्रजातंत्र की तरह विचार-स्वतंत्रतों का अपहरण नहीं किया जाता है। मुद्दे म्यान्त है ने सागु सकपका से गए, किन्तु उन्हें अन्तरात्मा में प्रसन्तता हुई । मेंने कहा कि महात्माओं के जीवन में सच्चरित्रता और निभंयता ही सब में दिन्य गुण होते हैं और आप यह मानते ही हैं कि भयगस्त जीवन कभी सच्चरित्र नहीं होता और कोई दुश्चरित्र निभंय नहीं होता । इसका एक मात्र कारण आसक्ति है । आसित से भय पैदा होता है और भय में मानवीय सद्गुणों का नाश हो जाता है। वैराग्य से निभंयता का सूत्र-पात होता है और वही सच्चरित्रता एवं वैचारिक स्वतंत्रता में कारणभून होता है।

मैं उपाचार्य श्री में देख रहा हूं कि उन्होंने कभी भी वैचारिक स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे सच्चे वैराग्यवान संत पुरुष हैं। मुभे उनके सात्विक सान्निध्य से जो अनुभूति प्राप्त हुई है और मेरे मानस पर जो. उनका उज्ज्वल चित्र खिचा है वह संगठन को बनाए रखने में काफ़ी सहायक है।

मुक्त से उस सत ने उपाचार्य श्री जी म. की विशेषताओं की वातकारी चाही तो मैंने कहा कि उनके तपःपूत जीवन में ब्रह्मचर्य की ऊर्जस्विता
एवं सत्य की अगाध श्रद्धा का अलौकिक संमिश्रण हुआ है । उनके व्यक्तित्व
की स्निग्न शालीनता और संयम—साधना के प्रति अडिंग निष्ठा प्रत्येक आगन्तुक
पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती । राष्ट्र-प्रेम एवं राष्ट्र-कल्याण की
मंगल-भावना उन्हें परम पूज्य जवाहराचार्य से प्राप्त हुई एव िश्वप्रेम तथा
मानवोत्थान की सतत जिज्ञासा वीतरागता के निरंतर चितन से उद्भूत हुई है।
उनमें वैराग्य की जो अटूट भावगंगा बह रही है, उसी ने उन्हें गम्भीर होते
हुये भी, सरल, कठोर संयमी होते हुये भी, सिह्ण्ण, परम-विरक्त होते हुये भी
अनुशासनप्रेमी और आत्मतत्ववेत्ता होते हुये भी समाजिहतैषी बना दिया है।

संत कहने लगे कि अनुशासन और संग्टन कैसे चलता है, क्या उसमें विघटनकारी लोग नये-नये प्रपंच नहीं करते, जब कभी गुटबंदियां संग-ठन के सामने खड़ी हो जाती हैं तब उपाचार्यश्री क्या करते हैं ? मैंने कहा कि हमारे उपाचार्यश्री संगठन के बहुत हामी हैं किन्तु संगठन का रथ अनुशासन के पहियों पर चलता है और कभी-कभी संगठन के हित में कड़े अनुशासन की वात की जाती है या ध्यवस्था से अनुगासंनाय कीई कार्रवाई करनी पड़ती है तो में देखा। हूं कि उनके चारों और भी दुभिमंधियां होने लग जाती हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग उनके जीवन में साथ निपट पड़े हैं। कितने ही संतजन एवं श्रावक समुदायों का उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा है। किन्तु वे मानते हैं जबतक संगठन में पक्षपात नहीं आता है और ध्यक्तिगत स्वतन्ताओं को छिछालेदर न कर आत्मधुद्धि की बात ही को जानों है तब नक संयम-साधक और संगठन दोनों ही सुनाक का से चलते रहते हैं। किन्तु जन किसी सगठन में पक्षपात घुमता है, बुराई में को घुद्ध करने की जगह छिपाने की बात की जाती है, तब मानिक सद्भाव विकृत होने लगता है।

ये बात १६५६ के प्रारम्भ की है। उनी समय मनी प्रदेश में मुक्ते वे संत मिले थे और उनमें गम्भीर विवारणा हुई थी। किन्तु उसके बाद तो कितने ऐसे प्रसंग आये हैं जिन्होंने सार संगठन को भक्त मार दिया, जिसका कुछ स्वरूव आपको इस जीवन-गाया में पढ़ने को मिलेगा। किन्तु में इस बात त नहीं हूं कि महात्माओं की जीवन-गाया में ऐसे प्रसंग जिनमें किसी साधक की स्वलना का सकेत किया गया हो, वे प्रसंग इसमें नहीं आने चाहिये थे। भूल हो जाना सम्भव है। समय-प्रवाह अथवा कर्मोदय से कई प्रकार के दोप-प्रसंग उत्पन्न हो सकते हैं, किन्तु उन्हें ऐसी पवित्र जीवन-गाया में स्थायी होने का अवसर देकर शुद्ध एवं विकसित जीवन की संभावना से अछूता रखना मैं हितकर नहीं मानता।

में मानता हूं कि आचार्य श्री गर्गश्यातालजी म. आध्यात्मिक महल के खम्भे की तरह थे। उनके स्वल्पकालिक जीवन ने समग्र मानवजाति के सामने जिन अनावृत सत्य के द्वारों को उद्घाटित किया है और अनेकांतात्मक समन्वय पद्धित का मार्ग प्रशस्त किया है, यह उनकी अमर देन है । खादी—प्रेम और वीतरागता की साधना दोनों का समन्वय ही उनका राष्ट्रोपहार है । यैराग्य की उत्कट भावना एवं संगठन प्रेम ही साधु समाज के लिए उनका प्रेरक संदेश है । अनुशासन और सच्चरित्रता ही साधु—संगठन के प्राण हैं । अगर धियग-विरक्ति और आत्महित साधु जीवन से निकल जाता है तो यह रासार पर कलंकरूप है । जितना जल्दी उसे घो दिया जायेगा उतना ही लाभ है । आचार्य श्री गणेशलालजी म. दृढ़ अध्यवसाय के महाप्राण व्यक्ति थे । जी कार्य उन पर डाला गया और जिस कार्य को उन्होंने हाथ में लि

सत्संकल्प की तरह पूरा करने में जुटे रहे । दिनंगत पानायं श्री गणेश-लालजी म. की प्रतिछिति, प्रतिच्छाया एवं प्रतिकृति वर्नमान आचायं श्री नाता-लालजी म. में आभान्वित पाकर मन गद्गद हो जाता है । आशा है दिवंगत आचायंदेव की श्रमण-संगठन के निमित्त ठोस योजनायें एवं विश्वकल्याण की भावनायें साकार रूप लेंगी और मानव-जाति उनके पयिचन्हों पर चलका आत्म-लाभ का मार्ग प्राप्त करेगी । इसी मंगल कामना के साथ —

— मुनि सुशीलकुमार

# गर्गाचार्यः गर्गशाचार्य

श्रेष्ठतम परम विज्ञाता-स्वरूप की बान्तविक शुद्ध चर्मनीमा की उपलिध्ध मानव-तन से ही हो लकती है। मानव-तन अनेकानेक प्राणियों को प्राप्त है पर इसकी सार्थक करने वानी विर्व ही विश्-तियां मिलती हैं। वे विभूतियां प्रारम्भ में सावारण मानव के रूप में होते हुए भी सही ज्ञान के साथ ऐसा पुरुषार्थ करती हैं कि जिससे साधारण जन की पंक्ति से संवंधा ऊपर उठ जाती हैं। जिसके सहारे वे असाधारण रूप में परिलक्षित होती हैं, वह सहारा रत्नत्रय का होता है।

पंचम काल में जो कि हासता की स्थित के जनमुख है, श्रिवकांश डु:ख, दीर्मनस्य, स्वाथिन्धता, पदिलत्सा, सत्ता श्रीर सम्पत्ति के कुहरे की प्रवलता में मानव की वृत्ति दानवता की श्रीर शीध-गति से नाण्डव नृत्य कर रही है। महातृष्णा की ज्वाना में नैतिकता गात स नाण्डव पृत्य कर रहा ह । महाप्रण्णा प्राणा म पात एवं धार्मिकता मानो भस्मसात की स्थिति की प्राप्त ही रही ह्यिवत, परिवार, समाज तथा राष्ट्र श्रादि समग्र विश्व में प्राय: क कता की काली छाया परिच्याप्त ही रही हो, वहां पर वीतराग-वा ही एकमात्र जीवनदायिनी चन सकती है। वह त्रीतराग-वाणी निर्माह श्रमणसंस्कृति की परम्परा में जिनको सहज ही उपलब्ध हो पाई है अपने इस मानव तन को सार्थक वयों नहीं वनायेगा ? वयों नहीं अपनी श्रात्मण्योति को परिस्फुटित कर संसार के श्रज्ञानान्धकार को नहट अत्मण्यात भा पार्ट्याटत भर पतार भ अशामान्यभार भा गण्ट करने की चेष्टा करेगा ? अर्थात् अवश्य वह वैसा करेगा और जन-साधारण की स्थिति में वह एक आराध्य देव के रूप में उपस्थित होगा। पेसे महामानवों के संपुरुषार्थों से ही संसार चमका है और जन्म केन्न की ग्रमोध माधिका निर्मं श्रमणसंस्क्रित को जन्म देकर विश्वशान्ति की स्रमोध साधिका निम्नं न्थ-श्रमणसंस्कृति के गौरवं को श्रिष्ठुण्ण रखेंगे। भूतकाल में भी समय-समय पर किसी

भी क्षेत्र में शैथित्य परिव्याप्त हुआ तो महान् विभूतियों ने श्रपने मानापमान की परवाह न करते हुए उत्कान्ति का बिगुल बजाया। जिनकी गुणगाथात्रों से इतिहास के पृष्ठ स्वर्णाधारों में स्रंकित हैं स्रीर उससे इतिहास के अभ्यासी भनीभांति परिचित हैं। तेकिन जिन पुरुषों का कृतित्व आघुनिक इतिहासकारों की लेखनी में लिपिबद्ध नहीं हुआ है, उनका ग्रागम-वाणी ग्रादि ग्रपुदुवागरणा में उपलब्घ हो पाया है। ऐसे तो श्रनेक महापुरुपों की जीवन घटना का यथास्थान उल्लेख है ही, उन सबका यहां उद्धरण रूप में लेने से विस्तार की स्थिति वह सकती है। अतः जिज्ञासुओं को यथास्थान ही अवलोकन करने की भ्राव-श्यकता है। पर हमारे चरितनायक के जीवन की उत्क्रान्ति का सामं-जस्य जिन महापुरुष के साथ किया जा सकता है उन महापुरुष का यहां उल्लेख ग्रावश्यक होने से किया जा रहा है। वह हैं गर्ग नाम के ग्राचार्य । यह गर्गाचार्य वड़े ही क्रान्तिकारी थे। निर्ग्रन्थ-श्रमणसंस्कृति

के सजग प्रहरी थे। इनको शिष्यों का लालच भी नहीं हो पाया था। शिथिलता को बर्दाइत नहीं करते थे। जव कभी भी शिष्यों में शिथि-लता का प्रवेश स्राता हुस्रा देखते तो उनको सुघारने की कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने अनुभव किया कि ये शिष्य गलियार वैल की तरह शिथिल हो चुके हैं, इनके साथ रहने से मेरी संयमयात्रा समाधि-युक्त नहीं रह सकेगी । संख्या की विपुलता से शासन की शोभा नहीं। शासन की शोभा सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ग्राराधना में सन्निहित है। वह ग्राराधना सुचारित्री ग्रल्पसंख्या में भी की जा सकती है। उसी में समाधिभाव व निर्गन्थसंस्कृति की रक्षा है ग्रादि कई दृष्टि-कोणों को सन्मुख रख कर दुष्ट शिष्यों का संग छोड़ दिया। इस श्राशय के भाव उत्तराध्ययन सूत्र के २७वें ग्रध्ययन में परिलक्षित होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र अपुटुवागरणा के रूप में माना जाता है, जो कि भगवान महावीर ने अपने निर्वाण के पहले अर्थरूप में फरमाया। गर्गाचार्य का समय क्या है, इसका उल्लेख तो नहीं हो पाया है लेकिन इतना अवश्य सोचा जा सकता है कि भगवान महावीर के पहले के तीर्थं करों के समय में होना चाहिए, क्यों कि भगवान महावीर का शासन तो भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात् आचार्य की परम्परा के

हप में सुघर्मास्वामी का उल्लेख है। स्रतः यह स्रन्य तीर्थंकरों के समय

के कहे जा सकते हैं ग्रीर उनका उल्लेख ग्रन्तिम तीर्थकर के ग्रन्तिम समय में बिन पूछे होना तीर्थंकरों के ग्राशय की ग्रिभव्यविन भलीभांति स्पष्ट हो जाती है—वह यह है कि निग्नं न्थ्रभगणसंस्कृति में शुद्ध श्राचार-विचार को महत्त्व दिया गया है, न कि संख्या को श्रीर न श्राचार-विचार-शून्य संगठन को। मानो इसी वात का द्योतन करने के लिए गर्ग नाम के ग्राचार्य का वर्णन त्रिना किसी के प्रदन पर उल्लेख किया गया है। ऐसे तो यह बात मंगलपाठ के शब्दों से भी भलीभांति व्यक्त हो जाती है। जैसे कि अरिहंत सर्णं पवज्जामि, सिद्धे सर्णं पवज्जामि, ताहू सरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं घम्मं सरणं पवज्जामि अर्थात् अरि-ति सिद्ध, साधु और वर्म की शरण वताई गई है, न कि संगठन की शरण। यदि निर्ग्रन्य-श्रमणसंस्कृति में ग्राचार-विचार-शून्य संगठन को ो महत्त्व दिया होता तो "संघं शरणं गच्छामि ' इस तरह का पाठ जसा बौद्ध ग्रन्थों में है, वैसा इस मंगलपाठ में भी प्रयोग होता। लेकिन वीतराग परम्परा में ग्राचार-विचार-सम्पन्न संघ, संगठन एवं साघु-संस्था को महत्त्व दिया गया है। यह वात गर्गाचार्य के चरिता-नुवाद वर्णन से सुम्पष्ट है। जनत संकेत से पाठकगण सहज ही यह समभ पायेंगे कि गगिनार्य के चरित्र के साथ ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. का चरित्र कितना साम्य रखता है। एक दृष्टि से देखा जाये तो कई वातें अधिक विशिष्टता रखती हैं। अनुमानतः गर्गाचार्यजी ने जितने मुनियों का त्याग किया उससे भी ग्रिधिक संख्या को छोड़ने का प्रसंग चरित्रनायक को आया है। उन्होंने शायद सशकत अवस्था में यह कार्य किया होगा लेकिन चरित्रनायक ने तो रोगाकांत अवस्था में भी इस प्रकार की शांत क्रान्ति का गंभीर समाधि भावना के साथ कदम उठाया । जहां रोगाकान्त स्थिति में मानव ग्रपने संयम का भी ध्यान नहीं रख पाता वहां श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. ने वृद्धा-वस्था और डाक्टरों को भी ग्राइचर्य में डालने वाले भयंकर रोग का प्रादुर्भाव रूप ग्रसातावेदनीय में भी शरीर के ध्यान को छोड़ कर संयम का पूरा ध्यान रखते हुए सारे समाज के सम्मान को पीठ पीछे रखकर अपमान के कंटीले मार्ग को सामने रखते हुए अनंत तीर्थंकरों की परम्परा को सुरक्षित रखने वाली निर्मन्थ श्रमणसंस्कृति के संरक्ष-

णार्थ भारत कारित का कदम उठाया । इससे सहज ही उस महानुभाव के अन्तस्तल की प्रगाढ़ साधना की स्थित का अनुमान लगाया जा सकता है।

हमारे चरित्रनायक ग्रानायं श्री गणेशलालजी म. सा. ठन के हिमाय ते थे और सुरांगठन का आधार मानते थे सम्यकान-दर्शन-चारित्र की ग्राराधना । इसके लिये उन्होंने जो प्रयास वह सर्वविदित ही है।

सादड़ी वृहत्साघुसम्मेलन में ग्राचायंपद की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम ग्राचाय श्री गणेशलालजी म. सा. का नाम ग्राया प्रतिनिधि मुनिवर स्रापश्री को स्राचार्यपद के स्थान पर प्रतिष्ठि करने के लिए एक स्वर से समर्थन कर रहे थे तव ग्रापश्री ने उन प्रितः निधि मुनियों से कहा कि ग्राप लोगों ने मेरी ग्रनुमित लिए विनाही जो समर्थन किया है, इसके लिए मैं ग्राप लोगों के वर्मस्नेह का ग्राभारी हूं। लेकिन मैं इस पद को मेरे लिए पसन्द नहीं करता। क्योंकि ंग्रब मेरी ग्रवस्था ढल रही है ग्रीर में ग्रपने जीवन को ग्रविक ग्रांत्म साघना में लगाना चाहता हूं। इसी भावना को घ्यान में रख कर <sup>मैं</sup> इस स्थल पर स्राया हूं स्रौर चाहता हूं कि निर्मन्थ-श्रमणसंस्कृति की रक्षा करते हुए संगठन बनाया जाये ग्रीर मैं उस संगठन के लिए सवसे पहले अग्रसर होना चाहता हूं, जिसका संकेत मैंने पहले ही कर दिया है। यदि यह संघऐक्य-योजना ऋखंड रहे ग्रौर निर्ग्रन्थ श्रमणसंस्कृति की रक्षा होती हो तो मैं भ्रपना सर्वस्व त्याग करके वीतराग परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए संगठन में तत्पर हूं। बिना पद लिए ही मैं ग्रपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र की वृद्धि के साथ संघ का सदस्य रह<sup>कर</sup> यथाशक्ति कार्य कर सकता हूं। इस पद पर किसी योग्य लघुवयस् मुनि को भी शासन-सत्ता से सम्पन्न प्रतिष्ठित-कर दिया जाये तो मैं अनुशासन के नाते तीर्थं करों की आज्ञा की तरह उनकी आजा में रहता

प्रतिनिधि मुनिवर ग्राचार्यश्री के तलस्पर्शी संगठन सम्बन्धी हादिक उद्गारों को सुनकर गद्गद हो गये श्रौर कहा कि भगवत् इस चुनाव में श्रापकी अनुमति हम दया लें, हम तो सर्वसम्मति है

हुमा विचरण करने को तत्पर हूं, म्रादि माशय को स्पष्ट करते हुए म्राचार्यश्री ने ज्ञान-दर्शन-चारित्र की म्रिभवृद्धि के साथ संगठन का

]

मादर्श उपस्थित किया।

ापको चयन कर चुके हैं। कियो का कहने पर चयन नहीं होना, वह चयन करने वाले के हृदय से चयन होता है आदि विषयक कारं-ई चलते हुए रात्रिका काफी समय चला गया श्रीर श्राचायंश्री गे ही वात दोहराते हुए उठ गये हो गर्भा भी विमानत हो गई। इसके पर्चात् पिछली रात्रि के लगभग तीन वर्ज से प्रमुख मुनिवरों का एक के वाद एक ग्राचार्य श्रीजी के पास ग्रावागमन हुग्रा श्रीर प्रार्थना की गई कि यदि साप भी उस पर को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह संगठन भी नहीं इनेगा श्रीर नार देश के स्थानकवाशी संघ की होंगी कि संघ का नेतृत्व सम्हालने वाना कोई योग व्यक्ति ही नहीं है। ग्रनः ग्रापको हर हानन में यह पद स्वीकार करके हमें त्रनुगृहीन करना चाहिये त्रादि वातें हुई, जो यथाप्रतंग पाठकों को तदनन्तर त्राचार्यश्री ने सद्यन श्रमणगंघ में प्रवेश किया। शर्त यह थी "संघ-ऐक्य योजना ग्रखंड रहे तब तम के निये में वाध्य हूं।" इसका तात्पर्य यह है कि संघऐक्य की स्थित वंडित हो जाये तो में इस श्रमणसंघ के श्रन्दर वंशा हुया नहीं हूं। यह शर्त श्रात्रार्थश्री ही दीर्घद्विट की सुचक है। सादही में जैसा श्रमणसंघ बना, उसका विभेद विषटन) मुर्षन्य मुनिराजों हारा हो जाने पर ग्राचार्य श्री गणेश-लिजी म. अपनी उस शर्त के अनुसार इससे पृथक् हो सकते थे। सका उल्लेख ग्राचार्य श्रोजी ने श्रमण संघ में पृथक हो जाने के वाद स्वतन्त्र वनने पर भी जान-दर्शन-चारित्र को श्रिकृद्धि पूर्वक उन की भावना ग्राचार्य श्रीजी ने पृथक् नहीं की। यही कारण है जियं श्रीजी ने निग्रन्थ श्र**म**ण वर्ग का श्राह्मान किया कि मैं सुसंगठन का किसी से कम हिमायती नहीं हूं। मैं स्रव ज्यान ने कि ने का अंजीवान के सामायती नहीं हूं। मैं स्रव वाहता हूं कि मेरा संतोपजनक समाधान होकर मेरी कल्पना जगल नंद के मान्य के नंदिर के मेरा कल्पना जगल नंद के जन्म के नंदिर कि मेरा कल्पना क्रिक्त कर चुका हूं श्रमण संघ ने सादही में त्वीकार किया था) एक के नेतृत्व नंगठन साकार ह्व होकर सुदृढ़ दने ग्रथवा मेरा संतोष-धान पूर्वक समस्त मुनिमंडल या यथा रंभव जितने भी अवृद्ध होकर अपने में से गस्त्रज्ञ श्रद्धावान एवं चारित्रनिष्ठ मनिवर को ग्राचार्ग माने

श्रीर शिक्षा, दीक्षा, चातुर्मास, विहार व शिष्यपरंपरा श्रादि सब उन्हीं श्राचार्य के श्रधीन रहे। ऐसी स्थिति बनती हो तो में सदैव तैयार हूं श्रीर श्रन्य संत, सितयों से भी मैं यही श्रिपेक्षा करता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो, उपमें श्रुपना विलीनीकरण करने को तैयार रहें।

इस प्रकार ग्राचार्यश्री ने ज्ञान-दर्शन-नारित्र को मुरक्षा के साथ संगठन को महत्त्व दिया ग्रीर उसके लिये सब कुछ त्यांग करने की भावना स्पष्ट कर दी। पर ज्ञान-दर्शन-चारित्र की सुरक्षा के साथ संगठन के लिये जब तैयारी दृष्टिगत नहीं हुई तो सादड़ी सम्मेलन के अन्दर स्वीकृत उद्देश को अमली रूप देते हुए निर्जन्य-श्रमणसंस्कृति के सुरक्षार्थ समाचारी के साथ सुसंगठन को साकार रूप दे दिया और दरवाजा सबके लिये खुला रख छोड़ा।

श्राचार्यपद का चयन प्रायः होता है श्रीर उनके चरणों में नेतृत्व के अधिकार भी अर्पण किये जाते हैं। लेकिन इनको जिस ढंग से नेतृत्व प्राप्त हुआ, यह एक ग्रद्भ्त घटना-सी है।

पहले जलगांव में ग्राचार्य श्री जवाहरलालजी म. की सम्प्रदाय का नेतृत्व सम्हालने का प्रसंग ग्राया तो चतुर्विघ संघ ने ग्रापको ही अपना नेता चुना । इसके पश्चात् भी वृहत्साघ्सम्मेलन अजमेर में देश के मूर्घन्य सन्तों में से पांच पंच नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भी स्राचार्यश्री जवाहरलालजी म. ग्रौर ग्राचार्य श्री मन्नालालजी म. के पाट पर श्रापको युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया ।

इसके पश्चात् समग्र संप्रदायों के एकीकरण का वायुमंडल चालू हुम्रा ग्रीर उसमें वृहत् सम्मेलन की योजना चल रही थी। उसी के बीच कान्फरेन्स का एक शिष्टमण्डल म्राचार्यश्री गणेशलालजी म. की सेवा में पहुंचा ग्रौर उसने निवेदन किया कि वृहत्सम्मेलन के पहले जितनी भी सम्प्रदायों का एकीकरण हो सके, कर लेना चाहिये। उसमें ग्रापश्री के नेतृत्व की ग्रावश्यकता है। तद्नुसार पांच सम्प्रदायों का एकीकरण हुग्रा ग्रीर ग्राचार्यश्री को नेतृत्व सम्हालने की ग्रर्ज की। उसके पश्चात् सादड़ी (मारवाड़) में वृहत्साधु-सम्मेलन का स्रायोजन हुस्रा स्रोर उसमें समग्र प्रतिनिधियों ने एक स्वर से ग्रापके चरणों में संघ-संचालन का नेतृत्व सौंपकर श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। इस पद को स्वीकार कराने के लिये सर्व प्रतिनिधि मुनिवरों की ग्रोर से उपाध्याय कविश्री ]

अमरचन्दजी म. सा. ने जो भाषण दिया धह् मधान्यान पाठको को अवलोकन करने को मिलेगा।

इस प्रकार ग्रस्ति भारतवर्ष के निये ग्रापकी का नयन हुन। । इसके पश्चात् जब ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. ने निर्मेश्य श्रमण-संस्कृति के सुरक्षार्थ शांति कांति का जदम उटाया तो मारचाडु में विनरण करने वाले बहुश्रुत पं० २० श्री समर्थमलजी म. भी प्रमन्ति पृथेक ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. का नेतृत्व स्त्रीकार कर नेतृत्व में अलंक को तत्पर हो गये। यह त्रिवरण यथान्यान दिया गया है।

सयमनिष्ठा की दृष्टि ते ग्राचार्यश्री का जीयन प्रत्यपिक उज्ज्वनतम था। वीनरागवाणी को ग्राचार्यश्री ने ग्रयने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। शास्त्रों में उन्लेख ग्राया है कि ''यिनय मूलो धम्मो'' ग्रयति धमं का विनय मूल बताया गया है। ग्राय उस धमं के साथ स्वर्गीय ग्राचार्य श्री जवाहरताल जो म. के चरणों में त्याभग २४ वर्ष तक रहे। उस समय किस तरह स्वर्गीय ग्राचार्य देव के चिल की ग्राराधना की वह तो ग्रनुभवगम्य होने से उसका प्रत्यक्षदर्भी ही विशेष ग्रनुभान कर सकते हैं। संकेत के रूप में एकाध घटना का यहां उल्लेख कर रहे हैं, जिससे समग्र जीवन की विनयशीलता का भनी-भाति पता लग सकता है।

स्वर्गीय ग्राचार्य श्री जवाहरलालजी म. कभी-कभी भरे व्याख्यान में साधारण-सी वात के लिये भी जोर से बोल दंते तो उस समय भी ग्राप शांत ग्रीर विनयजीलता के साथ गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करते, जविक ग्राजकल के संतों को वड़ी गलती भी एकांत में समभाई जाये तब भी सरलता से स्वीकृत नहीं होती। ग्रापश्री स्वर्गीय ग्राचार्य श्रीजो का ही विनय नहीं रखते थे बिल्क ग्राप से दीक्षा में जितने भी बड़े संत थे, वे चाहे पढ़ाई की दृष्टि से ग्रीर समभ की वृष्टि से कम ही होते, तो भी जनका पूरा ग्रादर सत्कार करते। इसी विनयशीलता को ग्रापने ग्रपने सम्प्रदाय के सन्तों के साथ ही नहीं रखा बिल्क मारवाड़ सादड़ी में वृहत्साधु-सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न सम्प्रदायों के बड़े सन्तों का ग्रापने विनय किया। उसकी देख मन्त्री एक बड़े विचारवान गंभीर चितक सन्त के मुंह से सहसा निम्नल पाड़ था कि सम्मेलन की सजीव ग्रात्मा यह है। पृथ्यत् याम्यता। र रहते हुए जिनकी छाया में खड़े रहना नहीं चाहते थ छन्ही पा भावी समुज्ज्वलता की स्थिति को सन्मुख रखकर विनय करते हुए सम्मे-लन के नियमों को अंतःकरण से साकार रूप दे रहे हैं।

सेवाभावना भी उनके जीवन में कृट-कृटकर भरी हुई थी। वड़ों ग्रीर बुजुर्गों की ही नहीं, जवान ग्रीर छे'टे सन्तों की भी प्रमंग ग्राने पर बड़ी लगन से सेवा करते थे। विहला, बट्णन का ग्रभिमान छू तक नहीं पाया। साधारण ग्रवस्था में तो सभी काम करते ही थे लेकिन युवाचार्य व ग्राचार्य पद प्राप्त होने के बाद भी छोटे-से-छोटा काम करने को तत्पर रहते थे।

सरलता उनमे इतनी थी, जिनको देखकर कई सन्तों ने कहा कि आपश्री को इतने सरल नहीं होना चाहिये। कई एक आपकी सर- जता का दुरुपयोग कर बैठते है। तब आचार्यश्री फरमाते थे कि मैं शुद्धभाव से सरलता पूर्वक जो कार्य करता हूं उसका भी यदि कोई दुरुपयोग करे तो उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। आचार्यश्री का हृदय स्फटिकमणि के समान स्वच्छ था।

इतना सब होते हुए भी अनुशासन पालन करने करवाने में आपश्री मिश्री के समाम कठोर थे। जब कभी भी सन्तों की संयम वृत्ति में त्रृटि देखते, स्वलना मालूम होती तो उनको सावधानी दिलाते। सुधारने की चेष्टा करते एवं यथास्थान दण्ड व प्रायश्चित्त भी देते। उसमें इस बात का उनको जरा भी भय नहीं रहता था कि ऐसा करने पर सन्त नाराज हो जायेंगे या कम हो जायेंगे।

एक बार उदयरामसर (बीकानेर) में ऐसा ही प्रसंग आया कि सन्तमंडलो के सामने आचार्यदेव ने फरमाया कि संयमी नियमों के पालन के साथ आप मेरे हृदय के हार हैं और उनके अभाव में अकेला रहना पसन्द करूंगा, लेकिन संयमी नियमों की स्खलना पसंद नहीं करूंगा।

तात्पर्य यह है कि आचार्य श्रीजी संयमी जीवन में तिन भी हिलाई देखना पसंद नहीं करते थे। ग्रापश्री में ग्रनेक ऐसे ग्राध्यात्मिक गुण विद्यमान थे, जिनका वर्णन शक्य नहीं है। फिर भी पाठकों को ग्रनुमान लगाने की दृष्टि से नमूने के रूप में कुछ कथन किया गया है। समय से पूर्व की मोचने की क्षमता भी ग्रापश्री में ग्रदभुत-

सी थी। उनकी अंतरात्मा में जो कुछ भी भाषित हो जता, उसको वे दृढ़ता पूर्वक संयमी मर्यादा के साथ कहने में जरा भी नहीं हिच-

1

ित्वाते थे। तत्काल ग्रन्छे ग्रन्छे समभदार व्यक्तियों को भी वह कथन ग्रन्छा नहीं लगता था, लेकिन जब भविष्य में वह बात साकार रूप घारण करती तो वे ही कमभदार लोग मुक्तकंठ से प्रशंसा करते ग्रीर किसी-किसी के मुंह से तो ऐसा भी निकल पहता कि ग्राचायश्री के पहले ही सूभ गया था।

वृहत्सावु सम्मेलन में प्रायः जनता को यही महसूस हो रहा था कि साघु समाज का सुधार होकर के यह संगठन वृद्धि को प्राप्त होगा, लेकिन ग्राचार्यथी न मालूम उस समय भी भविष्य को किस रूप में देख रहे थे, यह तो विशिष्ट ज्ञानी ही इता सकते हैं। अतंपूर्वक ग्राचार्यश्री ने जो प्रतिज्ञापत्र पेश किया ग्रीर उसके परचात् निर्गत्थ श्रमणसंस्कृति का जो कान्तिकारी कदम उठाया एवं सादड़ी सम्मेलन में स्वीकृत उद्देश को ग्रमती रूप देतं हुए सुसंगठन का निर्माण किया, उस समय प्रायः कई व्यक्ति इस काय को ग्रन्तःकरण से ग्रच्छा नहीं मान रहे थे, लेकिन ग्राचायं श्रीजी म. के स्वर्गवास के परचात् ग्रधकांश वे ही व्यक्ति ग्रीर यह कहा जाये कि वे प्रायः सभी व्यक्ति ग्राचार्य श्रीजी म. के कायं की ग्रन्तःकरण से भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं ग्रीर कईयों के मुंह से यह सहसा निकल पड़ता है कि ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. ने वहुत ही ग्रच्छा कायं किया।

ग्रनेक व्यक्तियों को ग्राचार्यथी के संपर्क से विविध प्रकार का ग्रनुभव हुग्रा। वह ग्रनुभव कभी उन लोगों के मुंह से सुनन का प्रसंग ग्राता तो वे कहते हैं कि ग्राचार्य श्रीजी म. को वचन-सिद्धि भी प्राप्त थी। उनके मुंह से ग्रन्त:करण पूर्वक स्वाभाविक जो भी शब्द निकल पड़ता, वह वैसा सिद्ध होते देखा गया है।

वोतराग १ मण परंपरा की सुरक्षा के लिये ग्रापश्री समय-समय पर चतुर्विध संघ को भलीभांति सचेत करते रहते थे।

जब आपवादिक स्थिति में आपके आने का प्रसंग आ रहा था, उस समय भी आचार्य शीजी म. ने चतुिवध संघ को शिक्षा देते हुए जो बातें कही, वे मौलिक एवं मामिक थीं तथा निर्मन्थ श्रमण-संस्कृति का निचोड़ मानो संक्षिप्त में परिणत हो गया हो। वे निम्न प्रकार है:—

रत्नत्रय की अभिवृद्धि के साथ ग्रात्मोन्नति, शासनोन्नति में किचिदपि ग्रसावधानी एवं प्रमाद न करें श्रीर निम्न ग्रभिप्रायों पर

- सदा ध्यान रखें :—
  (१) शुद्ध सिद्धान्त व शुद्ध जीवन के स्राधार पर ही विश्वशांति
  संभावित है। इस स्राधार के बिना व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं
- विश्व की शान्ति संभावित नहीं।
  (२) गुण और कर्म के अनुसार वर्ग-विभाग शान्ति के वातावरण में
  सहायक सिद्ध हो सकता है।
- (३) भगवान महावीर की निर्मन्थ श्रमणसंस्कृति को उसके लक्ष्यानुरूप शुद्ध रखने के लिये सदा प्रयत्न करने की ग्रावश्यकता है। (४) वीतराग प्ररूपित सिद्धान्तों का जहां हनन हो, परिवर्तन किया जाता हो, समय के नाम से पंच महाव्रतधारी मृनि-जीवन के
- लक्ष्य के प्रतिकूल प्रवृत्ति की जाती हो, वहां कि चिदिष सहयोग न दिया जाये। (५) शुद्ध चारित्रनिष्ठ मुनियों के प्रति शुद्ध श्रद्धा, भिवत रहे। शिथिला-चार मुनिजीवन तो दूर, मानवजीवन के लिये भी कलंकस्वरूप है। ग्रतः किसी भी प्रकार से शिथिलाचार को न छिपाना, न वचाव
- करना, न प्रश्रय देना ग्रीर न पीपण ही करना।
  (६) गुद्ध ग्रात्मीय-समता के चरम विकास का लक्ष्यविन्दु ग्रन्तः करण
  में सदा बना रहे एवं तदनुरूप सम्यक् ज्ञान ग्रीर गुद्ध श्रद्धा के
  साथ समता-साधन को यथाशक्ति जीवन में उतारना यानी
  कार्यान्वित करना।
  (७) श्रमणवर्ग ग्रुपने लक्ष्यानुरूप स्वग्न की ग्राप्ति पर सरलता पूर्वक
  - (७) श्रमणवर्ग ग्रपने लक्ष्यानुरूप स्वयं की भूमिका पर सरलता पूर्वक महावतों का भलीभांति पालन करे ग्रौर श्रावक के लिये श्रावकोचित मार्ग का निर्भयता से प्रतिपादन करता रहे। (८) श्रावकवर्ग भी ग्रपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ग्रारावना में उत्तरोत्तर
    - वृद्धि करता हुआ बाह्याडम्बरों से अपने आपको दूर रखने में तथा प्रत्येक कार्य स दगी से सम्पन्न करने में अपना व समाज का हित समभे । साथ ही अपनी भूमका व श्रमणवर्ग की भूमिका
      - का पूरा-पूरा ज्ञान रखे। जिससे वह श्रावक ग्रौर श्रमण का ग्रन्तर ग्रच्छी तरह समभ सके ग्रौर श्रमण को ग्रपने श्रमणोचित कर्तव्य पालने में तथा स्वयं को ग्रपने श्रावकोचित कर्तव्य पालन करने में भलीभांति सफल हो गर्के
- कर्तव्य पालने में तथा स्वयं को अपने श्रावकोचित कर्तव्य पालन करने में भलीभांति सफल हो सके। (६) निर्जन्थ अमणसंस्कृति की महत्ता संख्या की विपुलता में नहीं न ]

किन्तु चारित्र की उत्कृष्ट दिव्यता ग्रीर त्याग की महानता में है। उच्च चारित्रनिष्ठ, त्यागी निर्ग्रन्थ श्रमण चाहे ग्रल्पमात्रा में भी क्यों न हों, उन्हीं से निर्ग्रन्थ श्रमणसंस्कृति का संरक्षण हो सकता है। ग्रतः स्वगृहीत प्रतिज्ञा को भली-भांति सुरक्षित रखता हुग्रा निर्ग्रन्थ श्रमणवर्ग स्वकल्याण के साथ-साथ वीतराग प्रभु की वाणी का प्रसार जनकल्याणार्थ भी करता रहे।

(१०) जहां सच्चे श्रमण नहीं पहुंच सकते हैं ग्रीर श्रावकवर्ग की स्थित भी वैसी न हो तो वहां पर वीतराग प्रभु के प्रवचन की प्रभावना के लिये एक मध्यम श्रेणी के साधकवर्ग की ग्रावश्यकता है। ताकि वह (साधकवर्ग) इन्द्रियजनित विषयों की ग्रासित से ऊपर उठकर पूर्णक्षेण ब्रह्मचर्य के साथ ग्रहिसादि मर्यादाश्रों का पालन करता हुग्रा वीतराग प्रभु की शासन सेवा में ग्रपनी शक्ति का सदुपयोग कर सके।

उपर्युक्त वातें कोई भी सदस्य सही माने में ग्रपना ले तो उसका जीवन व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्रं एवं विश्व में कमशः व्यापक वनता हुग्रा जीवन की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ग्राचार्य श्रीजी म. की यह भावात्मक वाणी ग्रक्षय रूप में संसार में विद्यमान रहेगी।

त्राचार्य श्रीजी म. ने चतुर्विध संघ को जो निर्देश दिया है, उसका ग्राचार्य श्रीजी म. शक्ति भर स्वयं के जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। इस निरन्तर ग्रभ्यास का ही एक प्रकार से परिणाम कह सकते हैं जो कि ग्राचार्यश्री को समाधिमरण के रूप में प्राप्त हुग्रा।

याचार्यश्री के संयम ग्रहण करने के पश्चात् ग्राचार्य पद के पूर्व अनेक तरह के परिषह अनुकूल प्रतिकूल रूप में उपस्थित हुए। प्रतिकूल परीषह तो ग्राचार्यश्री सहर्ष उत्साही युद्धवीर की तरह सहन करते हुए ग्रागे बढ़े ग्रीर परिषहदाताग्रों को ग्रापने सहायक रूप में मानते रहे एवं फरमाते रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मुक्ते जागृति करने वाले होते हैं। यही कारण है कि उनके ग्रन्त:करण की ध्वनि प्राय: व्याख्यान में व ऐसे प्रसंगों के समय संस्कृत श्लोक के रूप में सहसा परिस्फुट होती रहती थी—

जीवन्तु में शत्रुगणाः सदैव, येषां प्रसादात्सुधिचक्षणोऽहम् । ये ये मां प्रति बाधयानि, ते ते माम् प्रतिबोधयानि ॥

े मेरे शत्रुगण सदा जीवित रहें; जिनकी कृपा से मैं सुविचक्ष (सावधान) रहूँ। जो जो व्यक्ति गेरे जीवन में वाचक बनते हैं, मानो वे मुक्ते बोध देते हैं यानी जागृत करते हैं।

प्रतिकूल परिपहों में खुश रहने में व समभाव से सहन करने में इतना जोर नहीं लगता जितना कि अनुकूल परिपहों के उपस्थित होने पर समभावी रहना कठिन होता है। एतद्विपयक बहुत से ग्रवसर श्राये श्रौर सत्कार-सन्मान की परिस्थितियां भी बहुत-सी श्राई, फिर भी ग्राचार्य श्रीजी म. उनमें ग्रासक्त नहीं हुये।

उत्कृष्ट सत्कार-सन्मान के लिए कई व्यक्ति लालायित रहते हैं श्रीर उसकी प्राप्ति के लिए सत्य श्रीर संस्कृति को भी गीण करके उसको पाने की भरसक चेष्टा करते हैं, फिर भी पूरे नहीं मिल पाते । किन्तु ग्राचार्यश्री ने सहज सुलभ विना प्रयास के मिलने वाले उत्कृष्ट सत्कार-सन्मान को भी पीठ पीछे रखकर सत्य श्रीर संस्कृति को सन्मुख रखा।

वृद्धावस्था श्रौर प्रवल वेदनीयकर्मजनित भयंकर ग्रसाता का संघर्ष एवं संस्कृतिघातक व्यक्तियों के सामूहिक संघर्ष के वीच में समभाव के ग्रमोघ शस्त्र से सन्तद्ध होकर ग्राचार्यश्री ने निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की रक्षा के साथ ग्रात्मीय दृष्टि को सन्मुख रखकर---

सत्वेषु मैत्रीं, गुणिषु प्रमोदं विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं। माध्यस्थभावं विषरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विद्यातु देव।।

त्रादि भावों को रखते हुए इन सभी संघर्षों के वीच में अपने स्वीकृत उद्देश्य की भ्रोर बढ़ते हुए क्रान्तिकारी समाज की सुन्यवस्था करके, फिर उन व्यवस्थाओं से भी ऊपर उठ करके स्वयं के शरीरका श्रौर तत्सम्बन्धी स्थितियों का भानपूर्वक त्याग करके शास्त्रीय विधिवत् २६ घंटे पहले ही स्वतः जागरूक अवस्था के अन्दर संथारा ग्रहण किया और उसी समाधिभाव के साथ ग्रन्तिम ग्रवस्था तक होशहवास के साथ ग्रपने इस भौतिक पिंड को छोड़कर स्वर्गारोहण किया। यह श्रन्तिम जीवन का श्रेय-साधन उनके समग्र जीवन की स्थिति की ग्रभिव्यक्त करता है।

श्राज दिन तक के इतिहास के पृष्ठों से जाना जा सकता है कि इस पंचमकाल में इस प्रकार की उत्कृष्ट साधना करने वाले श्रीर श्राचार्य पद पर रहते हुए २६ घंटे का संथारा करने वाले विरले ही , - . \* \* ... · · · · · ·

# पूज्य गरगेशाचार्य के चात्तर्मास

| संवत्          | स्यान            |
|----------------|------------------|
| १६६३           | ग्नंगापुर        |
| १६६४           | रतताम            |
| १६६५           | यांदला           |
| १६६६           | जावरा            |
| १६६७           | इन्दौर           |
| १६६=           | ग्रहमदनगर        |
| १६६६           | , जुन्नर         |
| १६७०           | घोड़नदी          |
| १९७१           | जामगांव          |
| १६७२           | म्रहमदनगर        |
| <i>₹ 03 \$</i> | घोड़नदी          |
| १९७४           | मीरी             |
| १९७५           | हिव्डा           |
| <i>१७६</i>     | चिचवड            |
| ee3 \$         | सतारा            |
| <i>१६७</i> =   | रतलाम            |
| 303\$          | सतारा            |
| १६८०           | घाटकोपर          |
| १६५१           | ज्ञलगां <b>व</b> |
| १६८८           | जलगं <b>व</b>    |
| १८ म ३         | जलगांव           |
| १६५४           | भीनासर           |
| <b>१</b> ६५४   | चूरू             |
| १६८६           | चूरू             |
| <i>१६५७</i>    | <b>ब्या</b> वर:  |

| र्व ग्रन्             | gr <del>gg</del> con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tet                   | . अन्य प्रकृति स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1144                  | nin it knjig e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ₹4.4 m                | enga-ga-nga-nga-<br>ng man-ng-nga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1111                  | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fire                  | रे कु रुष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ett:</b>           | t parties garantee ya.<br>In e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$6.6 m               | #(****) #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>以</b> 有数           | bush hair olo<br>N e g e f<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UUS                   | اه<br>من من من من اه<br>من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$\$1.9               | ي.<br>مي شيخ منو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| itte.                 | 47 may 4 ft grant jan ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tttt                  | 古代 中央公司 山東江 新八次里                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Here                  | in the second of |
| i or t                | that taken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2002                  | Statement and the statement of the state |
| म् <i>रद</i> ्        | # hour Fe !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| म् रुक्त कोश<br>-     | <b>बर्स</b> (गावर्ट)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400k                  | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| 300E                  | And have been also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २००७                  | रिका <u>र्</u> की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रे००६                 | <b>बरक्क्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २००६                  | atalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २०१०                  | कोधपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २०११                  | <b>कु</b> चेरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20                    | भीकानेप<br>स्थापनिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २० <b>१</b> २<br>२०१२ | गोगोसाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70 { Y                | <b>र</b> ागीऱ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २०१५<br>२०१६          | <b>जा</b> वरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २० <i>१</i> ७         | <b>उ</b> वयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २०१ <del>८</del>      | <b>उ</b> दयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2088                  | <b>उदयपुर</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • • •                 | <b>उ</b> दयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## पूज्य गरागेशाचार्य के जीवन की महत्वपूर्ण तिषियां

जन्मस्थान

जन्म

पितृनाम

मातृनाम

जाति एवं गोत्र

दोक्षातिथि

दीक्षास्थान

दीक्षागुरु

नेश्रायगुरु ्

युवाचार्यपद-प्राप्ति

युवाचार्येपद-प्राप्ति स्थान

श्राचार्यपदारोहण

, <u>x</u>2

वेहावसान

स्थान

उदयपुर

सं. १६४७, मिती श्रावण कृष्णा ३

श्री साहवलाल जी

श्रीमती इन्द्रावाई

ओसवाल, मारू

सं. १६६२, मार्गशीर्ष कृष्णा १

उदयपुर

म्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा.

तपस्वी मुनि श्री मोतीलाल जी म. सा.

3 47

सं. १६६०, फाल्गुन घुक्ला ३

जावद

सं. २०००, आषाढ़ शुक्ला ८

भीनासर

सं. २०१६, माघ कृष्णा २

उदयपुर

CONTROL OF



प्रारमिभक-जीवन

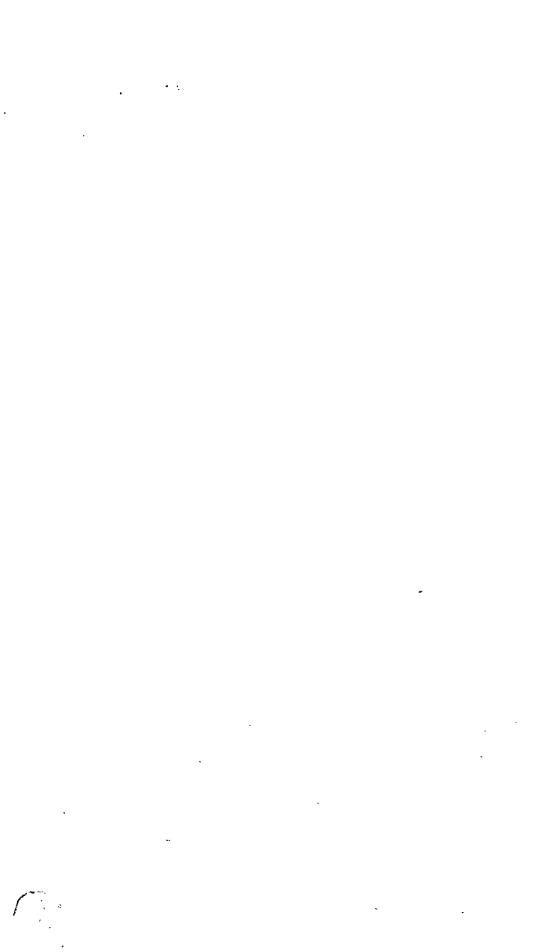

#### उत्थानिका

पूज्य ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी म० सा० के नाम से प्रख्यात महापुरुष हैं। इन महापुरुष के जीवन को हम कितना ग्रंकित कर सकेंगे—कह नहीं सकते। हम जो लिखेंगे, उससे जनता को संतोष नहीं होगा ग्रीर हो भी कैसे, जब हमारे कहने की ग्रंपेक्षा उनका महिमायुक्त जीवन ग्रीर जीवन की घटनाग्रों के संस्मरण उसकी ग्रंपनी मन-मंजूषा में सुरक्षित हैं। महापुरुषों का जीवन महानता का महासागर है ग्रीर उसका विशद विवरण लेखनी से लिखे जाने का विषय नहीं होता है। लिखते-लिखते जब ग्रनेक जीवन एक जीवन का संपूर्ण ग्रंकन नहीं कर सकते तो एक व्यक्ति समग्र जीवन के वर्णन करने का दावा भी कैसे कर सकता है? फिर भी सैद्धान्तिक दृष्टि से यह सत्य है कि ग्रंकित ग्रंश समाज के वास्तविक मूल्यों का संरक्षक एवं ग्राहिमक-चेतना को शिक्षित करने में सहायक होता है।

हमारे चरितनायक जनवंद्य श्रपण-संस्कृति के संरक्षक परमश्रद्धेय

### महिमामयी मेवाड़

राजस्थान का अपना इतिहास है। नाम लेते ही ग्राज भी देश-भिवत की गौरव-गाथा से प्रत्येक भारतीय का भाल उन्नत हो जाता है, बाँहें फड़क उठती हैं। मातृभूमि के लिये हँ मते-हँ सते प्राणों को होम देना यहाँ के जन-साधारण के लिये खेल ही था तो राजपूतों ने ग्रपनी ग्रान के लिये प्राण दे दिये परन्तु पीठ नहीं दिखाई। रनवासों की सुन्द-रियों ने सतीत्व के सामने संसार के ग्रमूल्य आभूषणों ग्रौर प्रलोभनों को मिट्टी के समान समभा, किन्तु कुल को कलंकित नहीं किया।

उसमें भी अरावली की उपत्यका में विस्तृत महाराणा का मेवाड़ तो प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी को अपनी स्नान, वान स्रोर शान के लिये कुरवान हो जाने वाले रापूतों को श्रद्धांजिं सार्गित करने के लिये लालायित कर देता है। यह वहीं मेवार है जिसके वीरिंगरोगणि महाराणा लक्ष्मणिसह ने देश की स्वाधीनता के लिये अपने ग्यारह पुत्रों का बिल्या बीर वीर माता ने प्रयत्नपुत्र से उन पुत्रों की ब्रास्ती उतारी थी। यह वहीं मेवाड़ है जिसमें एप-लावण्य की लान महारानी पद्मनी ने ब्रपने पित प्रेम के सामने वादशाही सुख-ऐंग्वर्य पर भूक दिया ब्रीर कुल-गीरव के लिये विता पर चढ़ गई थी। यह वहीं मेवाड़ है जहाँ दुभिक्ष-पीड़ित प्यारी प्रजा के समान ही महाराणा संग्रामितह ने भी पेड़ों की छाल खाकर दिन काटे थे। यह वहीं मेवाड़ है जिसकी रक्षा के लिये वीरवर जयमल और फत्ता ने प्राणों का कुछ भी मोह नहीं किया था। यहीं वहीं मेवाड़ है जिसके भामाजाह जैसे नगरसेठों ने ब्रपने ब्रद्ध धन की कुछ भी परवाह न कर ब्रपने स्वामी और जाति के लिये प्राण तक दे दिये थे। यह वहीं मेवाड़ है जिसका ज्ञासक देश की स्वाधीनता और वंश-गौरव के लिये वर्षी पहाड़ी स्थानों ब्रीर दुर्शम जंगलों में रहा और सपरिवार घास खाकर दिन निकाले किन्तु प्रण से च्युत नहीं हुब्रा था।

मेवाड़ का चप्पा-चप्पा 'प्राण जाहि पर वचन न जाहि' के प्रण से मुखरित है। मेवाड़ में जन्मा विपन्नावस्था में भी पराजय स्वीकार नहीं करता है। वह किसी के समक्ष अपेक्षा और आकांक्षा के लिये हाथ पसार कर दीनता नहीं दिखाता है। श्रम के कण ही मेवाड़ के मोती हैं।

मेवाड़ की भूमि जहाँ स्वाधीनता के संरक्षक सेनानियों की जन्म-दात्री रही है, वहीं इसने आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता ग्रीर सर्वी-च्चता, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम ग्रीर ग्रनुकंपा भावना के प्रसारक सत महापुरुषों की जन्मभूमि होने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है।

यही मेवाड़ हमारे चिरतनायक के ग्रादि, मध्य ग्रौर ग्रंत का रंग-मंच है। एक दिन इसकी मिट्टी में ग्रांखें खोलीं—जीवन का प्रारम्भ हुगा। इसी की मिट्टी में लोट-पोट कर बड़े हुए, इसी की मिट्टी में कर्तव्य-पथ पर अग्रसर हुए और किसी एक दिन इसी मिट्टी में देखना बन्द कर दिया—जीवन का अंत हुआ। वंश-परिचय और जन्म

महाराणा उदयसिंह के समय से ही उदयपुर मेवाड़ की राजकीय गितिविधियों का केन्द्र बन चुका था। अपनी प्रतिभा, कुशलता और स्वामीभिक्त के फलस्वरूप अनेक स्रोसवाल जातीय जैन बंधुओं को राज्या-श्रय प्राप्त था श्रीर राज्य-संवालन में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित थे।

इन्हीं राज्याधिकारियों में देवस्थान विभाग के खजांची श्री साहब-लाल जी मारू नाम के सद्गृहस्थ भी एक थे। श्राप स्वभावतः धार्मिक-वृत्ति के थे श्रौर ग्रधिकारी भी ऐसे विभाग के थे, जिसका कार्य प्रजा की धर्म-प्रवृत्तियों की देखभाल करने से सम्बन्धित था।

आपके दैनंदिनी जीवन के सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, उप-वास, पौषव ग्रादि वृताचार का पालन, साधु-संतों के प्रवचन-श्रवण, उनकी सेवा वैयावच्च करना ग्रावश्यक ग्रंग थे। ग्रापका व्यक्तित्व सर्वत्र मान पाता था। हृदय की सरलता इतनी थी कि सभी को हित-मित ग्रौर सत्य बात कहते एवं दूसरों की भलाई के लिये सदैव तत्पर रहते थे।

आपका न्याय-नीतिपूर्वक अर्थोपार्जन में विश्वास था। पितृ-परं-परागत व्यवसाय लेन-देन, साहूकारी था ग्रौर उसका माध्यम वस्तु का विनिमय वस्तु से एवं रुपयों का लेन-देन गिनती करके लेना-देना नहीं होकर नाप-तौल माना जाता था।

राजकीय संमान तो श्रापको प्राप्त था ही ग्रौर उसके साथ न्याय-नीतिपूर्ण व्यवहार एवं प्रामाणिकता के कारण जन-साधारण में भी आपको अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। गृहस्थ जीवन के लिये तीन चीजों की ग्रानि-वार्य रूपेण ग्रावश्यकता होती है—ग्राजीविका, सुयोग्य परिवार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, और यह तीनों चीजों श्री साहबलाल जी को सहज-रूपेण ही प्राप्त थीं।

आपकी घर्मपत्नी का नाम इन्द्रावाई था । ग्राप कुलीन है।

६ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

सुसंस्कारी महिलारत्न थीं । दीन-दुषींजनों की सेवा-सहायता करने में उदार थीं । कोई भी याचक द्वार से निराश होकर नहीं लीटता था। स्नेह की अमीधारा से सभी को आप्लावित करना आपके जीवन की अनेक विशेषताओं में से एक थी और पित-पत्नी प्रत्येक धर्म-कार्य में एक दूसरे के पूरक बन सात्विक जीवन व्यतीत करते थे । वात्सल्य की वीणा पर सदैव त्याग और सेवा का नाद गूंजा करता था । यही सीभाग्यशाली दम्पित हमारे चरित्रनायक के जनक-जननी थे।

श्रावण कृष्णा ३ सं० १९४७, शनिवार को श्रीमती इन्द्रावाई की कुक्षि से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुग्रा।

जैसे मनभावन सावन प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक है, हरे-भरे खेतों श्रौर रिमिक्सम वरसते कजरारे मेघों की छटा को निहार कर मान-वीय मन छन्दों में छलक पड़ता है श्रीर यह छन्दों का सरगम नये-नये तीज, त्यौहारों का सर्जन कर ग्रणु-ग्रणु में मोदमयी ममता विखेर देता है, वैसे ही इस पुत्र के जन्म से पितृहृदय का हुलास उमड़ पड़ा। माता वात्सल्य में भीग गईं श्रौर सलौने शिशु को ममता से ग्राच्छादित कर

पुलक उठीं । पारिवारिकजन हर्ष ग्रीर उल्लास से परिव्याप्त हो गये।
सामान्यतया पुत्र की प्राप्ति माता-पिता के लिये हर्ष की बात
होती है ग्रीर फिर ऐसे पुत्ररत्न को पाकर कौन निहाल न हो जाता जो
ग्रागे चलकर ग्रपनो ज्ञान ग्रीर संयम-साधना के द्वारा ग्रगणित नरनारियों के अज्ञानान्धकार को दूर करने में समर्थ हुग्रा।

### नामकरण

वालक का नाम सुन्दर और प्रिय हो, यह प्रत्येक माता-पिता की साहिजिक आकांक्षा होती है। इसीलिये नाम एवं गुणों का सामजस्य करने के लिये राशि और नक्षत्रों की गणना कराते हैं। फिर भी नाम के अनुसार सार गुण और गुण के अनुसार नाम का ताल-मेल क्वचित्-कदाचित ही दिष्टगोचर होता है।

परन्तु कौन जाने कि यह अकस्मात था या विद्वान ज्योतिषी की

दीर्घटिष्ट का परिणाम, जिससे नवजात शिशु का नामांकन 'गणेशलाल' किया गया। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि जिस बालक का नामकरण गणेशलाल किया जा रहा है वह भविष्य में नाम-निक्षेप से ही नहीं प्रत्युत साधुग्रों के गण का ईश बनकर भावनिक्षेप से भी 'गणेश' नाम सार्थक करेगा। कौन जानता था कि श्रज्ञानता की घोर निशा में एक ज्योति प्रदीप्त करके प्रकाशपुंज सिद्ध होगा। संयम-साधना से चतुर्विध संघ—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका—का सिरमौर बनेगा और पथ-भूलों को सदैव ध्रुवतारे की तरह मार्ग-दर्शन कराता रहेगा। शैशवकाल

'होनहार विरवान के होत चीकने पात' उक्ति के अनुसार शिशु गणेश ममतामयी माँ की गोद और दुलार के हिंडोले में भूलते हुए बड़ा होने लगा। पितृ-स्नेह पुत्र पर केन्द्रित होने लगा। मस्तिष्क में पुत्र को सुखी, शिक्षित करने के चित्र उभरने लगे।

माता इन्द्रा इस ममता के मेरु को जब हँसते-खेलते, भागते-गिरते, रोते श्रीर मीठी नींद में सोते देखतीं तो उल्लास से भर जाती थीं। कलोल और किलकारियों से तिमंजिली हवेली का कोना-कोना गूंज उठता था और जब इस अनूठे दुलारे को देख-देखकर भी मन नहीं भरता तो गोदी में ले मीठी-मीठी लोरियां सुनाने में अपने आप को तल्लीन कर लेती थीं।

पुण्यमयी माता की गोद ग्रौर पितृत्व के स्नेह से पगे हुए हमारे चिरतनायक का शरीर के साथ-साथ मानसिक विकास होने लगा। वाणी की मृदुता और स्वभावजन्य चपलता स्वतः ही जनमानस को ग्राकित कर लेती थी। चार वर्ष के होते-होते तो पाठशाला में विद्याध्ययन का श्रीगणेश करा दिया गया था। शैशव की पगडंडियों को पार करने के साथ-साथ बौद्धिक विकास प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिये उत्तरोत्तर विकास-मान होने लगा।

मर्थोपार्जन के पितृ-परंपरागत व्यवसाय में निपुणता-प्राप्ति हेतु

तत्कालीन प्राप्त रौक्षणिक मुनिधाओं के अनुमार हिन्दी, उर्दू, फारमी भाषा और महाजनी का अध्ययन करने लगे और १२-१३ वर्ष के होते होते तो स्वतंत्र एक में जासन से संबंधित प्रवादि लिखना और वितायी के कार्यों में हाथ बढ़ाने के लिये कनहरी का बामकाज सोखना भी प्रारंभ कर विया था।

विनीत पुत्र के विकास को देख श्री माहबलान जी को जितनी संतोष था, उससे बहकर आत्म-गीरव से विभोर हो उठते थे। सुयोग पुत्र को पाकर वे तृष्त थे।

महापुरुषों के जीवन में सुतंस्कारों की प्रवलता साहजिक होती है, जो समय के साथ परुलवित होकर विद्याल रूप धारण कर तेते हैं एवं अन्यान्य अवसरों को भी अपने निर्दिष्ट पथ में सहायक बना लेते हैं। यही कारण है कि हमारे चिरतनायक जिस और भुके, संकलत उनकी चेरी बनती गई और यही उनकी सम्पूर्ण संकलता का मूलमंत्र है धार्मिक-संस्कारों का अर्जन

चरितनायक के पिताश्री श्री साहवलाल जी धार्मिक ग्राचार-विचा के व्यक्ति थे। वे जानते थे कि धर्म का निवास मनुष्य की ग्रात्मा में है धर्म मानव स्वभाव का ग्रंग है। धर्म का ग्रस्तित्व मुष्टि के ग्रस्तित्व के तरह सनातन है ग्रौर ग्रपनी वास्तविकता से मानवीय ग्रात्मा को प्रभा वित करता रहता है। उस वास्तविकता का परीक्षणात्मक ताल में एवं निष्पक्षता की भावना का विकास तदनुक्ल ग्राचार-विचार के माध्यम से होता है।

इन्हीं विचारों की अपने पुत्र में देखने के लिए वे उत्सुक थे औ हमारे चरितनायक भी शिशु-श्रवस्था से पिताश्री के साथ-साथ धर्म-स्थान में जा पहुँचते और कभी-कभी सामायिक, दया स्रादि धार्मिक किया भी करते थे। कुछ धार्मिक भजन भी सीख लिये थे। कंठ सुरीला ध

शीर जब ग्राप भजन वोलना प्रारम्भ करते तो श्रोताग्रों के मन मुर हो जाते थे। श्री साहबलाल जी यह सब देखते, सुनते ग्रीर एक प्रकार का ग्राहम-गौरव ग्रनुभव करते थे ग्रीर ऐसा होना स्वाभाविक ही था। क्यों कि प्रत्येक माता-पिता स्वयं ग्रपने जीवन व्यवहार में धार्मिक आचार-विचारों का ग्राचरण कर ग्रपनी सन्तान को भी शैशवावस्था से ही धार्मिक-संस्कारों से सुसंस्कृत करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे वे भी सत्य को हृदयंगम करने की योग्यता अजित करने में समर्थ हों।

ग्रापकी यह धर्मश्रद्धा तात्कालिक भावावेश का परिणाम नहीं थी, किन्तु वह निश्चय ही पूर्व-जन्म के सस्कारों का सुफल मानी जायेगी। इसका ज्वलन्त प्रमाण यही है कि वह धर्मश्रद्धा दूज के चद्र की तरह निरंतर वृद्धिगत होती गई ग्रीर उसके फलस्वरूप एक महान संत का गौरव प्राप्त हुआ, संघिशरोमणि की प्रतिष्ठा पाई ग्रीर ग्रात्म-गृद्धि के ग्रिधकारी बने।

### **कुमारावस्था**

शिशु गणेश ऋम-ऋम से एक के बाद दूसरी विकास की परिधि पार करते हुए बढ़ रहे थे। उदीयमान योग्यता, प्रतिभा और पारिवा-रिक कुलीनता को देखकर कई कन्याओं के पिताओं का अपनी-अपनी कन्या से सगाई-सम्बन्ध करने के लिये श्री साहबलाल जी से आग्रह रहा । परिणामतः चार वर्ष के बालक गणेशलाल की मेहता परिवार की समवयस्का कन्या के साथ सगाई हो गई।

नये-नये अनुभव, लौकिक कार्यों में चातुर्य और अर्जन के क्षेत्र में सफलता के साथ बढ़ते हुए आप चौदह वर्ष की कुमारावस्था में प्रविष्ट हुए। भारतीय आश्रम-व्यवस्था के अनुसार यह अवस्था विद्यार्थी जीवन की थी, जब भविष्य के उत्तरदायित्वों को समभने और निर्वाह करने के लिये नवीन-नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किन्तु तत्कालीन समाज-व्यवस्था के अनुसार स्वास्थ्य व शारीरिक विकास की दृष्टि से विवाह का उचित अवसर न होने पर भी चौदह वर्ष की अविकसित अवस्था-में ही घूमधाम से विवाह करके आपको गाहंस्थिक-दादित्व भी

१० : पूज्य मणेशानार्यं जीवननरित्र

दिये गये।

लेकिन ग्रापके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा ग्रनूठापन था कि चौदह वर्ष की ग्रवस्था में ही सामान्यतया विद्याम्यास, ग्रयोपार्जन तथा गृहस्थ-जीवन का दायित्व सफलता के साथ निवाहना प्रारम्भ कर दिया ग्रीर कमशः विकास के सोपानों पर ग्रग्रसर होते जाना मानो ग्रपने दायित्वों को सफलता के साथ सम्पन्न करके नियति द्वारा निर्दिष्ट पथ पर आहल होने की तैयारी चल रही हो।

किन्तु उस समय श्रद्धा की प्रेरणा की कीन समक्त सकता था। श्रापके जीवन में एक ऐसी उल्लेखनीय विशेषता दृष्टिगोचर होती है कि ग्रापका जीवन परिस्थितियों की प्रेरणा से स्वयमेव ढ़लता गया। ग्राक स्मिक संयोग, साहचर्य श्रीर वातावरण ग्रापको निरन्तर उन्नित की ग्रीर श्रापक करने में सहायक होते गये और इन्हीं के बीच ग्रापके लोकोत्तर विकास का रहस्य गित है। आपके जीवन में प्रगति एवं नवनिमणि का जो विहान प्रस्फुटित हुग्रा, उसका निष्कर्ष निकालना मानवीय बुद्धि से परे की बात है, किन्तु उसमें साहजिक व्यवस्था परिलक्षित होती है। वया तुम भी दीक्षा लोगे ?

पूज्य ग्राचार्य श्री श्रीलाल जी म० सा० का उदयपुर में चातुर्मास था। पूज्यश्री श्रमण-संस्कृति के जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। ग्राप में तप कें तेज एवं सयम के ओज का ग्रन्ठा सामंजस्य था।

जहाँ भी ऐसे पूज्य पुरुषों का पदार्पण होता है, वहाँ वे जनसाधारण को ज्ञान और चारित्र की शक्ति प्रदान कर और सद्धर्म के मर्म को शास्त्र-नीति एवं विज्ञान-नीति द्वारा युक्ति-प्रयुक्तिपूर्वक समभाकर मानव-समिष्ट को धर्मनिष्ठ बनाते हैं।

पूज्यश्री के प्रवचन-प्रसाद की प्राप्ति हेनु प्रतिदिन श्री साहबलाल जी प्रवचन के समय उपस्थित होते ग्रौर उपदेश-श्रवण से जीवन की महान उपलब्धि के प्रति सतत जागरूक रहने के आदशों से समृद्ध होकर घर लोटते थे और जो सुनते, उसे हृदयंगम करने के लिये चिन्तन-मनन की

### कसीटी पर कसते थे।

चिरतनायक भी कभी मातुश्री के साथ तो कभी पिताश्री के साथ पूज्यश्री के प्रवचन-श्रवण के लिये जाते थे। उस समय करीब आठ-नी वर्ष की वय हो चुकी थी और वयोपाजित ग्रनुभवों से जो कुछ भी समभ सकते थे, समभ लेते और जो नहीं समभ पाते, उसको समभने के लिए जिज्ञासु हो पिताश्री से समाधान प्राप्त करते थे।

प्रवचनों के श्रवण एवं चिन्तन-मनन से श्री साहबलाल जी की भावनाओं में मंथन का सूत्रात हुम्रा। जो सोचते, उससे म्रन्तर् की छानबीन की उत्सुकता तीव्र से तीव्रतर होने लगी। इन्हीं विचारों में इने हुए स्राप एक दिन पूज्यश्री के दर्शनार्थ पहुँचे और तास्विक-चर्चा का रसास्वादन करते-करते वैराग्य के भावोद्रेक से तन्मय होकर बोले-भगवन् ! मैं संसार से मुक्ति चाहता हूँ । चारों ओर उलभनें श्रीर समस्यायें बिखरी पड़ी हैं। यद्यपि मैं पारिवारिक श्रीर कौटुम्बिक दायित्वों से भयभीत होकर भागना नहीं चाहता, तथापि अन्तर् में एक नाद उठ रहा है-जीवन पानी के बुलबुले के समान है। काल का एक हलका-सा भोका उसे कभी भी समाप्त कर सकता है। फिर भी मनुष्य न जाने किन-किन ग्राशाग्रों से प्रेरित होकर कल्पनाग्रों के किले बनाता है। भ्रव यह परिवार, प्रतिष्ठा ग्रीर उत्तरदायित्व भव-विमुक्ति में सहायक प्रतीत नहीं होते हैं। ये तन, धन, स्वजन, भवन सभी यहाँ रह जाते हैं और म्रात्मा — हंस निकल जाता है। न जाने म्रात्मा शरीर की कितनी-कितनी व्यथायें भोग रहा है, फिर भी उसी को सजाने-संवारने में संलग्न है। इस मूर्खता का अन्त होना ही चाहिये।

इन्हीं विचारों के अन्तराल श्री साहबलाल जी ने यह भी संकेत दिया कि वैराग्य के राजमार्ग पर मैं अकेला ही नहीं, साथ में पत्नी, पुत्र, पुत्री भी पथिक बनें तो मुक्ते प्रसन्तता होगी। लेकिन पुत्र, पुत्री भवयस्क हैं, अतः उनके वयस्क होने तक मेरी भावना में विलंब होना स्वाभाविक है।

याचार्यप्रवर ने इन विचारों की गहराई में भांका। यानुभूतियों के उच्छ वास में विवेक-समन्त्रित जीवन का विलास देखा और मानवीय जीवन की विशेषताओं का विशद विवेचन करते हुए समभाया कि कर्म रहित अवस्था प्राप्त करना अपने ही हाथ की वात है। संयम-साधन आनन्ददायक है। यदि विवेकपूर्वक संयम का पालन किया जाये तो स्थम इहलोक में सुखदायक है श्रीर परलोक में भी। साध्वाचार—पांच महाव्रत, तीन गुष्ति, पांच समिति, द्वादश तप—के स्वरूप का दिख्य र्शन कराते हुए फरमाया कि साध्वाचार का पालन करना तलवार की धार पर चलना है। पग-पा पर विषमताग्रों, कठोरताओं एवं परिपहों का अनुभव करना पड़ता है। यतः सुदृढ़ संकल्प श्रीर सहिष्णुता के विना इसका यथावत ग्राचरण होना शक्य नहीं है।

तात्त्विक-चर्चा एवं ऐसे ही ग्रन्य प्रसंगों पर कुमार गणेशलाल भी पिताश्री के साथ उपस्थित रहते ग्रीर जो सुनते उसे हृदय में उता-रने का प्रयत्न करते थे। ग्रापने पिताश्री के विचारों को घ्यान से सुना ग्रीर विचारों के बीच एक नई घारा का प्रादुर्भीव हुआ।

श्राचार्यश्री ने बालक की ओर देखा ग्रीर चेहरे पर ग्रंकित भावों को पढ़ते हुए पूछ लिया--क्या तुम भी दीक्षा लोगे ?

बालक ने सुना और ग्रपनी सहमित जताते हुए कहा कि नयों नहीं, मैं भी दीक्षा लूगा। जब महावीर संयम मार्ग की विषमताग्रों ग्रीर परिषहों से भयभीत नहीं हुए तो हम महावीर की सन्तानें दुखों ग्रीर संकटों से कैसे भयभीत हो सकती हैं। यदि वीर बनना है ग्रीर महा-

वीर के अनुयायी कहलाने में गौरव मानना है तो हमें महावीर के मार्ग का अनुगमन करना चाहिये।

श्राचार्यदेव बालक के इन श्रात्मविश्वास से परिपूर्ण शब्दों की सुना श्रीर मानसपटल पर वालक के भावी महत्त्व का एक चित्र श्रंकित हो गया। दो-चार शब्दों में भावी जीवन की भांकी भलक उठी।

ग्राचार्य भगवान वालक की ग्रोजस्वी वाणी, साहस, तर्क एवं

स्पूर्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें स्वयं अपने अनुमान ज्ञान द्वारा वालक के भविष्य के बारे में सोचना पड़ा। कुछ तथ्य श्रीर मान्यतायें ऐसी हैं जिनकी विशद व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, परन्तु श्रनुमान ही लगाया जा सकता है।

इस प्रकार मनोमंथन और तर्क-वितर्क से कुछ निश्चय-सा करते हुए आचार्यदेव श्री साहबलाल जी की ग्रोर अभिमुख होकर बोले— साहबलाल जी ! ग्रापका यह बालक किसी दिन समाज का नेतृत्व संभा-लेगा । मेरा मन इसका ग्रीर समाज का उज्ज्वल भविष्य देख रहा है । बालक होनहार है । इसके शरीर लक्षण, हाव-भाव, बोलचाल और बौद्धिक प्रतिभा ग्रादि व्यक्तित्व की विशेषता को व्यक्त करते हैं ।

श्री साहबलाल जी ने यह सब सुना ग्रौर सुपुत्र के लिये ऐसी भविष्यवाणी सुनकर अत्यन्त ग्रानिन्दित हुए। सातुश्री की प्रसन्नता का पारावार न था। किन्तु वह भविष्य वर्तमान कब बनेगा ग्रौर यह सब कुछ देखने के लिये क्या उनकी जिन्दगी इजाजत देगी? क्या इतना श्रवकाश मिल सकेगा? कुदरत की करामात को कौन समभ सकता है? विश्व के नाटचमंच पर किस ग्रियनेता को कितना क्या ग्रियनय करना शेष है, यह किसी को ज्ञात नहीं है।

# इष्टजन वियोगः हृद्ता की परीक्षा

सामाजिक संरचना में परिवार एक ग्रावश्यक तत्त्व है। परिवार के ग्राधार से ही मनुष्य ग्रपने में विद्यमान सच्चेतना की, सुकुमारता की, विचारों के ग्रादान-प्रदान की ग्रौर बौद्धिक ग्रानन्दों में हिस्सा बटाने की लालसा की तृष्ति करता है।

केवल पित-पत्नी ग्रीर बच्चों के होने से ही कोई घर, घर नहीं वन जाता। परन्तु वंशानुक्रम से प्राप्त भाई, बहिन, माता-पिता ग्रादि से संबोधित किये जाने वाले मानवों के समूह को परिवार कहा जाता है। इनके प्रति ग्रपने दायित्वों का पालन करने के द्वारा हम सामाजिक-फर्तव्यों का पालन करने के साथ-साथ मानवीय मन की ग्रच्छाइयों ग्रीर १४ : पूज्य गणेशानायं-जीवननरित्र

नैतिक कार्यों के विद्यान को प्रस्तुत करते हैं।

सबके अपने-अपने उत्तरदायित्व थे, कर्तव्य थे और अधिकार थे। एक दूसरे के प्रति ममता थी, मान-संमान की भावना थी और कुल-धर्म की प्रतिष्ठा रखने की कामना थी। जीवन शांति और गुख में बीत रहा था कि यहायक तूहान आया और वह तब शांत हुम्रा जब आपका अपना कहा जाने वाला कोई न रहा। सब उस पथ पर चल दिये जिस पर जाने वाला कभी भी वापस नहीं लीटता है।

हमारे चरितनायक का भी इसी प्रकार का एक परिवार था।

तूफान का प्रारंभ हुआ वहिन की मृत्यु से । ग्रापको वह ग्रत्यविक

प्रिय थी। भाई का वहिन के प्रति ग्रीर वहिन का भाई के प्रति स्नेह साहजिक है। ग्रापकी ग्रवस्था चीरह वर्ष की अवश्य हो गई थी लेकिन ग्रभी तक पारिवारिक प्रियजन की मृत्यु का ग्रनुभव नहीं हुग्रा था। ग्रतः उस समय ग्राप भनीभांति नहीं समभ पाये कि मेरी वहिन को क्या हो गया है? अभी तक उछल-कूद करने वाली लाड़ली बहिन को ग्रकस्मात यह क्या हो गया है? जिन्दगी की मुस्कुराहट में पलने वाले सुकुमार बालक को यह भान भी कैसे हो सकता था कि जीवन का ग्रितम रूप मौत है। बहिन की मौत विचारवारा के बीच विराम-चिह्न-सी ग्रा खड़ी हई।

पारिवारिकजनों में सभी स्वस्य ग्रौर प्रसन्न थे। ग्रतः उस रोज प्रातः श्री साहबलाल जी दयाव्रत ग्रंगीकार करके धर्म स्थानक में रहकर धर्माराधना में संलग्न थे। निर्दोष ग्रौर निरितवार व्रत पालन करने के लिये श्रावक दयाव्रत की मर्यादाग्रों को ग्रंगीकार करके गाहंस्थिक

प्रवृत्तियों से विरक्त रहता है और धर्मस्थानक में रहकर संग्रम, तप, तपानिसाधना के द्वारा श्रात्म-शुद्धि के लिये ही तत्पर रहता है।

सूर्यास्त होने का समय था और उसी समय बच्ची की मृत्यु हुई थी। अतः साहत्रलाल जी तो शव-दाह करने जा नहीं सकते थे। उन्होंने

विचार िया कि मृत वालिका वापस जीवित तो हो नहीं सकती है

अतः भ्रंगीकृत वत में अतिचार लगाना उचित नहीं है।

हमारे चरितनायक भी दयाव्रत के विधान को जानते थे। अतः उन्होंने सोचा कि ग्रासपास के पड़ौिसयों को लेकर शव-दाह कर देना चाहिये। पिताजी के व्रत में दोष लगने से क्या लाभ है ? ग्रतः ग्राप पड़ौिसयों के साथ शव को उठाकर श्मशान की ग्रोर चल पड़े।

रमशान तक पहुँचते-पहुँचते रात्रि पड़ गई थी। रात्रि में रमशान वैसे ही काल्पनिक विचारों से भयावह प्रतीत होता है श्रीर यह तो कृष्ण पक्ष की रात्रि थी। चारों श्रीर सन्नाटा था, लेकिन बीच-बीच में सियारों की बीभत्स श्र.वाजें श्रीर वृक्षों की भुरमुराहट उस सन्नाटे को और भी भयंकर बना रही थी।

शव-दाह के लिये ईंधन बुछ दूर से लाना था भ्रीर साथ में गये ध्यिक्त इने-गिने थे। किसी-न-विसी को शव की रखवाली के लिये बैठना भी जरूरी था। लेकिन कौन बैठे, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा था।

यद्यपि बाल्यावस्था के कारण हमारे चरितनायक को ऐसे कार्यों और परिस्थित का परिचय नहीं था। फिर भी साथ ग्राने वालों की श्रसमंजसता को समभक्तर बोले-ग्राप लोग ईंधन लेने जायें, मैं यहाँ वैठकर देखभाल करता हूँ। ग्राप लोग किसी भी प्रकार की चिन्ता न करें।

फिर भी साथ में भ्राने वालों की दुविधा दूर नहीं हो सकी और उनकी दुविधा का कारण था— चिरतनायक की कुमारावस्था, जिसे भ्रभी तक ऐसी पिरिस्थित का अनुभव नहीं हुम्रा था। साथियों के मनोभावों को समभकर भ्रापने पुन: कहा कि भ्राप लोगों को अधिक सोच-विचार करने की जरूरत नहीं है। भ्राप लोग ईंधन लेने जायें, मैं यहाँ बैठ-कर देखभाल करता रहूँगा। आप मेरे लिये किसी प्रकार की चिन्ता न करें।

वार-वार का आग्रह देखकर साथ वाले ईंधन लेने तो अवस्य चले गये और आदर्यन ईंधन भी लिया। विन्तु उनके मनों में दिचार उटते रहे कि इस प्रकार वालक को श्रकेला नहीं छोड़ना चाहिये था श्रीर हम में से किसी एक को वहीं बेठना जरूरी था। यदि हमारे पीछे वालक भयभीत हो गया या श्रीर कोई वात हो गई तो लोग क्या कहेंगे श्रीर श्री साहबलाल जी भी श्रपने मन में क्या सोचेगे ?

लेकिन इधर हमारे चिरतनायक निर्भिक ग्रीर निश्चल भाव से शव के निकट वैठ उसकी रखवाली करते रहे। उनके मन में उस समय क्या कैसी विचार-लहिरयां उत्पन्न हुई होंगी, यह ग्रवश्य ही जन-साधारण के लिये एक कुनूहल का विषय है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि मेवाड़ के वीरों के दिल इस्पात से निर्मित होते हैं ग्रीर ग्रापकी निर्भीकता उसका एक संवेतमात्र था।

ईंधन लेकर वापस ग्राने पर साथियों को पूर्ववत आपको बैठा देखकर संतोष हुग्रा और ग्रापके साहस की सराहना करने लगे। दूसरों ने भी जब इस घटना को सुना तो आश्चर्यान्वित होकर ग्रापकी प्रशंसा करते हुए उज्ज्वल भविष्य के ग्रनुमान लगाने लगे।

यद्यपि श्री साहवलाल जी को पुत्री की मृत्यु से दु:ख तो हुआ किन्तु पुत्र के साहम की जानकारी मिलने पर खुशी की एक भलक दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि जो वालक अपने प्रारंभिक जीवन में इतना साहसी है, वह भविष्य में न जाने कितना ओजस्वी, तेजस्वी होगा। पूज्यश्री द्वारा पूर्व में कहे गये कथन का पुन:-पुन: स्मरण हो आया कि यह बालक अपने कर्तव्य में रत रहकर न केवल अपने को ही वरन अपने वंश के नाम को भी उज्जवल करेगा। कसौटी का दूसरा चरण

यह घटना आपके भावी जीवन की महत्ता का बोध कराते हुए समय के साथ धूमिल पड़ गई और पूर्ववत जीवनकम चलने लगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक व्यवस्था के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुये जीवनप्रवाह बह रहा था। उसमें किसी प्रकार के द्वन्द्व-दुःख का ग्राभास नहीं था। लेकिन अकस्मात उसमें पुनः दुःख की काली

घटायें घर ग्राई । ग्रब जो तूफान उठा वह लौकिक हिष्ट से ममहित करने वाला था । ग्रच्छे-से-ग्रच्छे धीर, वीर, गंभीर व्यक्ति भी उस स्थिति में संतुलन बनाये रखने में ग्रसमर्थ-से हो जाते हैं । परन्तु अह्रय शक्ति महापुरुषों के निर्माण के लिये किस प्रकार का वातावरण निर्मित करती है, यह एक ऐसा रहस्य है, जो मानवीय बुद्धिगम्य नहीं है ।

न्याय-नीतिपूर्वक पारिवारिक जनों का पोषण ग्रीर गृहस्थ-धर्म का पालन करते हुए हमारे चरितनायक की श्रवस्था करीब सोलह वर्ष की रही होगी कि समस्त देश में प्लेग का प्रकोप हुग्रा। देश का ऐसा कोई गांव ग्रीर नगर नहीं बचा था जिसमें इस भयानक रोग ने अपना रूप न दिखाया हो। इसकी भीषणता अपने ही ढ़ंग की थी।

वैसे तो भारतवर्ष ने अनेक बार दुभिक्ष और महामारी के प्रकोप किये हैं। लेकिन इस समय होने वाली प्लेग की भीषणता की स्मृति ता को आज भी है और जो भी उस समय की स्थित का वर्णन त्तभोगियों से सुनता है तो कलेजा थरी जाता है। कहते हैं कि कालीन जयपुर राज्य में सिर्फ ७६००० मकानों की चाबियां राज्य- विष में जमा होने आई थीं, जिनके परिवारों में से एक भी व्यक्ति प नहीं रहा था। देश का कोई विरला ही परिवार बचा होगा, जिस र इस महामारी की छाया न पड़ी हो और अपने किसी-न-किसी प्रिय-न को न सौंप दिया हो।

उदयपुर में भी प्लेग की भयानक लहर फैली। प्रतिदिन सैकड़ों में संख्या में काल के गाल में समाते, फिर भी आंखों में आंसू नहीं गते थे। किस-किस के वियोग के लिये आंसू बहायें, यह निर्णय हीं कर पाते थे। एक ने अपनी जीवन-लीला समाप्त नहीं कर पाई के दूसरा उसका स्थान लेने की तैयारी में है। सभी को अपनी-अपनी एक्षा की पड़ी थी और औपघोपचार भी करते थे, लेकिन जिसकी जीवन-डोर खंडित हो गई, उसे जोड़ने का सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं था। पर-घर और मोहल्ले-मोहल्ले में मौत का तांडव हो रहा था और जो

इसके पंजे में श्रा फंसा यह तो गया ही और जो बचे वे हृदय मसीस कर इस लीला को देखते रह जाते थे। आंखों के श्रांसू भी भव मनी वेदना को ज्यवत करने में श्रसमर्थ हो गये थे।

इस महामारी ने श्री साहवलाल जी श्रीर श्रीमती इन्द्रावाई की

भी अपना लक्ष्य बनाया। श्रीपधोपचार भी किया गया लेकिन सब व्यवे रहा श्रीर भीत के मुँह में समा गये। मां की ममता और पिता के वर्द हस्त से बंचित हमारे सोलह वर्षीय किशोर चिरतनायक श्रीर उनके पत्नी अकस्मात श्रागत जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिये केष प्राये थे। लौकिक दृष्टि से उन्होंने गृहस्थाश्रम में डग श्रवश्य रख दिय था, लेकिन माता-पिता की मौजूदगी से श्रभी तक उसके दायित्व के भार श्राप पर नहीं था। श्रतीत के प्रति उपेक्षा, वर्तमान के प्रति निरपेक्षता श्रीर भविष्य के प्रति भावुहता किशोरावस्था की विशेषता

जीवन में ऐसे ग्रवसर अधिकांशत: ग्राया करते हैं जब एक ग्रो तो हम शोक के ग्रावेग से दवे रहते हैं और दूसरी ग्रोर उत्तरदायित्व का भार आ पड़ता है। उस समय शोक के ग्रावेग को मन-ही-मन दवा कर इच्छा या ग्रनिच्छा से कर्तव्य-मार्ग पर ग्रग्रसर होना पड़ता है मन मसोसकर, विवश होकर परिस्थिति को स्वीकार करने का यह ग्रव

हैं और इन्हीं के बीच भ्रापका दैनंदिनी जीवन व्यतीत हो रहा था।

सर वड़ा ही करुणाजनक होता है, मानव-बुद्धि को कसौटी पर कस का समय होता है।

ऐसा ही अवसर चरितनायक के समक्ष उपस्थित था। अव किशो पित-पत्नी ही एक दूसरे के सुख-दुःख के साथी रह गये थे। मन घुमड़ते विचारों को एक दूसरे से कह सुन अपने भार को हलका कर की कोशिश करते थे। लेकिन यह भी सच है कि पुरुष को व्यापार भाजीविका सम्बद्धी करते

माजीविका सम्बन्धी कार्यों को करने के लिये घर से बाहर जाना-म्रान् पड़ता है भ्रोर उन कार्यों के प्रति मन के केन्द्रित होने के समय त दु:ख-विस्मृति का भ्रवसर भी मिल जाता है और शनै:-शनै: समय साथ दु:ल के भार से ग्रपने आपको विलग कर लेता है। किन्तु स्त्री का वार्यक्षेत्र उसका घर ग्रौर उसके कार्यों तक सीमित है एवं उन्हों के बीच दैनिक जीवन का समय व्यतीत होता है। ग्रतः समय-समय पर ग्रसमय में दु ल-प्राप्त मामिक होती है ग्रौर उसमें ही ग्रनुभूति के क्षण ग्रधक प्राप्त होते रहते हैं। नारी-हृदय की सुकुमारता, दयालुता भावु-कता ग्रादि सद्गुण स्वयं उसे ऐसे ग्रवसरों पर ग्रौर ग्रधिक दुःली, खेद- खिन्न बना देते हैं।

ग्राप तो ग्रन्थान्य कार्यों की ग्रोर विचारों को केन्द्रित करने के फलस्वरूप घीरे-घीरे वियोगजन्य दु:ख को भूलते जा रहे थे। लेकिन ग्रापकी पत्नी इस ग्राकस्मिक वज्राघात से घबरा-सी गई। भरे-पूरे परिवार में रहने के कारण यह घर भयावना-सा, सूना-सूना-सा लगता था। आप स्वयं धेयं रखते और पत्नी को भी दिलासा देते हुए नये वातावरण के ग्रनुकूल बनाने की कोशिश करते ग्रौर उद्विग्नता दूर करने के लिये ग्रासपास के पड़ौसियों के पारिवारिकजनों को अपने घर में बुलाने का ध्यान रखते थे। फिर भी इतनी बड़ी तिमंजली हवेली में एक ग्रटपटापन-सा ग्रनुभव होता रहता था।

जीवन में जो रिक्तता आ गई थी और ग्रब उसकी पूर्ति संभव नहीं है। ग्रतः जो कुछ हो गया उसे बदला नहीं जा सकता ग्रीर न कोई बदलने में समर्थ है। इसलिये भविष्य के प्रति ग्रपने दायित्व का निर्वाह करना ही चाहिये। इसलिये जब कभी कायंवशात चरितनायक घर से बाहर जाते ग्रथवा व्यापार के निमित्त दूसरे गांव जाना-ग्राना होता तो पत्नी की उदासीनता एवं एकाकीपन में सांत्वना देने, दूसरी श्रोर घ्यान बटाये रखने के लिये पास-पड़ौस की परिचित बड़ी-बूढ़ी महिलाग्रों, बच्चों ग्रादि को घर पर छोड़ जाते अथवा उसके मायके भेज देते श्रीर साहस के साथ नये जीवन में ग्रग्रसर होने के लिये प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया।

संसार में मानवीय जीवन विशेषतः माशामीं पर निर्भर है

यदि एक क्षण के लिये भी आजा मनुष्य का साथ छोड़ दे तो संभु वतः मनुष्यों की जीवन-नीका पार लगना ही कठिन हो जाये। जीवन मरुस्थल की तरह जुष्क और काल्पनिक भय, दुःखों का केन्द्र वन जाये। प्रत्येक मनुष्य ग्रंथेरे के बाद उजाला, ग्रापत्ति के ग्रनन्तर संपत्ति ग्रीर दुःख के पश्चात सुख की आजा करता है। यदि ऐसा न हो तो स्वयं उसे ग्रपना जीवन भारक्ष प्रतीत होने लगेगा। निराज्ञा-ही-निराज्ञा दिखलाई देगी। लेकिन आजावादी दुःखों के बीच निराज्ञ न होकर भविष्य को सुखमय बनाने के प्रयत्नों में लगे रहते हैं।

चिरतनायक ग्राकिस्मिक प्राप्त नये वातावरण में ग्रपने ग्रापको ढालने के लिये प्रयत्नशील थे तो विधि का विधान कोई दूसरा ही ताना-वाना बुन रहा था । उसने ऐहिक वंधन के प्रवल कारणों को हटा देने के अनन्तर पत्नी रूपी रहा-सहा वंधन भी हटा देना उचित समभा । उसे यह वंधन भी स्वीकार्य नहीं था ।

प्लेग महामारी का पूर्ववत प्रचंड प्रकोप प्रवर्तमान था ग्रीर आपकी पत्नी को भी उसने उदरस्थ कर लिया।

माता, पिता ग्रोर पत्नी के वियोग से ग्रापकी जिन्दनी में रिक्ततागून्यता ने स्थान ले लिया । मायावी प्रपंच का नग्न-रूप ग्रापके समक्ष
भलक उठा—संसार ग्रसार है, जन्म ग्रोर मरण के किनारों के बीच
फंसा मानव कभी इसकी तो कभी उसकी टक्कर से थपेड़े-पर-थपेड़े
खा रहा है । किसी को भी यह ज्ञात नहीं है कि यह जीवन पानी के
वुलबुले की तरह कब समाप्त हो जायेगा, ग्रगला इवास आयेगा या
नहीं ? फिर भी व्यक्ति इस सत्य की उपेक्षा कर मायावी मृग-मरी-

विका में भटकने को तत्पर हो रहा है।

पत्नी के वियोग से श्रापके समक्ष संसार का विकृत क्षणिक रूप
उपस्थित हो गया। सांसारिक यथार्थता के काल्पनिक चित्र धूमिल होकर
वास्तविकता को व्यक्त करने लगे। लेकिन ऐसे कारुणिक प्रसंग भी
आपकी चित्त-वृत्ति को चंचल करने में ग्रसमर्थ ही रहे ग्रीर कालाय

तस्मै नमः', काल को नमस्कार है, काल बलवान है, इस लोकोक्ति को लक्ष्य में रखते हुए कभी घबराये नहीं, किन्तु जो कुछ होता है अच्छे के लिये होता है, मानकर आप आध्यात्मिक साधना की ओर मनोवृत्ति को केन्द्रित करने के प्रयास में संलग्न रहने लगे। प्रतिदिन सामायिक-स्वाध्याय करना, चिन्तन-मनन में रत रहना, धर्मस्थानक में जाकर साधु सतों के प्रवचन-श्रवण करना आदि अब दैनिक-चर्या के आवश्यक, प्रनिवार्य अग बन गये थे।

# राग श्रीर विराग का श्रन्तर्ह न्द्र

लेकिन पड़ौसियों और सगे-सम्बन्धियों के विचारों में कोई दूसरी ही बात घूम रही थी। उनके विचारों में पुन: उजड़ा घर बसाने का इन्द्र चल रहा था। वे चाहते थे कि इस ग्रंधेरे घर में पुन: उजाला हो, बिखरे तिनकों को इकट्ठा कर फिर से घोंसला बनाया जाये, बाजे बजाये जायें ग्रौर सूने घर में कुल-वधू के नूपुरों की हन-भुन, हन-भुन हो और ग्राशा व इच्छा के तूफानों की माया में पुन: विहार किया जाये।

श्रव ग्रापको समभाया जाने लगा । नये-नये रूपों में पारिवा-रिक प्रतिष्ठा और जीवन के लुभावने दृश्य आपके समक्ष उपस्थित किये जाने लगे । कुल-परम्परा को बनाये रखने के दायित्व पर भार देते हुए श्रापके मन में यह घारणा बैठाई जाने लगी कि सुयोग्य कन्या से विवाह कर गृहस्थी बसाना जरूरी है । कन्या के पिताग्रों की ग्रोर से भी परोक्षरूपेण इसी प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा था ।

पारिवारिक प्रियजनों की मृत्यु और शूत्यता के कारण आपके मन को जो आघात लगा था, वह समय के साथ शांत होने लगा। आस-पास के वातावरण और सगे-सम्बन्धियों के बार-वार समभाने-बुभाने से आप भी कुछ ऐसा सोचने लगे कि इन लोगों का आग्रह मुभे ८ नहीं चाहिये। ये सब मेरे हितैषी ही तो हैं। मुभे सुखी देखने ही तो इनकी आकांक्षा है। यदि गृहस्थी के साथ-साथ धर्म,

२२: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

सा कर लिया।

सकती है तो मुक्ते इनकी श्राज्ञा मानने में कोई असुविधा नहीं है।

श्रव मन में राग-विराग का अन्तर्द्वन्द्व चलने लगा। राग संसार, का मनोरम रूप वतलाते हुए प्रेरित करता कि धर्म संसार में कभी भी कायरता नहीं सिखाता। प्रियजनों का वियोग हो जाने मात्र से अपने उत्तरदायित्व से भागना कायरता होगी। गृहस्थाश्रम बहुत वड़ी जिम्मे-दारी का पद है। इसमें रहकर धर्म-साधना की जा सकती है श्रीर धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ का श्रविरोध रूप से सेवन करते हुए भी मोक्ष के लिये पुरुषार्थ किया जा सकता है।

विराग संसार की क्षणभंगुरता का यथार्थ चित्रण करते हुए बोध देने लगा कि गृहस्थी एक जंजाल है। घन-दोलत ग्रोर संसार के ग्रन्य सुख-साधन इन्द्रधनुष की मानिन्द क्षणक्षयी हैं। ग्रायु का क्या विश्वास ? ग्राज है, कल नहीं। माता-पिता परलोक सिघार गये, पत्नी ने भी उन्हीं का ग्रनुगमन किया। ये सब घटनायें तुम्हारे समक्ष हैं। ऐसी स्थित में जीवन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। अतः पुनः संसार की ग्रोर मुख करना उचित नहीं है। जितनी जल्दी हो सके ग्रातम-साधना में लग जाग्रो, उतना ही श्रेयस्कर होगा।

लेकिन सगे-सम्बन्धियों ने श्रापके भावुक मन में संसार का एक काल्पनिक चित्र श्रंकित कर रखा था। श्रतः इस विचार-द्वन्द्व में राग द्वारा निर्मित वातावरण की कुछ विजय हुई। विराग-भावना कुछ धूमिल-सी पड़ गई श्रोर दुनियादारी के चक्कर में एंसने एवं जिन्दगी के श्रधूरे स्वप्न पूरे करने की बात मन में बैठ गई। विराग, राग से श्राच्छादित हो गया, योग पर भोग की विजय हुई और सगे-सम्बन्धियों के पुन:-पुनः आग्रह-वश विवाह की स्वीकारोक्ति देने का निश्चयन

लेकिन राग की यह विजय क्षणिक थी, भावुकता का क्षणिक श्रावेश था श्रीर भावी की प्रेरणा तो किसी श्रीर ही दिशा का संकेत कर रही थी— जहाँ जीवन का स्वणिम प्रभात उदित होने वाला

था, ग्रात्म-विकारों को क्षय करने की प्रबल प्रेरणा विद्यमान थी, उज्ज्वल उच्च विचारों के ग्रादर्श विद्यमान थे। ग्रतः विवाह की तैया-रियां रुक गईं ग्रीर ग्रसंयम पर संयम की विजय हुई। राग की वीणा पर विराग के स्वर भंकृत हो उठे। जीवन के दृष्टिकोण में ग्रामूल-चूल परिवर्तन ग्रा गया।

### विराग के राजमार्ग पर

द्दिकोण के बदलते ही एक नया उत्साह, स्फूर्ति जीवन में ग्रा
गई। ऐन्द्रियक विषय विषधर-से विषाक्त प्रतीत होने लगे। चिन्तन
की धारा—मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है ? पर ग्राकर केन्द्रित हो
गई। मन में बार-बार विचार उठते कि हृदय के शांत ग्रौर मन के
स्थिर रहने पर ही मनुष्य को ग्रानन्द प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति
के लिये योगी योग-साधना करते हैं, एकान्त-वास करते हैं और उससे
वे सांसारिक भंभटों से दूर होकर स्वात्म-रमण में सुखानुभूति करते
हैं। चिन्ताग्रों के कारण ही मानव-मन अशांत ग्रौर ग्रस्थिर रहता है।
ग्रतः मन की स्थिरता के लिये चिन्ताओं का नाश होना ग्रावश्यक है
ग्रौर उनके पूर्णतया नाश होने पर आत्मा सिच्चितांद बन जाती है
और मैं बहिमुंखीवृत्ति कर सुखप्राप्ति की ग्राकांक्षा कर रहा हूँ, जो
पुरुष के पौरूप को कलंकित करने जैसी है। मेरा पुरुषार्थ को हेय, प्रेय, श्रेय
का विवेक करके अभीष्तत-प्राप्ति की ग्रोर प्रयत्नशील होना चाहिये।
यही मेरा कर्तव्य है ग्रौर इसकी पूर्ति के लिये मैं प्रयास करूँ।

अतः आप सूर्योदय से पूर्व ही शैया त्यागकर, स्वस्थ मन हो परमात्मा के घ्यान में लीन हो जाते थे ग्रौर ग्रात्म-चिन्तन करते हुए विचार करते कि—

जीवन-प्राप्ति का ग्रलभ्य अवसर मनुष्य-जीवन है। ग्राज मुभे यह प्राप्त हुग्रा है तो इसका सर्वोत्तम उपयोग कर ग्रपने इष्ट को प्राप्त । करूँ। जिसने जन्म लिया है, एक दिन उसका मरण निश्चित है घड़े-वड़े राजा, राणा, छत्रपति भी इससे नहीं वच सके तो मेरी उन समक्ष क्या गिनती है ? राबकी अपने-प्रगने समय पर मरना है। इसमें समय-मात्र का भी परिवर्तन करना शक्य नहीं है। अतः इस जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिये मेरे प्रयत्न हों।

यह कुटुम्ब, परिजन तो समय के साथी है। सभी का अपने-अपने स्वार्थों के वज्ञ एक-दूपरे से नाता-रिश्ता है। लेकिन प्रत्येक प्राणी को अपने कृत-कर्मों को स्वयं भोगना पड़ता है। उनको कम करने या सहायता देने में कोई भी सहायक नहीं हो सकता है।

ग्रतः पूर्ण स्वतंत्रता की राह पर ग्रागे वढ़ने के लिये यह आव-रयक है कि हम सुख-दुःख के रहस्य को समभें। यह सुनिश्चित तथ्य है कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है ग्रीर प्रत्येक प्राणी इसी कारण ग्रपने समस्त प्रयासों को भी इसी दिशा में नियोजित

करना चाहता है कि उसे सुख-ही-सुख प्राप्त हो।
जब तक मनुष्य निज की मनीवृत्तियों को नहीं समक्त पाता और
उनकी सही प्रगति-दिशा का निर्धारण नहीं कर सकता, दासता की
काली छाया नहीं हट सकती। जहां इच्छा ग्रीर इन्द्रियों की दामता है,
वहां आत्मा का पतन है ग्रीर ग्रात्मा के गिरने पर कभी भी सुख,

सुख श्रीर दुःख की कालानिक अनुभूतियों के परे ही श्रात्मानन्द का निवास है एवं जब श्रात्मानंद का संचार होता है, तभी पूर्ण स्वतं-वता की मंजिल का चमकता हुश्रा सिरा दिखाई देता है। श्रतः हम श्रपनी प्रवृत्तियों को सीमित श्रीर वृत्तियों को संयमित रखें।

और पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मनुष्य-जीवन की यही गौरवमयी सार्थकता है कि जब तक मानव-मानस में इस भावना का कि ग्रात्मद्रव्य के ग्रितिरक्त संसार र रहा हुग्रा एक भी परमाणु मेरा नहीं, जन्म नहीं होगा तब तक मानव जीवन में सुख की कल्पना ग्राकाशकुसुमवत ही परिलक्षित होती रहेगी स्वेच्छापूर्वक तृष्णा का त्याग करके सादगी को ग्रपनाने वाल ही महापराक्रमी होता है। प्राप्त साधनों का व्यापक लोक-हित के लि

पित्याग कर देने में ही त्याग की वास्तविक महत्ता रही हुई है। जो व्यक्ति निमंयतापूर्वक संसार की किसी भी कठोरतम शक्ति का सफल्तापूर्वक प्रतिरोध कर सकता है, वही धर्म के ग्रांतरिक रहस्य को भी प्रकाशित करने में सफलीभूत हो सकता है। ग्रतः तृष्णा का त्याग ही बीर मानव का भोजन है, परमात्मा का प्रसाद है तथा ग्रध्यात्मधर्म का प्रमुख ग्राधार है।

प्रतिदिन इन्हीं विचारों ग्रीर ऐसे ही श्रन्यान्य विचारों का चिन्तन-मनन एवं संयमसाधना पूर्वक चरितनायक का जीवनकम चलने लगा ग्रीर ग्रात्मलक्षी जीवन की अनुभूतियों के ग्रन्तर्तम में प्रवेश करने के लिये प्रयास करते। विचारों को ग्राचार में उतारते हुए साधु-सन्तों की सेवा करना, उनके प्रवचन सुनना ग्रीर ग्रिधिक-से-ग्रिधिक ज्ञान-ध्यान में लीन रहना दैनिक-चर्या बन गई।

इस प्रकार से जीवन का कम चल रहा था कि वि० सं० १९६२ में भ्राचार्यदेव पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० का चातुर्मास उदयपुर में हुआ।

श्राचार्यश्री साधु-परंपरा के एक महान क्रांतिकारी श्राचार्य थे। श्रापश्री की विचारधारा क्रांति के पंखों पर उड़ा करती थी, विचारों में जनसाधारण के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की शिवत थी श्रीर वाणी के श्रोज-माधुर्य में आकर्षण ही नहीं वरन तदनुकूल जीवन विताने की शिवत प्रदान करने की क्षमता थी। श्रमण-परंपरा में राष्ट्र श्रीर धर्म का क्रांतिदर्शी ग्राचार्य इस शताब्दि में आपकी तुलना में हसरा कोई नहीं हुआ है। आपश्री प्रखर प्रतिभा, जाज्वल्यमान तेज श्रीर प्रवल सकल्प-शक्ति के धनी थे।

श्राचार्यशे के पदार्पण से नगर के वातावरण में श्रनोखा परि-वर्तन श्रागया था। मुमुक्षु भव्य-जन श्रापश्री के प्रवचनों को सुन श्रपने श्रापको धन्य समभने लगे। उस समय का जन-जीवन राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक कुरूढ़ियों के उन्मूलन के दौर से गुजर रहा था। जनता २६: पूज्य गणेणाचार्य-जीवनचरित्र

धर्मानुमोदित सात्विक जीवन श्रंगीकार करने के लिये उत्सुक थी। श्राचार्यभी जी श्रपने प्रवननों में जन-सामान्य को उन बातों का

दिग्दर्शन कराते थे जो युगानुकूल होते हुए भी शास्वत सत्य का दर्शन कराती थीं। श्रोताश्रों को नित नया बोधपाठ मिलता श्रीर वे तदनुकूल जीवन विताने की प्रेरणा लेकर ग्राचार में उतारते थे। उन्हीं में हमारे चरितनायक श्री गणेशलाल जी का नाम उत्लेखनीय है। प्रतिदिन वे जो कुछ सुनते, उसे श्रपने श्रंतरंग में उतार लेते थे। यद्यपि उस्र सोलह वर्ष की थी किन्तु उनके धार्मिक-संस्कार जन्मजात थे ग्रीर ग्राचार्य-

धर्मोपदेश सुनते ग्रीर उसकी विमल वारा ग्रापके हृदय में लहराने लगी। त्राचार्यश्री का यह चातुर्मास धार्मिक भौर सामाजिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा । ग्रापके साथ ६ संत थे। जिनमें से ६ संतों ने इस प्रकार तपस्यायें कीं---

श्री के सान्निष्य में उनका ग्रीर ग्रधिक विकास हुग्रा । ग्राप प्रतिदिन

१-मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० २-मुनि श्री राधालाल जी म० सा० ३० ,, ३—मुनि श्री पन्नालाल जी म० सा० ६१ छाछ के पानी से ४ मुनि श्री धूलचंद जी म० सा० 32

४१ उपवास

५-मुनि श्री उदयचंद जी म० सा० 38 ६-मुनि श्री मयाचंद जी म० सा०

इसके अतिरिक्त श्रावकों ने भी अनेक प्रकार के त्याग, प्रत्याख्यान, तपस्यायें आदि की थीं। श्रावकों ने सामायिकों की इक्कीस रंगी की।

इसमें ४४१ व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और विधि इस प्रकार है-इक्कीस व्यक्ति 888 २१--२१ सामायिक करते हैं 820

२०--२० 338 38-38 " ३७५ १८—१८

१७---१७ 340 7) "

| इक्कीस     | व्यक्ति     | १६-१६ सा            | माथिक | करते हैं | ३३६ |
|------------|-------------|---------------------|-------|----------|-----|
| "          | 77          | १५—१५               | 17    | ,-       | ×98 |
| "          | - 11        | <i>88—68</i>        | "     | 71       | २६४ |
| <b>3</b> 3 | 27          | १-३                 | "     | "        | २७३ |
| 11         | <b>77</b>   | १२—१२               | 71    | "        | २५२ |
| 11         | 33          | <b>११—११</b>        | "     | 71       | २३१ |
| 11         | . , ,,      | १० <b>—१०</b>       | 11 -  | 11       | २१० |
| ń          | 17          | 3 —3                | 12    | 11       | १८६ |
| <b>11</b>  | 11          | <b>5</b> —          | "     | "        | १६८ |
| 13         | "           | <u>v — v</u>        | 17    | 17       | १४७ |
| 71         | 11          | <b>६— ६</b>         | 75    | "        | १२६ |
| "          | <b>11</b> . | <b>૫—</b> ૫         | "     | 27       | १०५ |
| 27         | 27          | 8— 8                | 11    | 71       | 28  |
| 71         | "           | ₹— ₹                | "     | 77       | ६३  |
| <b>19</b>  | "           | २— २                | ,,    | 77       | ४२  |
| 27         | 11          | <i>१</i> — <i>१</i> | 11    | 11       | २१  |

इस प्रकार ४४१ व्यक्तियों द्वारा निर्धारित समय में कुल ४८५१ सामायिक संपन्न की जाती हैं। यह सामायिक की इक्कीस रंगी है। म्रात्मनिवेदन

स्राचार्यश्री जी का चानुर्मास सानंद संपन्न हो रहा था। प्लेग महामारी पर काबू पा लिया था ग्रीर इघर प्राध्यात्मिक प्रवचनों, श्राचार-विचारों से जनसाधारण को भी ग्रात्मिक शांति का अनुभव हुग्रा। चिन्ताग्रस्त मानस में पुन: ग्राशा का संचार हुग्रा और भूत को भूल भावी को सुखप्रद बनाने की भावनायें जाग्रत होने लगी थीं।

आसीज महीने की बात है। व्याख्यान-समाप्ति के अनन्तर श्री गणे लाल जी पूज्य जवाहराचार्य के वंदनार्थ गये तो उन्होंने सामान्यतः प चय के लिये भ्रापसे पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है ? म पिता, भाई श्रादि पारिवारिक जन कितने क्या हैं ? इस पर चिति-नायक ने श्रपना साधारण-सा परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम गणेश-लाल है। माता-पिता, पत्नी श्रादि का प्लेग से देहाबसान हो गया है श्रीर मेरे सिवाग श्रन्य कोई भाई श्रादि नहीं हैं।

वात साधारण-शो श्री और श्राई-गई हो गई। परिचय, परिचय के लिये था एवं ग्रन्य कोई विशेष बात नहीं थी। किसी एक दिन श्राचायंश्री जवाहरलाल जो म॰ सा॰ को किसी से यह मालूम हुआ कि माता, पिता, पत्नी के देहावसान के परचात यह सोलह वर्षीय कुमार गणेश लाल ज़ी त्यागमय जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं। सतत ज्ञानाम्यास और संयमसायना में संलग्न रहते हैं। लेकिन कुटुम्बीजन पुनः गार्ह स्थिक भंभट में उलभाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। समय मिलने पर श्राचार्यश्री जी ने ग्रपने व्याख्यान में प्रसंगा.

नुक्ल संसार की क्षणभंगुरता का चित्र खींचा ग्रीर मार्मिक एवं हृदयग्र'ही शब्दों में कामभोगों की विडवना का वर्णन करते हुए फरमाग्रा
कि मित्रो ! तुमने मनुष्य जन्म पाया है । स्मरण रखो, यह जन्म सरलता से नहीं मिलता । न जाने कितने जन्म धारण करने के बाद कौनबौन-सी भयंकर यातनायें भुगतने के पश्चात कौन-से प्रबल पुण्य के
उदय से यह जन्म पाया है । अगर यह यों ही व्यतीत हो गया—

विकारों में ग्रस्त रहकर इसे वृथा बरबाद कर दिया—तो कीन जाने फिर कब ठिकाना लगेगा ?

योवन की मादकता ग्रौर भोगाभिलाषी मन के रंगीन स्वप्त मनुष्य को ले उड़ते हैं। हाड़-मांस के पुनले पर निर्भर भोग किस क्षण घोखा

दे जायेंगे श्रौर कब मनुष्य को पछताना पड़ जायेगा, कहा नहीं जा सकता है। सच्चे सुख की यदि कोई कुंजी है तो वह स्वात्मरमण ही कहा जा सकती है।

श्राचार्यश्री के इन शब्दों ने 'मन भावे श्रीर बैद बताये' की उक्ति को चरितार्थ कर दिया। श्री गणेशलाल जी स्वयमेव विरक्ति के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर ही रहे थे ग्रीर इनको सुनते ही उनकी ग्रात्मा प्रबुद्ध हो उठी। ग्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्पों ने स्वयमेव शांति का मार्ग प्राप्त कर लिया। ग्रन्तर्द्धन्द्धों से निर्द्धन्द होने पर इन्द्रियविषयों की निस्सारता ग्रीर उन्हें भोगने की ग्रभिलाषा करने वाले चित्त की क्षुद्रता ग्रापकी दृष्टि के सन्मुख ग्रा गई। सुषुप्त वराग्य पुनः जाग्रत हो गया ग्रीर जो भावना शांत हो गई थी वह उपदेश रूपी प्रभंजन से पुनः उद्देलित हो उठी।

श्रव विचारों में एक नतीन स्फूर्ति पैदा हो गई थी। श्राप जितना सोचते उतने ही नये-नये विचार प्रत्यक्ष होने लगे। प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर परंखने की चेतना जाग्रत होने लगी श्रीर श्रन्त:-करण में एक नया तेज उद्मासित होने लगा। मन में एक संकल्प प्रादुर्भूत हुन्ना। किन्तु प्रवचन के श्रवसर पर तत्काल अपनी भावना व्यक्त न कर एकान्त में वैडकर अपना निश्चय बतलाना उचित समभा।

अनन्तर श्राप एकान्त में आचार्यश्री जी म० सा० की सेवा में उपस्थित हुए। मन में विचार चल ही रहे थे अतः अपनी स्थिति, मनोभावना एवं प्रवचन के अवसर पर उत्पन्न हुई विचारधारा को आपश्री के सन्मुख व्यक्त किया। आचार्यश्री ने आपके विचारों की यथार्थता और दृढ़ता का परीक्षण कर पुनः संक्षिप्त किन्तु सारगमित शब्दों में संसार की वास्तविकता से परिचित कराते हुए वैराग्य का उपदेश दिया। उक्त उपदेश का आपके मानस-पटल पर इनना गहरा प्रभाव पड़ा कि संकल्प को साकार रूप देने की दिशा में कुछ नये निश्चय करके भागवती दीक्षा अंगीकार करने की भावना व्यक्त की। भागवती दीक्षा अंगीकार करने की भावना व्यक्त की। भागवती दीक्षा अंगीकार करने की भावना व्यक्त की। समय आजीवन क्राच्यं वत की प्रतिज्ञा ली और चौविहार का खंध कर लिया। दीक्षा के पूर्व

श्राचार्यश्री जी ने आपके मनोभावों की परीक्षा करके साघ्वाचार भीर उसकी प्रारंभिक संयमात्मक कियास्रों का निर्देशन किया स्रीर स्राप िता, आहे आहेर प्रतिवर्तात्व जन किन्ने क्या है है इस पर मिन्न स्वयम ने अपना स्वाधान्य या प्रतिवर्ग के हुए कहा कि भेग नाम गीन साल है। भाना किया, प्रति अहार का क्या के दिश्यमान ही गा है भीन भेगे कियान अन्य कोई आहे आहेर नहीं हैं।

सार माधारण मी भी भीर आहें नहीं ते महें। परित्रम, परित्रम निर्मे पा एवं सन्त करें कि कि पान नहीं भी। कि मी एक दिन मानार्थी जिया है। परित्रम को में कि मी एक मिना कि माना जिया है। कि मी कि में माना कि मी कि मिना के मिना के मिना में मिना के मिना मिन

समय मिलने पर धानागंथी जो ने धपने स्यागान में प्रसंगाः नुसूल संसार की धणभणुरता तम निय गीना धोर मामिक एवं ह्यां संही बद्दों में कामभोगों की जिल्लान का वर्णन करते हुए फरमाण कि मित्रों ! तुमने मनुष्य जन्म पाया है । स्मरण रंगो, यह जन्म संक्लिता से नहीं मिलता । न जाने कितने जन्म धारण करने के बाद की विन-सी भयंकर यातनायें भुगतने के परचात कीन से प्रत्रल पुष्य वि

उदय से यह जन्म पाया है। अगर यह यों ही व्यतीत हो गया-विकारों में ग्रस्त रहकर इसे वृषा बरवाद कर दिया—तो कीन जा फिर कब ठिकाना लगेगा ?

यौवन की मादकता और भोगाभिलापी मन के रंगीन स्वप्त मनु को ले उड़ते हैं। हाड़-मांस के पुनले पर निर्भर भोग किस क्षण धोर दे जायेंगे और कब मनुष्य को पछताना पड़ जायेगा, कहा नहीं

सकता है। सच्चे सुख की यदि कोई कुंजी है तो वह स्वात्मरमण कहा जा सकती है।

श्राचार्यश्री के इन शब्दों ने 'मन भावे श्रीर वैद बताये' की उ को चिरतार्थ कर दिया। श्री गणेशलाल जी स्वयमेव विरिक्त के म पर बढ़ने का प्रयास कर ही रहे थे श्रीर इनको सुनते ही उनकी श्रात्मा प्रबुद्ध हो उठी। श्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्पों ने स्वयमेव शांति का मार्ग प्राप्त कर लिया। श्रन्तर्द्धन्द्धों से निर्द्धन्द होने पर इन्द्रियविषयों की निस्सारता श्रीर उन्हें भोगने की श्रिमलाषा करने वाले चित्त की क्षुद्रता श्रापकी दृष्टि के सन्मुख श्रा गई। सुषुप्त वराग्य पुनः जाग्रत हो गया श्रीर जो भावना शांत हो गई थी वह उपदेश रूपी प्रभंजन से पुनः उद्देलित हो उठी।

प्रव विचारों में एक नहीन स्फूर्ति पैदा हो गई थी। ग्राप जितना सोचते उतने ही नये-नये विचार प्रत्यक्ष होने लगे। प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर परंखने की चेतना जाग्रत होने लगी ग्रीर ग्रन्त:-करण में एक नया तेज उद्धासित होने लगा। मन में एक संकल्प प्रादुर्भृत हुग्रा। किन्तु प्रवचन के ग्रवसर पर तत्काल अपनी भावना व्यक्त न कर एकान्त में बैडकर अपना निश्चय बतलाना उचित समका।

श्रनन्तर श्राप एकान्त में श्राचार्यश्री जी म० सा० की सेवा में उपस्थित हुए। मन में विचार चल ही रहे थे अतः अपनी स्थिति, मनोभावना एवं प्रवचन के श्रवसर पर उत्पन्न हुई विचारधारा को आपश्री के सन्मुख व्यक्त किया। श्राचार्यश्री ने आपके विचारों की यथार्थता श्रोर दृढ़ता का परीक्षण कर पुनः संक्षिप्त किन्तु सारगभित शब्दों में संसार की वास्तविकता से परिचित कराते हुए वैराग्य का उपदेश दिया। उक्त उपदेश का आपके मानस-पटल पर इनना गहरा प्रभाव पड़ा कि संकल्प को साकार रूप देने की दिशा में कुछ नये निश्चय करके भागवती दीक्षा अगीकार करने की भावना व्यक्त की। भागवती दीक्षा श्रंगीकार करने की पूर्व तैयारी के रूप में श्रापने उनी समय आजीवन कहाचर्य वत की प्रतिज्ञा ली श्रीर चौविहार का खंध कर लिया। दीक्षा के पूर्व

श्राचार्यश्री जी ने आपके मनोभावों की परीक्षा करके साध्वाचार और उसकी प्रारंभिक संयमात्मक क्रियाओं का निर्देशन किया ग्रीर ग्राप २८: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

पिता, भाई ग्रादि पारिवारिक जन कितने क्या हैं ? इस पर चिति-नायक ने ग्रपना साधारण-सा परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम गणेश-लाल है। माता-पिता, पत्नी ग्रादि का प्लेग से देहावसान हो गया है श्रीर मेरे सिवाय ग्रन्य कोई भाई ग्रादि नहीं हैं।

बात साधारण-सी थी और ग्राई-गई हो गई। परिचय, परिचय के लिये था एवं ग्रन्य कोई विशेष बात नहीं थी। किसी एक दिन ग्राचार्यश्री जवाहरलाल जो म० सा० को किसी से यह मालूम हुआ कि माता, पिता, पत्नी के देहावसान के पश्चात यह सोलह वर्षीय कुमार गणेश लाल ज़ी त्यागमय जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं। सतत ज्ञानाम्यास और संयमसायना में संलग्न रहते हैं। लेकिन कुटुम्बीजन पुनः गाई स्थिक भंभट में उलभाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

समय मिलने पर झाचार्यश्री जी ने ग्रपने व्याख्यान में प्रसंगाः नुक्ल संसार की क्षणभंगुरता का चित्र खींचा ग्रौर मामिक एवं हृद्यः ग्र'ही शद्दों में कामभोगों की विडवना का वर्णन करते हुए फरमाण कि मित्रो ! तुमने मनुष्य जन्म पाया है । स्मरण रखो, यह जन्म सर्व्यता से नहीं मिलता । न जाने कितने जन्म धारण करने के वाद कौनः वौन-सी भयंकर यातनायें भुगतने के पश्चात कौन-से प्रबल पुष्य के उत्य से यह जन्म पाया है । अगर यह यों ही व्यतीत हो गया—विकारों में ग्रस्त रहकर इसे वृया वरवाद कर दिया—तो कौन जाने किर कब ठिकाना छगेगा ?

योवन की मादकता और भोगाभिलापी मन के रंगीन स्वप्न मनुष्य को ने उड़ते हैं। हाड़-मांस के पुनले पर निर्भर भोग किस क्षण धोखा दे जायेंगे और कब मनुष्य को पछताना पड़ जायेगा, कहा नहीं जा समना है। सच्चे मुख की यदि कोई कुंजी है तो वह स्वात्मरमण ही

वटा या मकती है।

धानार्यश्री के इन शब्दों ने 'मन भावे श्रीर वैद वताये' की उक्ति हो भिनार्थ कर दिया। श्री गणेशलाल जी स्वयमेव विरक्ति के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर ही रहे थे ग्रीर इनको सुनते ही उनकी ग्रात्मा प्रबुद्ध हो उठी। ग्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्पों ने स्वयमेव शांति का मार्ग प्राप्त कर लिया। ग्रन्तर्द्धन्द्धों से निर्द्धन्द होने पर इन्द्रियविषयों की निस्सारता ग्रीर उन्हें भोगने की ग्रिभलाषा करने वाले चित्त की क्षुद्रता ग्रापकी दृष्टि के सन्मुख ग्रा गई। सुषुप्त वराग्य पुनः जाग्रत हो गया ग्रीर जो भावना शांत हो गई थी वह उपदेश रूपी प्रभंजन से पुनः उद्देलित हो उठी।

भ्रब विचारों में एक नदीन स्फूर्ति पैदा हो गई थी। ग्राप जितना सोचते उतने ही नये-नये विचार प्रत्यक्ष होने लगे। प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर परंखने की चेतना जाग्रत होने लगी ग्रीर अन्त:-करण में एक नया तेज उद्मासित होने लगा। मन में एक संकल्प प्रादुर्भूत हुग्रा। किन्तु प्रवचन के अवसर पर तत्काल अपनी भावना व्यक्त न कर एकान्त में बैडकर अपना निश्चय बतलाना उचित समका।

श्रनन्तर श्राप एकान्त में श्राचार्यश्री जी म० सा० की सेवा में उपस्थित हुए। मन में विचार चल ही रहे थे श्रतः श्रपनी स्थिति, मनोभावना एवं प्रवचन के श्रवसर पर उत्पन्न हुई विचारधारा को श्रापश्री के सन्मुख व्यक्त किया। श्राचार्यश्री ने श्रापके विचारों की यथार्थता श्रीर हढ़ता का परीक्षण कर पुनः संक्षिप्त किन्तु सारगमित शब्दों में संसार की वास्तविकता से परिचित कराते हुए वैराग्य का उपदेश दिया। उक्त उपदेश का श्रापके मानस-पटल पर इनना गहरा प्रभाव पड़ा कि संकल्प को साकार रूप देने की दिशा में कुछ नये निश्चय करके भागवती दीक्षा श्रगीकार करने की भावना व्यक्त की। भागवती दीक्षा श्रंगीकार करने की पूर्व तैयारी के रूप में श्रापने उनी समय आजीवन श्रहाचर्य वत की प्रतिज्ञा ली श्रीर चौविहार का खंघ कर लिया। दीक्षा के पूर्व

श्राचार्यश्री जी ने आपके मनोभावों की परीक्षा करके साध्वाचार और उसकी प्रारंभिक संयमात्मक क्रियाग्रों का निर्देशन किया ग्रीर ग्राप निर्धारित लक्ष्य की ओर प्रवृत्ति करने के लिये उनका दैनंदिनी ग्राचरण में ग्रम्यास करने लगे। वैसे तो ग्रापने पहले ही प्रतिक्रमण पाठ, थोकड़ों आदि का ग्रघ्ययन किया था किन्तु ग्रब ग्राचार्यश्री जी की सेवा में रहकर प्रतिक्रमण पाठ, पच्चीस बोल का थोकड़ा, तेतीस बोल का थोकड़ा, लघुदंडक ग्रादि का विशेष रूप से ग्रध्ययन प्रारंभ कर दिया और वैराणी जीवन में साधुचर्या के अनुरूप ही संयम-साधना का ग्रम्यास करने के लिये प्रयत्नशील रहने लगे।

समय-समय पर आचार्य श्री जी ग्रापकी भावना को परखते रहते थे ग्रीर एक के ग्रनन्तर दूसरी, तीसरी ग्रादि कसौटियों पर परीक्षित हो जाने के उपरान्त ग्रंतिम परख और दीक्षा के लिये कुटुम्बीजनों की श्रनुमति प्राप्त हो जाने के ग्रनन्तर आचार्य श्री जी ने मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को उदयपुर में ही ग्रापको भागवती दीक्षा प्रदान करने का निश्चय कर लिया।

चिरतनायक ने लौकिक दृष्टि से जहाँ संपन्न परिवार, बाल्यकाल में गाहिस्थिक दायित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि की अनुभूतियां प्राप्त की वहीं अपने प्रियजनों के वियोग की विडवनायें भी देखी थीं। लेकिन आप उनसे भयभीत नहीं हुए और न आपदायें आपको भयभीत करने में समर्थ हो सकीं। उनके बीच जलकमलवत् निर्णित रहकर मूकि दशंकवत् मौन बने रहे। अब तो ऐहिक भोग आपको अपनी और आकि दिशंकवत् मौन बने रहे। अब तो ऐहिक भोग आपको अपनी और आकि दिशंकवत् में असमर्थ-से हो गये थे। अतः आवश्यकता थी आध्या दिमक मुख और तात्त्विक विचारों के साक्षात्कार की। उसके लिये आपको श्री जवाहराचार्य जैसे क्रांतिकारी विद्वान आचार्य के समागम का सौनाय प्राप्त हो गया और यह समागम सोने में सुगंध की उनित को चिरतार्थ करने वाला सिद्ध हुआ। ।

दीक्षा के माने हैं परिपहों पर विजय प्राप्त कर ग्रह्यात्म की पाठ-राज में जीवन का पहला पाठ पढ़ना जो ससीम से ग्रसीम की ग्रीर गमन करने के शुभ संकल्प, विराट विश्व को ग्रपनी श्रात्मचेतना से अनु-प्राणित करने और जीवन के मंगल पभात के स्वागत की तैयारी का स्वतः प्राप्त श्रवसर है।

दीक्षा के द्वारा व्यक्ति ऐहिक विषय-भोगों की मृगमरीचिका में भंगपात न करके, ग्रपनी ग्रात्मा की रक्षा करके उस परम पद की प्राप्ति के लिये सदैत प्रयत्नशील रहता है जो ग्रनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र ग्रव्याबाध सुख ग्रादि का ग्रास्पद है ग्रोर जहाँ सत्यम्-शिवम्- सुन्दरम् की पूर्ण ग्रभिव्यक्ति होती है।

हमारे चरितनायक को इस दिशा में प्रयत्न करने और बढ़ने के लिये ही दीक्षा अंगीकार करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी।

अतः पूर्व निश्चयानुसार मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा, सं० १६६२ को चतुर्विध संघ की उपस्थिति में पूज्य आचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० ने शास्त्रविधि अनुसार साधु का स्वरूप, चर्या आदि समभाकर श्रापको साधु दीक्षा दे दी और अपने गुरुभाई मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० की नेश्राय का शिष्य घोषित किया ।

साधुत्व का उद्देश्य ग्रात्मिक-अभ्युदय-प्राप्ति की साधना करना होता है। जगत के जंजालों को त्यागकर व्यक्ति साधुत्व इसलिये ग्रंगी-कार करता है कि वह सभी प्रकार के लौकिक संयोगों सै विमुक्त होकर ग्रात्मा के चरम विकास के लिये प्रयास कर सके।

दीक्षा से हमारे चरितनायक की यह ग्रिमलाषा पूर्ण हुई। आपने अपने को धन्य समक्ता और ग्रापके लिये मानव-जीवन की सफलता का द्वार खुल गया।

#### गुर-परिचय

व्यक्ति का ग्रपना व्यक्तित्व होते हुए भी उसके विकास के लिये सहकारी कारणों की ग्रदेक्षा होती है। जैसे वालक में विकसित होने की शक्ति है, लेकिन उसके विकास के लिये सहायक चाहिये और सहा-पक वही हो सकता है जो ग्रनुभवी हो। ऐसे ग्रनुभवी ही गुरु के ३२ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

सम्मानीय पद से विभूषित होते हैं।

विकास के लिये एक ग्रानवार्य उपाय है— जीवन-निनीक्षण । जी ग्रापने जीवन-व्यवहार का साव ग्रानी से निरीक्षण कर सकता है, ग्रापने मानसिक भावों को देखता रहता है, उसके जीवन का ग्रत्पकाल में ही ग्राइचर्यजनक विकास हो जाता है । यदि विकास में प्रमादवश ग्रवरोध पैदा हो जाये तो ऐसे ग्रवसर पर पुनः सन्मार्ग की ग्रोर मोड़ने का कार्य गृह करते हैं ।

जीवन के साथ जिज्ञासा, कल्पनाशक्ति, सर्जकता, संकल्प पीर

श्रद्धामय ग्राशा—इन पांच वातों का रुम्बन्ध है। इन शिक्तयों की ग्रिनियंत्रित प्रवृत्ति सुख, शांति या सन्तोष-प्राप्ति का सही उपाय नहीं है। इसके लिये संयम की आवश्यकता है ग्रीर संयम के लिये विवेक की आवश्यकता होती है ग्रीर इस विवेक की प्राप्ति में गुरु सहार यक होकर उस परम तत्त्व व परम गति का सकत करते हैं जो संयम एवं विवेक का साध्य है। ऐमे गुरु बंदनीय ग्रीर पूजनीय होते हैं एवं उनकी धर्मानुमोदित ग्राज्ञाग्रों का पालन करने में विकास-इन्कृत की कल्याण है।

गुरु संयम ग्रीर विवेक की महिमा का संकेत करते हैं कि जीवन के निःश्रेयस-प्राप्ति का यही मार्ग है ग्रीर साधना के मार्ग पर मिश्र की तरह साथ रहकर ग्रहाँनश प्रमादजन्य भयस्थानों से सावधान करते रहते हैं।

हमारे चिरतनायक को ऐसे ही गुरुश्रों के समागम का सीभाग्य प्राप्त हुया था। उन महाभाग पुण्यस्मरणीयों के नाम हैं—ग्राचार्य श्री जवार हरलान जी म० सा० और मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा०। यहाँ उनका सकिन्त परिचय प्रस्तुत करते हैं।

परम श्रद्धेय श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० मा० श्री रमरणीय गीरवगाधा जन-जन के हृदय में सुरक्षित है ग्रीर 'ग्राचार्य भी जवाहरतात श्री म० सा० की जीवनी' के छप में जीवनवृत्त पुरतर काकार प्रकाशित भो है। ग्रतएव पुनरावृत्ति न करते हुए संक्षेप में कह सकते हैं कि ग्राचार्यश्री जी ने व्यक्ति, समाज, धर्म, दर्शन, राष्ट्र ग्रौर विश्व को नई देन दी एवं प्रत्येक क्षेत्र का मंथन कर ग्रमृत निकाला है।

ग्राचार्यश्री जी ग्रनोखे शिल्पी थे, कलाकार थे, कलापारखी थे। ग्रपनी साधना द्वारा सतत मौलिक निर्माण में रत रहे ग्रीर जो कुछ भी निर्माण किया वह सदैव मौलिक ग्रीर नित-नूतन है।

हमारे चरितनायक के साधनामय जीवन-निर्माण का समस्त श्रेय श्रापश्री को ही है श्रीर जो कुछ भी श्रापमें था, वह समग्र रूपेण चरितनायक में श्रवतरित हुश्रा था । इसी का परिणाम है कि चरितनायक निर्भय, निर्द्धन्द होकर साधना के सोपानों पर बढ़ते रहे, णगित करते रहे ।

पूज्य जवाहराचार्य के परिचय के पश्चात अब उन महापुरुष का क्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं जो हमारे चरितनायक भ्रोर उससे भी हले पूज्य जवाहराचार्य के जीवन-निर्माण में निकटतम सहयोगी रहे हैं। जनकी सेवा-भावना ने एक भ्रनूठा ग्रादर्श उपस्थित किया है श्रोर जिनकी तित संयम-साधना साधकों के लिये ग्रनुकरणीय रहेगी। उनका नाम महाभाग मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा०। ये महाभाग हमारे शिरतनायक के नेश्राय गुरु थे और ग्रापके शुभाशीर्वाद गणेश की जीवन-गटिका में नित-नूतन आदर्शों का श्रीगणेश करते रहे। संक्षेप में कहें तो प्राप गुरुणां गरु थे।

तपस्वी मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० का जन्म सिंगोली (मेवाड़) में हुआ था। श्राप कटारिया गोत्रिय श्री उदयचंद जी के सुपुत्र थे श्रीर मातुश्री का नाम विरदीबाई था। माता-पिता के धार्मिक, नैतिक श्राचार-विचारों को श्रपने जीवन में उतारते हुए आपने श्रायु के घटारहवें वर्ष में प्रवेश किया। यह अवस्था यौवन-वसंत का प्रवेशकाल है। इस काल में कामना रूपी कोकिलाश्रों की कुहू-कुहू मानव को

३२ : पुज्य गणेशाचार्य-जोवनचरित्र

कल्याण है।

ŕ

सम्मानीय पद से विभूषित होते हैं।

विकास के लिये एक अनिवार्य उपाय है—जीवन-निरीक्षण । है ऋपने जीवन-ज्यवहार का सःवत्रानी से निरीक्षण कर सकता है, क्रते मानसिक भावों को देखता रहता है, उसके जीवन का अल्पकाल में ही भ्रारचर्यजनक विकास हो जाता है । यदि विकास में प्रमादवश अवरों पैदा हो जाये तो ऐसे अवसर पर पुन: सन्मार्ग की ग्रोर मोड़ने का कार्य गुरु करते हैं

श्रद्धामय ग्राशा—इन पांच वातों का रुक्त्वन्घ है। इन शक्तियों <sup>ही</sup> अनियंत्रित प्रवृत्ति सुख, शांति या सन्तोष-प्राप्ति का सही उपाय नहीं है । इसके लिये संयम की आवश्यकता है ग्रोर संयम के तिरे विवेक की आवश्यकता होती है ग्रीर इस विवेक की प्राप्ति में गुरु सहा-यक होकर उस परम तत्त्व व परम गति का संकेत करते है जो संवर्म एवं विवेक का साध्य है। ऐमे गुरु वंदनीय ग्रौर पूजनीय होते हैं ए<sup>इं</sup> उनकी वर्मानुमोदित आजाओं का पालन करने में विकास-इच्छुक की

जीवन के साथ जिजासा, कल्पनाशक्ति, सर्जकता, संकल्प और

गुरु संयम श्रीर विवेक की महिमा का संकेत करते हैं कि जीवर के निःश्रेयस-प्राप्ति का यही मार्ग है और सावना के मार्ग पर मिश की तरह माथ रहकर अहिनक प्रमादजन्य भयस्यानी से सावधान करने रहते हैं।

हमारे चरितनायक को ऐसे ही गुरुश्रों के समागम का सीभाग्य प्रार्व हमा था। उन महानाग पुण्यस्मरणीयों के नाम है-आचार्य श्री जवा-रिकार शे में नां और मुनि श्री मोतीलाल जी में सां। यह उत्तर करित्र वरिसय भरति करते हैं।

गरा अदेव श्रीमण्डेताचार्य एत्य श्री अवाहरलात जी गर गाँउ भी क्षा के रहे हैं कि होता उस-वन के हृदय में मुरिधन है ग्रीर 'ग्राचा<sup>री</sup>

र्थे करात्त्र राज्य से स्थापक की जीवनी के समामें जीवनतृत हुन्हें

निकार प्रकाशित भो है। ग्रतएव पुनरावृत्ति न करते हुए संक्षेप में कह सकते हैं कि ग्राचार्यश्री जी ने व्यक्ति, समाज, धर्म, दर्शन, राष्ट्र प्रौर विश्व को नई देन दी एवं प्रत्येक क्षेत्र का मंथन कर ग्रमृत निकाला है।

ग्राचार्यश्री जी ग्रनोखे शिल्पी थे, कलाकार थे, कलापारखी थे। ग्रपनी साधना द्वारा सतत मौलिक निर्माण में रत रहे ग्रीर जो कुछ भी निर्माण किया वह सदैव मौलिक ग्रीर नित-नूतन है।

हमारे चिरतनायक के साधनामय जीवन-निर्माण का समस्त श्रेय ग्रापश्री को ही है ग्रीर जो कुछ भी ग्रापमें था, वह समग्र रूपेण चिरतनायक में ग्रवतिरत हुग्रा था । इसी का परिणाम है कि चिरतनायक निर्भय, निर्द्वन्द होकर साधना के सोपानों पर बढ़ते रहे, प्रगति करते रहे।

पूज्य जवाहराचार्य के परिचय के परचात अब उन महापुरुष का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं जो हमारे चिरतनायक श्रीर उससे भी पहले पूज्य जवाहराचार्य के जीवन-निर्माण में निकटतम सहयोगी रहे हैं। जिनकी सेवा-भावना ने एक श्रनूठा श्रादर्श उपस्थित किया है श्रीर जिनकी सतत संयम-साघना साधकों के लिये श्रनुकरणीय रहेगी। उनका नाम है महाभाग मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा०। ये महाभाग हमारे चिरतनायक के नेश्राय गुरु थे और श्रापके शुभाशीर्वाद गणेश की जीवन-वाटिका में नित-नूतन आदर्शों का श्रीगणेश करते रहे। संक्षेप में कहें तो श्रीप गुरुणां गुरु थे।

तपस्वी मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० का जन्म सिंगोली (भेवाड़) में हुआ था। ग्राप कटारिया गोत्रिय श्री उदयचंद जी के सुपूत्र थे ग्रीर मातुश्री का नाम विरदीवाई था। माता-पिता के घामिक, नैतिक श्राचार-विचारों को ग्रपने जीवन में उतारते हुए आपने ग्रायु के प्रिंगरहवें वर्ष में प्रवेश किया। यह अवस्था यौवन-वसंत का प्रवेशकाल है। इस काल में कामना रूपी कोकिलाओं की कुहू-कुहू मानव को

मदोन्मत्त बना देती है, रसलोलुपी भंवरे की तरह मन भोगों पर मंडराता रहता है, विषय-वासना में अनुरक्त इन्द्रियां आस्रमंजरियों की तरह बीरा उठती हैं और जीवन-उद्यान में अनुराग का साम्राज्य व्याप्त ही जाता है।

उस समय विरिक्त—भोगों के प्रति वैराग्य—होना सहज बात नहीं है। ऐसे समय में भोगों की मृगमरीचिका और अठखेलियों को पराजित किये बिना वैराग्य का बाना नहीं पहना जा सकता है। किन्तु इस युवावय में ही मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० ने राग की वीणा पर विराग के स्वर भंकृत कर संसार का त्याग कर दिया था और मृति श्री राजमल जी म० सा० के सान्निध्य में प्रव्रजित होकर आध्यात्मिक साधना के साधक बन गये थे।

उनके साधक बनने का काल भी जीवन के वसंत की तरह प्रकृति के वसन्त का था। वसन्त-पंचमी के लगभग सं०१६३२ के माध गुक्त पक्ष में आपने भागवती दीक्षा ग्रंगीकार की थी।

दीक्षित होने के साथ ही ग्रापने ग्रपने ग्रोज को तपस्या द्वारा तेज में रूपान्तरित कर दिया था ग्रीर ग्रापकी यह तप-साधना जीवन-पर्यत्त चलती रही। एक से ग्रडतालीस (सैंतालीस को छोड़कर) दिन तक की तपस्या के धोक ग्रापने किये थे ग्रीर मास-खमण एवं वेला, तेला ग्रारि की तपस्यायें तो अनेक वार कर चुके थे। ग्राप जैसे उच्च कोरि के तपस्या थे वैसे ही उत्कृष्ट ज्ञानी और सेवाभावी भी थे। ग्रापकी के सामने एक ग्रादर्श उपस्थित करती है।

भेवाधमं: परम गहनो योगिनामप्यगम्यः' सेवाधमं परम गहन े जो योगियों ने ज्ञान द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। तिकिन धारते सपनी गायना द्वारा सेवा के स्नादर्ग को साक्षात कर दिखाया था।

धारको ऐतान्यादना कियो। व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर सर्व-रेटाइ के प्रित्रण यो। आफे करणाई जीवन के क्षण-क्षण और परि रेटाइ के के कारणवादन का एक एक प्रसंग प्रंकित है और उन अनिवर्त

j.

And the second section of the second

प्रारम्भिक-जीवन : ३४

ांगों से एकाध को यहाँ प्रस्तुत करते हैं--

प्रसंग ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० के मुनि-जीवन के गय का है। दीक्षित होने के कुछ दिनों बाद ही मुनि श्री जवाहर-ल जी म० सा० विक्षिप्त हो गये तो श्रावकों ने निवेदन किया कि ग्रदीक्षित मुनिश्री की सेवा-परिचर्या में ग्रापको काफी कष्ट सहना इता है ग्रीर श्रम भी करना पड़ता है, अत: जब तक वे निरोग न जायें तब तक के लिये हमें सौंप दें और स्वस्थ होने पर ग्रापकी वा में उपस्थित कर देंगे। लेकिन आपने उत्तर दिया कि जब तक रि तन में ताकत है, तब तक इनकी सेवा-संभाल करता रहूँगा। ग्राप सके लिये चिन्तित न हों ग्रीर पूर्ण मनोयोग से सेवा-परिचर्या करके उन्हें निरोग कर लिया। इस स्थिति में भी आपने साधु-मर्यादानुसार दैनिक कृत्य करते हुए ग्रपनी साधना में कोई व्यवधान नहीं ग्राने दिया था।

विकट-से-विकट परिस्थितियां भी आपको ग्रपने मार्ग से विमुख नहीं कर पाती थीं, किन्तु सफलता के लिये नया साहस और बल प्रदान करती थीं।

श्रापके चातुर्मास अधिकतर पूज्य जवाहराचार्य के साथ ही होते रहे हैं। श्राप दोनों में से किसी एक का नाम लेते ही दूसरे की स्मृति स्वयमेव हो जाती है। नाम दो अवश्य थे, किन्तु एक मन, एक वचन श्रीर एक भावना के जीवन्त प्रमाण थे।

इन्हीं कारणों से समय-समय पर पूज्य जवाहराचार्य श्रापके असीम जपकारों को बहुत ही प्रमुदित होकर हृदयग्राही शब्दों में व्यक्त किया करते थे श्रीर अपने जीवन की सांध्य-वेला तक मुनि श्री के प्रति कृतज्ञ रहे। श्राप श्रकसर कहा करते थे—तपस्वी मुनि श्री मोतीलाल जी महा-राज के मेरे ऊपर श्रसीम उपकार हैं।

पूज्य श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० को जब कारणवशात महाराष्ट्र से मालवा की स्रोर विहार करना पड़ा। तब श्राप काफी वृद्ध हो गये थे और चरितनायक मुनि श्री गणेशलाल जी मैं० साँ। के साथ जलगांव विराजते थे। वहीं आपको दस्तों की बीमारी हो गई। काफी श्रीषि, उपचार किये गये। लेकिन रोग बढ़ता गया श्रीर फाल्गुन कृष्ण एकादशी सं० १६८३ को श्रापका जलगांव में स्वर्गवास हो गया।

उक्त दोनों महापुरुषों कै संरक्षण में चरितनायक का विकासं हुआ था श्रीर इन दोनों की विशेषताओं को सर्वात्मना आत्मसात करने में सफलता प्राप्त की । इसी का परिणाम है कि इन महाभागों की अनूठी विशेषताओं का समन्वित रूप आपमें पूर्णरूपेण प्रतिभासमान हैं को आवाल वृद्ध जन समूह को सदा-सदा के लिये श्रद्धावनत बना देता है।



साधना के सोपानों पर



चिरतनायक ग्रब दीक्षित हो गये थे। दीक्षित होने का ग्रथं है—
मानव जीवन के महान और चरम लक्ष्य का साक्षात्कार करना।
लेकिन जब-जब इस तथ्य को भुला देने की कोशिश की गई, मानव में
शिथिलता एवं ग्रकर्मण्यता का वातावरण फैला ग्रौर जब कभी एवं जहां
कहीं भी उसे गतिहीन बनाने का प्रयास किया गया तो विकास का
मार्ग ग्रवहद्ध हो गया।

सत्, चित् ग्रौर ग्रानन्द का तादाम्य जीवन की परिभाषा है।
सत् का ग्रथं है तीन काल में स्थायी रहना ग्रयीत् भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। चित् ग्रर्थात् जो दीपक की तरह
स्वयं प्रकाशमान होकर दूसरों को भी प्रकाशित करना। हम हैं ग्रौर
हम अनुभव करते हैं, इसके निकलने वाले परिणाम का नाम ग्रानन्द
है। ग्रानन्द की चरम स्थिति तभी प्राप्त होती है जब इन्द्रियों व मन
का व्यापार बंद होकर केवल ग्रात्मा सजग रहता है। जैसे-जैसे मन
ग्रौर इन्द्रियों की गुलामी छूटकर जीवन का क्रम ग्रात्मा की ग्रांतरिक
ग्रावाज की ओर उन्मुख होता है, वैसे-वैसे निरन्तर बढ़ती हुई ग्रनुभूति
में ग्रात्मा का पावन स्वरूप निखरता जाता है।

इसी पिवत्र आकांक्षा की पूर्ति हेतु एवं विराट विश्व के कण-कण में इसी का संदेश मुखरित करने, अणु-अणु में आतम-दर्शन करने और जन्म-जरा-मरणोर्मियों से परिव्याप्त संसार पारावार से पार होने के लिये आपने अनगार धर्म को अंगीकार किया था और साधना के श्रीगणेश के साथ ही संयम-तप-त्याग की कसीटी पर अपने आपको कसना प्रारम्भ कर दिया।

विहार का प्रथम दिवस

साधु-संतों की यह दैनंदिनी सामान्य चर्या है कि आत्म-निर्भ

के प्रवल हिमायती होने से साधनोपयोगी उपकरणों का भार स्वयं ही उठाते हैं। ग्राम या नगर में जाकर मधुकरीवृत्ति का परिचय देते हुए गृहस्थों के घरों से निर्दोष भिक्षा तथा प्रासुक जल की स्वयं ही गवेष्णा करते हैं। प्राणिसंयम के लिये वर्षा ऋतु के चार मास किसी एक स्थान पर विश्राम करने के सिवाय वर्ष के शेष ग्राठ माह किसी भी प्रकार के यान, वाहन ग्रादि का उपतोग न करके सतत पैदल विहार करते हैं ग्रीर कांटों कंकड़ों से बचाव के लिये पैरों में जूते, चपल या मोजे ग्रादि नहीं पहनते हैं ग्रीर न घूप ग्रादि से बचने के लिये सिर पर छतरी ग्रादि ही लगाते हैं।

जीवन-निर्माण में पैदल विहार को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त

है। यह शिक्षा का प्रधान ग्रंग माना गया है। इसका सबसे बड़ा

लाभ ग्राध्यात्मिक विकास है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पंदल भ्रमण करने से मार्ग की परिस्थितियों का अनुभव होता है। विस्तृत वनराजि के बीच कहीं पहाड़ों ग्रीर उनकी उपत्यकाग्रों में निर्दृत्त विचरण करने वाले बनेले व्याध्रादि तो कहीं कुलाचें लगाते हुए मृग शावक दिष्टिगत होते हैं। कहीं कल-कल करते भरनों तो कहीं शतदल कमलों से सुशोभित सरोवरों के दर्शन होते हैं। कहीं हरे-भरे खेतों तो कहीं वीहड़ जंगलों ग्रीर कहीं सघन वृक्षावली तो कहीं विशाल रेतील मेदानों की भांकी देखने को मिलती है। कहीं श्रद्धा-भिवत के भार से नम्र भन्न ग्रामजनों का स्नेहपूरित स्वागत प्राप्त होता है तो कहीं कूरकर्मा डाकू लुटेरे ताकते मिलते हैं। कहीं प्रकृति की रमणीयता, कमनीयता के दर्शन होते हैं तो कहीं उसके प्रलयंकारी प्रकोप का भी सामना करना

पैदल विहार करने वालों को ही प्रकृति के पर्यवेक्षण का अनुपम जनद नमाव होता है। रेल, मोटर या वायुयान द्वारा एक स्थान से

पहता है। यह सब देखने से प्रकृति का ज्ञान होता है और समभाव

रखने वा श्रम्यास दढ़ता है एवं उससे प्राप्त संस्कार जीवन-विकास में

प्रेरणादायी सिद्ध होते हैं।

है। मार्ग के दृश्य उन्हें स्वप्त के समान भागते हुए-से प्रतीत होते हैं

प्रौर उनके साथ हुदय का कोई संबन्ध स्थापित नहीं हो पाता है।

ज्ञानवृद्धि में भी पद-विहार से बहुत सहायता मिलती है। मानज्ञानवृद्धि में भी पद-विहार से बहुत सहायता मिलती है। मानवीय प्रकृति एवं ग्राचार-विचार-व्यवहार का परिचय प्राप्त करने और
विभिन्न भाषाग्रों, बोलियों व सभ्यताग्रों को समभने के लिये भी इसकी

ग्रावश्यकता है। प्रचार की दृष्टि से तो इसका महत्त्व सर्वोपरि है।

श्रमण भगवान महावीर ग्रीर महात्मा बुद्ध जंसे विश्व-कल्याणक महापुरुषों ने भी पैदल भ्रमण करके ही जनता में धर्म-जागृति की, शांतकांति का मंत्र फूंका और युगीन लोकङिंद्यों के स्थान पर यथार्थ

कर्तव्य का प्रतिबोध दिया।

चारितरक्षा की दृष्टि से भी साधु के लिये एक नियत स्थान

दूसी स्थान पर जा पहुंचने वाले प्रायः इस ग्रानन्द से वंचित-से रहते

चारितरक्षा की दृष्टि से भी साधु के लिये एक नियत स्थान पर न टिककर विहार करना ग्रावरयक है। ग्रिधिक समय तक एक स्थान पर टिके रहने से मोहोद्रेक होने का भय रहता है। इसी दृष्टि से जैनागमों में साधु के लिये विहार करना ग्रावरयक माना है। चातुमीस के ग्रितिरक्त किसी भी स्थान पर २६ रात्रि से ग्रिधिक ठहरना साधु के लिये निषिद्ध है। भविष्य में आचार्य होने वाले के लिये तो यह ग्रीर भी जरूरी है कि उसे विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करना चाहिये।

मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को चिरतनायक ने भागवती दीक्षा अंगीकार की थी और चानुर्मास समाप्ति के ग्रनन्तर यही दिन संत-मुनि-राजों के विहार का होता है। ग्रतः नवदीक्षित मुनि श्री गणेशलाल जी म० सा० गुरुदेव का पदानुसरण करते हुए साथ चल पड़े। इससे पूर्व भापने पदिवहार के जिये एक भी डग नहीं रखा था। देह सुकुमार थी श्रीर विहार मार्ग भी लंबा नहीं था, करीवन कोस, सवा कोस का होगा।

लेकिन इतने-से पदिवहार ने भी नवदीक्षित मुनिश्री के कोमल रारीर पर अपना प्रभाव दिखलाया । तलवों में फकोले पड़ गये, पिड-

गये, आदि। अर्थात् थकान-सम्बंधी जितने भी बाह्य चिह्न हो सकते थे वे प्रतीत होने लगे। लेकिन ग्रापने उन सबको मौन भाव से सहत किया। ग्रात्मा बलवान थी ग्रीर जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्त के लिये ही दीक्षित हुए थे। ग्रतः आप घबराये नहीं, विचलित नहीं हुए श्रीर सोचने लगे—संयमी जीवन की परीक्षा का यह प्रथम ग्रवसर है भविष्य किसने देखा है ग्रीर कौन जाने अभी कितने व कैसे कैसे कष्ट उप स्थित होंगे ? ऐसे श्रवसर ही तो आत्मा को सबल बनाते हैं। मुने

लियों में दर्द हो गया, कंधों में गठानें पड़ गईं और हाथ भी प्रकृ

तो यह सब सहषे सहन करना है ।

लेकिन अन्य संतों से आपकी यह स्थिति छिप न सकी । उन्हों आपके पैर दबाये, पिडलियों को सहलाया, मालिश की, जिससे वेदन कुछ कम हुई । धीरे-घीरे आप भी अन्य मुनियों की भांति इन परिषह को सहन करने के अभ्यस्त हो गये ।

गुरुदेव श्री जवाहरलाल जी म. सा. के साथ ग्रामानुगा विहार करते हुए चरितनायक नाथद्वारा पधारे ग्रीर वहां विराजि मुनिश्री मुञ्जालाल जी म. सा. आदि मुनिराजों के दर्शन किये। गुर देव के साथ ग्रापको देखकर उन्होंने अपना प्रमोद भाव व्यक्त कर हुए गुभाशीर्वाद दिया।

नाथद्वारा में कुछ दिन विराजने के पश्चात अन्याय क्षेत्रों के आर विहार होने वाला था कि आचार्यश्री श्रीलाल जी म. सा. विवार की ओर पधारने के समाचार ज्ञात कर विहार स्थगित के दिया गया और आचार्यश्री जी के आगमन पर गुरुदेव के साथ साम

जाकर भक्तिभावपूर्वक दर्शन किये।

श्राचायदेव के दर्शन

श्रापके वारे में श्राचायंदेव की बहुत ऊंची धारणा थी। श्रापक देगते ही गुण्देव श्री जवाहरलाल जी म. सा. से बोले—जवाहर शिणे को भुव पढ़ाश्रो, शास्त्र-पारगत बनाओ। इन्हें पढ़ाना तो कलपवृक्ष

## सींचना है!

गुरदेव श्री जवाहरलाल जी म. सा. को आचार्यदेव का यह कथन इतना उपयुक्त प्रतीत हुआ कि अपने २३ चातुर्पानों में साथ रख- कर आपको अपना अगाध जान, तार्किक प्रतिभा और चारित्रनिष्ठा विरासत में प्रदान की। इसी का सुफल है कि आपका जीवन महान से महानतम की और सदैव गतिमान रहा।

इस तेईस वर्ष के लम्बे काल में श्रापने भी दत्तित्त होकर विभिन्न शास्त्रों का तलस्पर्शी अध्ययन किया । संस्कृत, प्राकृत भाषा भो एवं न्याय, व्याकरण, काव्य श्रादि साहित्य के सभी श्रंगों में पांडित्य प्राप्त किया । साथ ही चारित्रविधि को प्रयोगात्मक रूप से जीवन में उतारा । जिनका सुन्दर समन्वय आपके दैनंदिनी व्यवहार में स्पष्ट रूप से हिष्ट गोचर होता है। श्रापके जीवन में जो विद्या, ज्ञान, समन्वयकारी सुन्ति का श्रालोक श्रोर सदःचार, विनयशीलता का सौरभ व्याप्त था, यह इस महत्त्वाकांक्षी युग के लिए एक सुन्दर वरदान है।

श्राज के युग में सुदीर्घ काल तक गुरु के प्रति विनय, श्राज्ञा-भित्ति से युक्त साहचर्य एक बड़ी चुनौती है और जिसे हरएक शिष्य स्वीकार नहीं कर पाता है। परन्तु श्रसाधारण पुरुषों के व्यवहार में श्रसाधारणता ही होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि नवदीक्षित मुनि को १२ वर्ष तक आचार्य के साझिध्य में रख कर अध्ययन कराया जाये। इस शास्त्रीय कथन को श्रापने श्रधारण साधात कर दिखाया श्रीर श्राचार्य जैसे महनीय पद पर प्रतिष्ठित होने के श्रांतर भी माप एक विनीत शिष्य की तरह शानाम्यास के लिए श्राहित्य प्राप्ति रहे। जिसके ज्वलंत प्रमाण श्रापके प्रवचनों में यन्नतन प्रकारत होते हैं।

नाथद्वारा में भ्राचार्यदेव पूज्यश्री श्रीमाम जी म. मा. मे साधना में सफलता-प्राप्ति का श्रुमाशीर्थाद पायल श्रापन मुम्देव के म विहार कर दिया। मार्ग में उपलब्ध श्रनुभवों से वोध लेते हुए, श्रध्ययन द्वारा विविध् शास्त्रों में पांडित्य प्राप्त करते हुए श्रीर जन-जन को मानवता का पार पढ़ाते हुए करीबन श्राठ माह हो चुके थे। किन्तु यह श्राठ माह के सुवीर्घ समय कब बीता, कैसे बीता, पता ही नहीं पड़ा। समय की गित शीलता का श्रनुमान लगाना बुद्धिगम्य नहीं है। वैसे तो संपूर्ण जगत ही गितशील है, उसके अणु अणु में गितशीलता है। आज जो शिशु है, वही कल युवा श्रीर युवा से वृद्धावस्था की श्रीर बढ़ते हुए दिखलाई दे रहा है। क्षण-क्षण की नित-नूतनता अतीत में विलीन होकर भविष्य का श्रालिंगन करने के लिए गितमान है। यह परम्परा अनाद्यनंत है। इसमें विराम के लिए श्रवकाश नहीं है। उसका सकेत है कि प्रगित के लिए सदैव गितशील रहो। इसकी महत्ता के सन्मुख श्रनेक माहिमावन्त भी नतमस्तक हो गये हैं। लेकिन कितप्य कालविजेता मृत्युंजयी महापुरुष इस चक्र का भेदन करके सदा-सदा के लिए चिरंजीवी बन गये हैं और उनके श्रादशें दूसरों को प्रगित के लिए प्रेरणा देते रहते हैं।

वैसे तो चरितनायक के चातुर्मास अधिकतर गुरुदेव श्री जवाहर लाल जो म. सा. एव श्री मोतीलाल जी म. सा. के साथ ही हुए हैं। किन्तु यहां श्रापसे सम्बन्धित प्रसंगों वाले कतिपय चातुर्मासों का ही विवरण प्रस्तुत है।

श्रापका प्रथम चातुर्मास (सं० १६६३) गंगापुर में हुग्रा। इस चातुर्मास में श्रापके नेश्राय गुरु मुनि श्री मोतीलाल जी म. सा. ने ३१ दिन की तपस्या की ग्रीर ग्रन्यान्य मुनिराजों ने भी शक्त्यनुसार तपस्यायें की थीं। तपस्याग्रों के पूर के श्रवसर पर श्रावक-श्राविकाग्रों में भी यथाशक्ति त्याग-प्रत्याख्यान हुए थे।

आपने भी तपस्यायें करने के साथ-साथ लगभग ४० थोकड़े, दश-चैकालिक मूत्र मूल तथा सात अध्ययन के शब्दार्थ और उत्तराध्ययन गूत्र के ६ अध्ययन कठस्य किये।

दसी चातुर्मास काल में मुनि श्री लक्ष्मीचंद जी म. सा. के ससार

पक्ष के पुत्र श्री पन्नालाल जी, पुत्रवधू ग्रौर श्री रतनलाल जी की भागवती दीक्षायें सपन्न हुईं थीं।

चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मेवाड़ के विभिन्न ग्रामों में विहार करते हुए ग्राप गुरुदेव के साथ-साथ बड़ी सादड़ी पथारे। वहां पुन: पूज्य ग्राचार्य-देव श्री १००८ श्री श्रीलाल जी म. सा. के दर्शनों का सीभाग्य प्राप्त हुग्रा ग्रीर ग्राचार्यदेव ने ग्रापके ग्रध्ययन, तपस्याग्रों ग्रादि के लिए हार्दिक संतोष व प्रसन्नता व्यक्त की।

# श्रादर्श गुरुसेवा

सं० १६६५ का चातुर्मास थांदला था। चातुर्मास समाप्ति के अनंतर पूज्य श्री जनाहरलाल जी म० सा० ग्रादि ठा० वहां से विहार करके रंभापुर पधारे। वहां ते महाभाग मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० ने कोद की ग्रोर विहार किया ग्रीर पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० विहार करके करीब दो कोस पहुंचे होंगे कि उन्हें बुखार हो गया। श्रतः वापस रंभापुर लौट आना पड़ा।

बुखार तो था ही, साथ में कै ग्रौर दस्त भी होने लगे ग्रौर वढ़ते-बढ़ते उनकी संख्या प्रतिदिन १५०-१६० तक पहुंच गई। कोई इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। नौ दिन तक यही स्थिति रही। जिससे जीवन बचने की भी ग्राशंका होने लगी।

इस विकट स्थिति में चिरतनायक मुनि श्री गणेशलाल जी मिंग साथ थे। दोनों सत मिंग साथ थे। दोनों सत स्वा लाते, मलदूषित वस्त्रों को घोते ग्रीर वैयावच्च में लगे रहते थे। फिर भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने से दिनोंदिन चिन्ता बढ़ती जा रही घी। श्रास-पास के श्री संघों को बीमारी की जानकारी मिलने से दहत से भाई-वहिन रंभापुर ग्रा गये थे।

उन्हीं दिनों थांदला के वैद्य श्री नाहरसिंह जी बुंदेला निजी काम से रंभापुर श्राये । उन्होंने यह सब स्थिति देखी श्रीर कहा कि यदि आप किसी तरह घांदला पहुंच सकें तो मैं इन्हें निरोग कर सकूंगा। मार्ग में उपलब्ध श्रनुभवों से बोध लेते हुए, श्रध्ययन द्वारा विविध शास्त्रों में पांडित्य प्राप्त करते हुए श्रीर जन-जन को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए करीबन श्राठ माह हो चुके थे। किन्तु यह श्राठ माह का सुदीर्घ समय कब बीता, कैसे बीता, पता ही नहीं पड़ा। समय की गतिशालता का श्रनुमान लगाना बुद्धिगम्य नहीं है। वैसे तो संपूर्ण जगत ही गतिशील है, उसके अणु-अणु में गतिशीलता है। आज जो शिशु है, वही कल युवा श्रीर युवा से वृद्धावस्या की श्रीर बढ़ते हुए दिखलाई दे रहा है। क्षण-क्षण की नित-नूतनता अतीत में विलीन होकर भविष्य का ग्रालिंगन करने के लिए गतिमान है। यह परम्परा अनाद्यनंत है। इसमें विराम के लिए श्रवकाश नहीं है। उसका सकेत है कि प्रगति के लिए सदैव गतिशील रहो। इसकी महत्ता के सन्मुख श्रनेक माहिमावन्त भी नतमस्तक हो गये हैं। लेकिन कतिपय कालविजेता मृत्युंजयी महापुरुष इस चक्र का भेदन करके सदा-सदा के लिए प्रेरणा देते रहते हैं।

वैसे तो चिरतनायक के चातुर्मास अधिकतर गुरुदेव श्री जवाहर-लाल जी म. सा. एव श्री मोतीलाल जी म. सा. के साथ ही हुए हैं। किन्तु यहां श्रापसे सम्बन्धित प्रसंगों वाले कितपय चातुर्मासों का ही विवरण प्रस्तुत है।

श्रापका प्रथम चातुर्मास (सं० १६६३) गंगापुर में हुग्रा। इस चातुर्मास में श्रापके नेश्राय गुरु मुनि श्री मोतीलाल जी म. सा. ने ३३ दिन की तपस्या की ग्रीर ग्रन्यान्य मुनिराजों ने भी शक्त्यनुसार तपस्यायें की थीं। तपस्याग्रों के पूर के ग्रवसर पर श्रावक-श्राविकाग्रों में भी यथाशक्ति त्याग-प्रत्याख्यान हुए थे।

आपने भी तपस्यायें करने के साथ-साथ लगभग ४० थोकड़े, दश-दैकालिक सूत्र मूल तथा सात ग्रध्ययन के शब्दार्थ ग्रीर उत्तराध्ययन सूत्र के ६ ग्रध्ययन कठस्य किये।

इमी चातुर्मास काल में मुनि श्री लक्ष्मीचंद जी म. सा. के ससार

पक्ष के पुत्र श्री पन्नालाल जी, पुत्रवधू ग्रीर श्री रतनलाल जी की भागवती दीक्षायें सपन्न हुईं थीं।

चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मेवाड़ के विभिन्न ग्रामों में विहार करते हुए ग्राप गुरुदेव के साथ-साथ बड़ी सादड़ी पथारे। वहां पुनः पूज्य श्राचार्य-देव श्री १००८ श्री श्रीलाल जी म. सा. के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा श्रीर ग्राचार्यदेव ने ग्रापके ग्रध्ययन, तपस्याश्रों श्रादि के लिए हार्दिक संतोष व प्रसन्नता व्यक्त की।

## श्रादर्श गुरुसेवा

सं० १६६५ का चातुर्मास थांदला था। चातुर्मास समाप्ति के अनंतर पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० ग्रादि ठा० वहां से विहार करके रंभापुर पधारे। वहां से महाभाग मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० ने कोद की ग्रोर विहार किया ग्रीर पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० विहार करके करीब दो कोस पहुंचे होंगे कि उन्हें बुखार हो गया। ग्रतः वापस रंभापुर लीट आना पड़ा।

बुखार तो था ही, साथ में कै ग्रीर दस्त भी होने लगे ग्रीर बढ़ते-बढ़ते उनकी संख्या प्रतिदिन १५०-१६० तक पहुंच गई। कोई इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। नौ दिन तक यही स्थिति रही। जिससे जीवन बचने की भी ग्राइंका होने लगी।

इस विकट स्थिति में चरितनायक मुनि श्री गणेशलाल जी मिं सां और मुनि श्री राधालाल जी में सां साथ थे। दोनों सत दवा लाते, मलदूषित वस्त्रों को धोते ग्रीर वैयावच्च में लगे रहते थे। फिर भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने से दिनोंदिन चिन्ता बढ़ती जा रही थी। ग्रास-पास के श्री संघों को बीमारी की जानकारी मिलने से बहुत से भाई-बहिन रंभापुर ग्रा गये थे।

उन्हीं दिनों थांदला के वैद्य श्री नाहरसिंह जी बुंदेला निजी काम से रंभापुर श्राये । उन्होंने यह सब स्थिति देखी श्रीर कहा कि यदि भाप किसी तरह धांदला पहुंच सकें तो मैं इन्हें निरोग कर सकूंगा । मार्ग में उपलब्ध श्रनुभवों से बोध लेते हुए, ग्रध्ययन द्वारा विविध शास्त्रों में पांडित्य प्राप्त करते हुए श्रीर जन-जन को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए करीबन श्राठ माह हो चुके थे। किन्तु यह श्राठ माह का सुदीर्घ समय कब बीता, कैसे बीता, पता ही नहीं पड़ा। समय की गतिशोलता का श्रनुमान लगाना बुद्धिगम्य नहीं है। वैसे तो संपूर्ण जगत ही गतिशील है, उसके अणु अणु में गतिशीलता है। आज जो शिशु है, वही कल युवा श्रीर युवा से वृद्धावस्था की श्रीर बढ़ते हुए दिखलाई दे रहा है। क्षण-क्षण की नित-नूतनता अतीत में विलीन होकर भविष्य का श्रालिंगन करने के लिए गतिमान है। यह परम्परा अनाद्यनंत है।

का ग्रालिंगन करने के लिए गितमान है। यह परम्परा अनाद्यनंत है। इसमें विराम के लिए ग्रवकाश नहीं है। उसका सकेत है कि प्रगित के लिए सदैव गितशील रहो। इसकी महत्ता के सन्मुख ग्रनेक माहिमावन्त भी नतमस्तक हो गये हैं। लेकिन कितपय कालविजेता मृत्युंजयी महापुरुष इस चक्र का भेदन करके सदा-सदा के लिए चिरंजीवी बन गये हैं और उनके ग्रादशें दूसरों को प्रगित के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। वैसे तो चिरतनायक के चातुर्मास अधिकतर गुरुदेव श्री जवाहर-

वैसे तो चिरतनायक के चातुर्मास अधिकतर गुरुदेव श्री जवाहर-लाल जी म. सा. एव श्री मोतीलाल जी म. सा. के साथ ही हुए हैं। किन्तु यहां श्रापसे सम्बन्धित प्रसंगों वाले कितपय चातुर्मासों का ही विवरण प्रस्तुत है।

श्रापका प्रथम चातुर्मास (सं० १६६३) गंगापुर में हुग्रा। इस चातुर्मास में श्रापके नेश्राय गुरु मुनि श्री मोतीलाल जी म. सा. ने ३३ दिन की तपस्या की ग्रीर ग्रन्यान्य मुनिराजों ने भी शक्त्यनुसार तपस्यायें की थीं। तपस्याग्रों के पूर के ग्रवसर पर श्रावक-श्राविकाग्रों में भी यथाशक्ति त्याग-प्रत्याख्यान हुए थे।

आपने भी तपस्यायें करने के साथ-साथ लगभग ४० थोकड़े, दश-येकालिक सूत्र मूल तथा सात ग्रध्ययन के शब्दार्थ ग्रीर उत्तराध्ययन गृत्र के ६ प्रध्ययन कठस्य किये।

इसी चातुर्मास काल में मुनि श्री लक्ष्मीचंद जी म. सा. के ससार

पक्ष के पुत्र श्री पन्नालाल जी, पुत्रवधू श्रौर श्री रतनलाल जी की भागवती दीक्षायें सपन्न हुईं थीं।

चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मेवाड़ के विभिन्न ग्रामों में विहार करते हुए ग्राप गुरुदेव के साथ-साथ बड़ी सादड़ी पथारे। वहां पुनः पूज्य ग्राचार्य-देव श्री १००८ श्री श्रीलाल जी म. सा. के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा ग्रीर ग्राचार्यदेव ने ग्रापके ग्रध्ययन, तपस्याग्रों ग्रादि के लिए हादिक संतोष व प्रसन्नता व्यक्त की।

### श्रादर्श गुरुसेवा

सं० १६६५ का चातुर्मास थांदला था। चातुर्मास समाप्ति के अनंतर पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० ग्रादि ठा० वहां से विहार करके रंभापुर पथारे। वहां ते महाभाग मुनि श्री मोतीलाल जी म० सा० ने कोद की ग्रोर विहार किया ग्रीर पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० विहार करके करीब दो कोस पहुंचे होंगे कि उन्हें बुखार हो गया। श्रतः वापस रंभापुर लौट आना पड़ा।

बुखार तो था ही, साथ में कै ग्रीर दस्त भी होने लगे ग्रीर वढ़ते-बढ़ते उनकी संख्या प्रतिदिन १५०-१६० तक पहुंच गई। कोई इलाज कारगर सावित नहीं हो रहा था। नौ दिन तक यही स्थिति रही। जिससे जीवन वचने की भी ग्राशंका होने लगी।

इस विकट स्थिति में चिरतनायक मुनि श्री गणेशलाल जी मिंग सां और गुनि श्री राधालाल जी मेंग सांव साथ थे। दोनों मत प्या लाते, मलदूपित वस्त्रों को धोते श्रीर वैयावच्य में लगे रहते थे। फिर भी स्वारध्य में सुधार नहीं होने से दिनोंदिन चिन्ता बढ़ती जा रही थी। धास-पास के श्री संघों को बीमारी की जानकारी मिलने से स्तृत से भाई-बहिन रंभापुर श्रा गये थे।

उन्हीं दिनों यांदला के तैद्य श्री नाहरतिह जी बुंदेला निजी वाम के रेनापुर छाये। उन्होंने यह सब स्थिति देखी श्रीर कहा कि यदि श्रीप किसी तरह पांदला पहुंच सकें तो मैं इन्हें निरीग कर सकूंगा। रंभापुर से थांदला करीब चार कोस था ग्रीर गुरुदेवश्री का जीवन इतना बहुमूल्य था कि उसकी रक्षा करने के लिये कोई भी कष्ट भेलना बड़ी बात नहीं थी। मगर प्रश्न यह था कि थांदला किस प्रकार पहुंचा जाये? साथ में सिर्फ दो सन्त थे, मगर दोनों सेवापरायण ग्रीर कर्तव्यनिष्ठ थे। उन्होंने साहस करके थांदला ले जाने का निश्चय कर लिया ग्रीर धीरे-धीरे थांदला की ग्रीर विहार करना प्रारम्भ कर दिया।

मृनि श्री गणेशलाल जी म॰ सा० ग्रीर मुनि श्री राधालालजी म॰ सा॰ गुरुदेव को सहारा देकर चलाते। कुछ दूर चलने में ही थका-वट बढ़ जाती थी। श्रतः विश्राम हेतु किसी वृक्ष की छाया में बिछौना बिछाकर आपको लेटा देते थे श्रीर हाथ पर दबाने लगते। इस तरह करते-करते दिन भर में ढ़ाई मील की यात्रा हो सकी श्रीर दूसरे दिन थांदला श्रा गये। वहां श्री नाहरसिंह जी बुंदेला के उपचार और शिष्यों की सेवा-शुश्रुषा के फलस्वरूप पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ करीब डेढ़ माह में पूर्ण स्वस्थ हो गये श्रीर धीरे-धीरे कमजीरी भी दूर हो गई। लेकिन इस विकट परिस्थित में श्राप दोनों सतों ने साधु-मर्यादा सम्बन्धी दैनिक चर्या में किसी प्रकार से व्यवधान नहीं श्राने दिया श्रीर जागरूक होकर साधना के मार्ग पर श्रागे-ही-ग्रागे वढ़ते रहे।

#### दान का स्मरणीय प्रसंग

सं १६६६ का चातुर्मास जावरा हुग्रा । चातुर्मास समाप्ति के श्रनंतर मालवा के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मप्रभावना करते हुए सं० १६६७ के चातुर्मासार्थ इन्दौर पधारे ।

इन्दौर मालवा का उद्योग-प्रधान नगर तो है ही किन्तु शिक्षा श्रौर विद्वद्गोष्ठी से भी समृद्ध है। वहां पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ के दिनक प्रवचनों के अवसर पर विद्वानों के अतिरिक्त जन-माधारण की उपस्थिति हजारों की संख्या में हो जाती थी। व्याख्यानों का विपय तत्कालीन स्थिति श्रौर उसमें धर्म की उपयोगिता का संकत भुष्य रूप से रहता था। ग्राप प्रत्येक समस्या के समाधान में बहुत ही गहराई तक पहुंचते, जिससे जनता को नया बोध मिलता ग्रीर ग्रपने कर्तव्य का निश्चय करती।

इस चातुर्मास काल में महाभाग मुनि श्री मोतीलाल जी म॰ सा॰ ने ३६ दिन की तपस्या की । तपस्या के पूर दिवस पर श्राचार्यश्री में प्रवचन में श्रिहिसा धर्म का विशद विवेचन किया। उस दिन श्रोताश्रों में बहुत से कसाई भाई भी आये थे। जिन पर प्रवचन का बहुत ही गहरा श्रसर हुश्रा श्रौर उनमें से एक ने तो चतुर्दशी को जीवहिसा करने का त्याग कर दिया। इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य भाई बहिनों ने भी यथाशक्ति त्याग-प्रत्याख्यान किये। इस दिवस की स्मृति-रूप में जीव-द्या के कार्यों को करने के लिये तत्काल छह हजार रुपये का चन्दा एकत्रित हो गया।

एक सरल, भद्र परिणामी सज्जन भी इस श्रवसर पर उप-स्थित थे। उन्होंने दति वत होकर यह व्याख्यान सुना श्रीर श्रयनी कुन १००० की पूंजी में से जिससे प्रतिदिन चने, मूंगफली श्रादि लाते और श्रपनी श्राजीविका चलाते थे, इस शुभ कार्य के लिये १००० दान देना चाहा। लेकिन गरीब समभकर, कुछ मामिक बात कहकर उनकी उपेक्षा फर दी। इससे उन्हें इतनी मनोवेदना हुई कि जो आंसुओं के रूप में चह निकली।

मुनि श्री गणेशलाल जी म॰ सां० की उनकी ओर दृष्टि गई और कारण पूछने पर उन्होंने ग्रपनी भावना का मर्म बतलाया। मुनि श्री ने गुरुदेव से यह वृत्तांत निवेदन किया तो गुरुदेव ने तत्काल प्रवचन में उन सण्जन की प्रशंसा करते हुए फरमाया कि ये सज्जन ग्रपनी पूंजी में से दसका भाग देने को उत्सुक हैं। क्या ग्राप लोगों में से हैं कोई, जो अपनी संपत्ति का दसकां भाग जीवकल्याण की गुभ प्रवृत्ति में देने को तैयार हो। इनकी भावना का सत्कार करो, इनके कार्य की प्रशंसा ४८ : पुरुष गरोशाचार्य-जीवन चरित्र

श्रोताग्रों व चन्दा एकत्रित करने वालों को ग्रपनी भूल ज्ञाति हुई ग्रीर उनके ६०००'०० पर यह १'०० कलश वन गया।

चिरतनायक की करुणा भावना किस-किस रूप में प्रवाहित हुई है, यह तो उनके समग्र जीवन के दर्शन से यथास्थान दिखलाई देगी। लेकिन पूर्वोक्त घटना तो उसका संकेत-मात्र ही है। विकटतम प्रसंगों में भी आवकी जीव कल्याण की भावना सदैव सचेष्ट रही है ग्रीर संघर्ष व उसकी आशंका भी ग्रापकी करुणा भावना के मार्ग में अवरोधक नहीं बन सकी। यही ग्रापके जीवन की सुन्दरता ग्रीर भव्यता का रहस्य है और उसकी स्मृति से हमारा हृदय गद्गद हो उठता है एवं मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है।

### विद्याध्ययन का व्यवस्थित ऋम

इन्दौर चातुर्मास समाप्ति के बाद गुरुदेव के साथ आपका विहार दक्षिण (महाराष्ट्र) की ग्रोर हुग्रा।

इन दिनों भारतीय इतिहास में एक नया स्विणिम पृष्ठ लिखा जा रहा था। राष्ट्रीय स्वाधीनता-म्रान्दोलन म्रपने प्रबल वेग से चल रहा था। देशवासी देश को दासता से मुक्त करने के लिये कृतसंकत्प होकर प्रयत्नशील थे म्रीर उधर विदेशी शासक इस आंदोलन का दमन करने पर उतारू थे। ब्रिटिश सरकार प्रत्येक भारतीय म्रीर उसमें भी म्रपरिचित वेश वालों को संदेह की हिष्ट से देखती थी। अनेक स्थानों पर दक्षिण की ओर विहार करने वाले इस सन्तमण्डल को भी सन्देह का शिकार होना पड़ा। फिर भी म्रटल निश्चय के म्रनुसार अनेक किन नाइयों की उपेक्षा करते हुए विहार निर्वाध गित से चलता रहा म्रीर सं० १६६८ का चातुर्मास महमदनगर हुआ।

उस समय तक स्थानकवासी संप्रदाय में संस्कृत-प्राकृत भाषा का पठन-पाठन वहुत कम था। व्याकरण, साहित्य स्रादि का अध्ययन करके टोस पांडित्य, प्राप्त करने की ओर समाज में वातावरण ही नहीं या। इसके बारे में जितनी साधुवर्ग में उदासीनता थी, उतनी ही श्रावक वर्ग में थी। कतिपय तौ संस्कृत भाषा के पठन-पाठन का विरोध भी फरते थे।

परन्तु गुरुवर्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० यह स्थिति समाज के लिये श्रयस्कर नहीं समक्षते थे। श्राप विद्याभिलाषी समाज और समर्थ विद्वान एवं चारित्रशील साधु-सन्त देखना चाहते थे। ग्रतएव सामाजिक विरोध होते हुए भी आपने ग्रपने शिष्यद्वय मुनि श्री घासीलालजी म० व चरितनायक मुनि श्री गणेशलालजी म० को संस्कृत, प्राकृत ग्रादि भाषाग्रों व भारतीय वांगमय के पढ़ाने का निश्चय किया।

ग्राप मानते थे कि जो व्यक्ति पूर्णरूपेण और नियमानुसार साधु के ग्राचार को भली-भांति नहीं जानता वह उसका समीचीन रूप से पालन करने में ग्रसमर्थ है। अपने ग्राचार को भलीभांति समझने वाला ही उसका पालन कर सकता है। ज्ञान के अभाव में साधुता की भी शोभा नहीं है। समाज के उत्थान के लिये भी ज्ञान की आवश्यकता है। हतं ज्ञानं किया हीनं हता चा ज्ञानि नां किया यदि क्रियाहीन ज्ञान व्यर्थ है तो ग्रज्ञानी के द्वारा की जाने वाली किया भी ग्रनुपयोगी है।

श्रापने शिष्यों को ज्ञानाम्यास कराने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन निश्चय के साथ ही एक किठनाई सामने ग्राई कि उस समय तक समाज में ऐसा कोई साधु या श्रावक नजर नहीं श्राया जो इन मुनियों को नियमित हप से पढ़ा सके एवं वेतन देकर पंडित नियुवत करने में बहुतों को ग्रापित थी। उनका विचार था कि 'ग्रपढ़ रह जाना पच्छा लेकिन वेतन देकर गृहस्थ विद्वान से साधुग्रों को पढ़ना श्रच्छा नहीं है।'

चातुमसिकाल में कुछ समाज के प्रमुख ग्रंगणी श्रावकों ने यह प्रम्न पूच्य श्री जवाहरलालजी में स्ना की सेवा में प्रस्तुत विद्या। छाहोंने पूछा— त्यागियों की गृहस्थों से पढ़ना चाहिये या नहीं, श्रीर साधु के निमित्त बैतनिक पंहित रखने से मुनियों को दीप लगता है या महीं।

या नहीं ?

अपेक्षा गुरुदेव श्री ने सार्वजनिक रूप में प्रवचन के अवसर पर उत्तर देना उचित समभा । स्रतः दूसरे दिन प्रवचनं में इसं प्रश्ने के स्पष्टी-करण एवं समाधान के लिये उदाहरण दिया कि एक समभेदार गृहस्थ ने अपने अन्तिम समय में पुत्र को शिक्षा दी— तुम किसी से ऋण मत लेना ग्रीर न भूखे ही रहना। इतना कहने के बाद पिता की मृत्यु ही गई। भाग्यवशात पुत्र निर्धन हो गया ग्रीर ऋण लेने की भी नौबत आ गई। लेकिन उसे पिता के भ्रन्तिम शब्द याद आ गये कि ऋण लेना मत ग्रौर भूखे रहना नहीं । विचित्र संकट था कि इघर कुँग्रा तो उघर खाई। पुत्र किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया कि नया करें ? ग्रन्त में ग्रन्तर के नाद से उसे प्रकाश मिला और स्वस्थ मन से विचारा कि पिताजी कि दोनों स्राज्ञास्रों का उद्देश्य सुखी जीवन व्यतीत करने का है। ऋण लेने से सुख नष्ट होता है भ्रौर भूखों मरने से जीवन की समाप्ति। अतएव ऐसी स्थिति में थोड़ा ऋण लेकर जीवन बचाये रखना श्रेंयस्कर है ग्रीर बाद में कठिन परिश्रम कर ऋण उतार दूंगा। ऐसा सोचकर उसने थोड़ा सा ऋण ले लिया, जिसे बाद में स्रपने श्रम से चुका दिया ग्रीर -ग्रात्मवात के भयंकर पाप से श्रपने को बचा लिया । ग्रव ग्राप लोग विचारें कि पुत्र का उक्त निर्णय उचित था

व्यक्तिगत चर्चा के प्रसंग में उक्त प्रश्न का उत्तर देने की

यहां वात साधुओं के अध्ययन के बारे में भी समभता चाहिये।
यह ठीक है कि साधुओं को गृहस्थ से कोई काम नहीं लेना चाहिये,
लेकिन क्या घम गुरुग्रों को मूर्ख ही बना रहना चाहिये ? क्या उन्हें
धर्म पर होने वाले मिथ्यारोपों का निवारण करने में समर्थ नहीं बनना
चाहिये ? दास्त्रों में ज्ञान की महिमा का वर्णन निष्कारण नहीं किया
गया है। दशवैकालिक सूत्र में उल्लेख है—

'यन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेयं पावम्।' अर्थात् यज्ञानी वेचारा क्या कर सकेगा ? वह भले-बुरे की

कल्याण-भ्रकल्याण को, धर्म-अधर्म को वया समभ सकेगा ? सावना के सोपानों पर : ग्रध्ययन-ग्रध्यापन कोई सावद्य कार्य नहीं है। मर्यादा में रहें हुए भगर गृहस्य से सध्ययन किया जाये तो मूर्ख रहने की अपेक्षा बहुत कम दोष है और उसकी प्रायिचित हारा शुद्धि भी की जा सकती है। भगवान ने गृहस्थ से काम लेने का निषेध किया है तो अल्पज्ञ रहने का

भी निषेध किया है। स्राप स्मरण रखें कि युग की विशेषताओं पर ध्यान दिये बिना धर्म और समाज की रक्षा होना किठन है। धर्म और समान की रक्षा के लिये अज्ञान निवारण करना प्राथमिक आवश्यकता है। इस विवेचन से श्रोताओं की घारणात्रों का उन्मूलन हुआ श्रीर श्रापके निश्चय की सराहना की । योग्य श्रिधकारी विद्वानों के सान्तिध्य में चरितन।यम शध्ययम करके शनै:-शनै:, कम-कम से न्याय, व्याकरण, दर्शन साहित्य प्राहि विषयों एवं संस्कृत, प्राकृत भाषाग्रों में पांडित्य प्राप्त करने लगे। साथ ही महाराष्ट्र के श्रावक संघों को भी धार्मिक प्रयुत्तियों में, धिमारा मा सुयोग प्राप्त हुया । गुरुदेव श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ गा रां० १८७४ मा चातुर्मास भीही हुआ। जिल्वह्य श्रद्ययन कर ही रहे थे। विश्वी क दिन वार्तालाप के प्रसंग में श्री कुन्दनमल जी पिलीद्या श्रीर श्री जिक्कान्द जी मूथा वकील ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रार्थ, दीनी य श्रध्ययम कर रहे हैं यह आनन्द की शान है। किन्तु अनका भूरत. हेसा-व्या चल रहा है श्रीर उन्होंने उममें क्रियनों श्रील की है, मन्त इ.चित्र या श्रीर गुरुदेव श्री भी भीते आहेत श्रे कि समान

५२ : पूज्य गरोशाचार्य-जीवनचरित्र

कृति दे दी।

विचार-विमर्श के अनन्तर ग्रहमदनगर में परीक्षा लेने का निश्चय किया गया। जिसके लिये प्रसिद्ध विद्वान पं० श्री गुणेशास्त्री एम-ए, पी एच. डी ग्रीर म० म० पं० ग्रम्यंकरजी शास्त्री परीक्षक नियुक्त किये गये। परीक्षकों ने श्री संघ और दर्शकों की उपस्थित में परीक्षा ली। व्याकरण, साहित्य विषयक प्रश्न पूछे गये। जिनमें मुनि श्री गणेश-लाल जी म० सा० को व्याकरण में ६२ प्रतिशत एवं साहित्य में ६४ प्रतिशत प्रथम श्रेणी के ग्रंक प्राप्त हुए। मौखिक प्रश्नों में तो सौ में से सौ ग्रंक प्राप्त हुए।

परीक्षा के परिणाम को देखकर उपस्थिति ने अध्ययन की सरा-हना की ग्रीर परीक्षकों ने अध्यापक एवं ग्रध्येता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्रोत्साहन दिया।

सं॰ १६७५ का चातुर्मास हिवड़ा हुग्रा । यहाँ पर श्री सूरजमलजी कोठारी ॢने भाद्रपद शुक्ला ७ को भागवती दीक्षा ली ।

विद्वत्ता का परिचय

इन्हीं दिनों पूज्य ग्राचार्य श्री श्रीलाल जी म॰ सा॰ का चातु-मिस उदयपुर हुग्रा। अवसमात् ग्राश्विन मास में ग्राप श्री इन्पलूएंजा रोग से ग्रस्त हो गये। रोग की वेदना तीव्र थी। फिर भी ग्राप श्री ने साच्वोचित क्रियाओं से किसी प्रकार रुकावट नहीं ग्राने दी ग्रीर निय-मित रूप से साधना में सलग्न रहे।

इस रोग-वेदना के समय पूज्यश्री ने संघहित की दृष्टि से विचार किया कि जीवन क्षण भगुर है। आचार्य होने के नाते मेरे ऊपर समस्त सम्प्रदाय का भार है। ग्रतः अब मुभे योग्य उत्तराधिकारी का चयन कर लेना चाहिये जिससे चतुर्विध संघ की धर्मसाधना निर्विध्न रूप से व्यवस्थित रहे।

पूज्यश्री ने इस दृष्टि से अपने ग्राज्ञानुवर्ती समस्त मुनियों पर दृष्टि दाली ग्रीर उनमें चरितनायक के गुरु श्री जवाहरलाल जी म॰ सावना के स्थान केन्द्रित हो गया। प्रज्यश्री ने श्रपना विचार श्री संघ के अनुमोदन करते हुए कार्तिक ज्युक्ता विचार श्री संघ के अनुमोदन करते हुए कार्तिक ज्युक्ता विचार श्री संघ के अनुमोदन करते हुए कार्तिक ज्युक्ता विचार श्री संघ के लिये हिन्। श्री संघ को तार के लिये हिन्। श्री संघ को तार के लिये तिया। किन्तु पद जत्तरदायित्वपूर्ण था अतः स्वीकृति देने से पूर्व उत्तर नहीं दिया। मिलना जिन्त समक्षा श्रीर तत्काल कोई

उत्तर में विलम्ब होते देख सेठ श्री वालमुकुन्द जी तथा श्री श्रीमार्थ श्री जी की भावना को व्यवत किया। श्रतएव श्रापने उत्तर में विलं में श्री हैं। उधर की परिस्थितियों से श्रपरिचित हूँ। इधर उपिस्थित होकर हैं। जिसे वीच में स्थित कर देना विलाये। भावना व्यवत करना चाहता हूँ। या अपने उदयपुर से श्रामत श्रिक्त करना चाहता हूँ।

५४ : पूज्य गगोशाचार्य-जीवनचरित्र

क्रमशः चिंचवड़ व सतारा में किये।

इन दोनों चातुर्मासों में समाज को आपकी वाणी, विद्वता ग्रीर शास्त्रीय ग्रध्ययन का परिचय मिला । सरल से सरल भाषा में ग्राप गम्भीर शास्त्रीय विषय को समभाने में प्रवीण थे। ग्रापकी विद्वता जन-मानस को स्पर्श करती थी। श्रोतागण ग्रापके प्रवचनों को सुनकर गद-गद हो उठते ग्रीर गुरुदेव श्री जवाहरलालजी म० सा० की सूभवूभ का ग्रिभनन्दन करते हुए सराहना करने लगते।

मालवा की स्रोर

महाराष्ट्र की जनता ग्रापके पांडित्य से प्रभावित हो चुकी थी। और महाराष्ट्र में विराजने के लिये विनती कर रही थी। लेकिन ग्राप चाहते थे कि गुरुदेव की छत्रछाया में ज्ञान ग्रीर सयम साधना के संस्कारों का सिंचन हो ग्रीर ग्रापके गुरुदेव श्री भी ग्रभी उन्हें ग्रपने निकट रखना चाहते थे। ग्रतः ग्राप गुरु-प्राज्ञापूर्वक दो ठाणा से महाराष्ट्र से विहार करके उदयपुर पधार गये। गुरुदेव श्री भी बीकानेर चातुर्मास समाप्ति के पश्चात उदयपुर पधारे।

श्राषाढ़ शुवला द्वितीया सं० १६७७ को पूज्य धाचार्य श्री श्रीलाल जी म० सा० के जयतारण में काल धर्म को प्राप्त होने पर चतुर्विध संघ का नेतृत्व आपके गुरु श्री जवाहरलाल जी म० सा० के हाथों में श्रा गया था।

श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के उपरांत संप्रदाय श्रीर समाचारों को व्यवस्थित रूप देने की दृष्टि से उदयपुर में संप्रदाय के समस्त सन्त-सतीवृन्द का सम्मेलन हुग्रा। जिसमें चालीस सन्त एक त्रित हुए श्रीर उन्होंने समाचारी ग्रादि को व्यवस्थित रूप देकर पूज्य प्राचार्य श्री की श्राज्ञा को शिरोधार्य किया। मामिक प्रसंग

स॰ १६७८ का चातुमीस रतलाम में सम्पन्न होते के पश्चात् श्रापन अपूरे शब्दयन को पूर्ण करने के लिये गुरुदेव के साथ दक्षिण की ग्रीर विहार कर दिया। खुरंमपुरा पहुं बने पर रात्रि विश्राम योग्य स्थान न मिल सका और एक खुले मन्दिर में ठहरना हुपा। पौष मास था ग्रीर उन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी कि अकस्मात शाम को मुनिश्री हणुतमलजी म० सा० को छाती में ददं उठा ग्रीर ज्वर हो गया। रात्रि मा समय था ग्रीर साधु मर्यादा के अनुसार रात्रि में उपचार ग्रादि के लिये उपाय भी नहीं किया जा सकता था। जो कुछ भी सेवा-शुश्रुषा सम्भव थी, वह सब की गई लेकिन रोग काबू में नहीं आया। ग्रतः उसी समय उनको ग्रालोयणा ग्रादि करादी गई ग्रीर उन्होंने शुद्ध हृदय से अपने जीवन की ग्रालोचना की।

जैसे-तेसे प्रातःकाल होने पर मुनिश्री गणेशलालजी म० सा० दूसरे कुछ सुविधाजनक स्थान की खोज में निकले और एक कच्ची कोठरी मिली। वहां रूगण मुनिश्री को ले डाया गया। मगर आहार, उपचार ग्रीर बीमारी की समस्या ग्रधिकाधिक कठिन होती जा रही थो। बीमारी के कारण विहार होना भी सम्भव नहीं था। स्थिति विकट थी ग्रीर उसका सामना करने के लिये ग्राचार्य श्री आदि सभी सन्तों ने एकान्तर उपवास करना प्रारम्भ कर दिया। रूगण मुनिश्री को रोग-मुनित के लिये तीन दिन का उपवास कराया गया। इससे रोग में कुछ ग्रन्तर तो पड़ा किन्तु निवंलता ज्यादा वड़ गई।

खुरंमपुरा छोटा सा गांव था ग्रतः वहां वीमार मुनि की चिकित्सा भे साधनों का अभाव देखकर उपचार के लिये किसी दूसरे योग्य गांव में ले जाने का निश्चय किया गया। करीव चार कोस पर एक गांव पा ग्रीर वहां जैसे-तैसे श्रावास योग्य स्थान भी मिल गया। लेकिन पांच मुनियों के योग्य घाहार श्रादि की असुविधा श्रीर रोगी की परिचर्या में साधनों का धमाव देखकर वापिस खुरंमपुरा लीट श्राये।

ममय की स्थिति को देखते हुए चुर्रमपुरा में रोगी मुनिश्री के उनकार के निये जो कुछ नक्य था, किया गया। श्रावकों को खबर नियन पर जावरा से श्री प्यारचन्दनी इकरिया शीर हुसरे एक दो सरजन ५६ : पूज्य गरोशाचार्य-जीवनचरित्र

भी खुर्रमपुग पहुंच गये। किन्तु रोग का प्रकोप तीव्र था श्रतः रीगी मुनिश्री के जीवन की कोई श्राशा न देखकर उन्हें संथारा करा दिया गया श्रीर संथारे की स्थिति में उनका देहावसान हो गया।

#### म्राघात पर म्राघात

इस प्रकार के कष्टमय समय को व्यतीत करके पूज्य श्री जवाहरलालजी में सां ग्रादि सन्त खुर्रमपुरा से विहार कर बालसंमद पहुंचे।
वहां भी स्थान ग्रादि की किठनाइयां ग्राईं। एक धर्मशाला मिली किन्तु
डांस मच्छरों ग्रीर चूहों के कारण रात्रि व्यतीत करना असम्भव
जान मुनि श्री गणेशलालजी में सां ग्रादि सन्तों को किसी ग्रन्य स्थान
को देखने के लिये भेजा। उन्हें एक गृहस्थ के मकान के बाहर का चब्र्॰
तरा योग्य दिखलाई दिया। मुनि श्री ने गृह स्वामी की पुत्रवधू से
चबूतरे पर रात्रि विश्राम करने की ग्राज्ञा मांगी, लेकिन उसने इसके
लिये ग्रानाकानी की। वहां के निवासियों की धारणा थी कि चोर-लुटेरे
साधु के वेश में फिरते हैं और मौका पाकर हाथ साफ करके चल देते
है।

मुनि श्री ने उस बहिन को बहुत समकाया ग्रीर ग्रपनी सब स्थिति एवं साधुचर्या का परिचय दिया तो उसका दिल पसीज गर्या ग्रीर वोली, महाराज हमें तो कोई एतराज नहीं किन्तु हमारे ससुर ग्राते ही ग्रापको हटा न दें, यह विचार ग्रा जाता है।

श्रनुमित पाकर चारों सन्त श्रभी श्रपने पात्रोपकरण रखकर वेठे ही थे कि गृहस्वामी श्रा गया श्रीर दूर से ही चबूतरे पर सन्तों को देखकर कोघाभिभूत हो श्रपशब्दों से स्वागत करना प्रारम्भ कर दिया। निकट श्राते ही उसने तत्काल हटने के लिये श्रादेश दिया और चेतावनी दी कि यहां से शीघ्र उठो, नहीं तो यह सब पात्र श्रादि फोड़ कें कें गा।

सामियक स्थिति को देख सन्तों ने पुनः घर्मशाला में ग्राकर रात्रि विश्राम किया ग्रीर प्रातः होते ही वहां से विहार कर सेंघवा एवं वहां से पुनः भ्याश्हें कीस का उम्र विहार कर चौकी पधारे। मार्ग में मार्ग मार

साध्वाचार का पालन करना कितना कठिन है, यह उल्लिखित प्रसंग से ज्ञात होता है। संयम साधना करना कोई हुध-पताशे का कौर महीं है, वरन तलवार की धार पर चलना है। ऐसी परिस्थित में भी दिन का लगातार लम्बा विहार, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पैदल चलना, कई दिनों तक भरपेट आहार न मिलना और उसमें भी यह कटुक मुनराज ! रात्रि विश्राम के लिये भी साधारण-सा स्थान नहीं। डांस मुनराज ! तुग्हारा मार्ग तुम्हीं को शोभा देता है।

चोकों से विहार कर शीरपुर, वागजी होते हुए सभी सन्त मंडल पधारे और वहां पांच-छह दिन विराजकर घूलिया पहुंचे। घूलिया एवं पांच-छह दिन विराजकर घूलिया पहुंचे। घूलिया एवं पांचा पड़ा। किन्तु स्वास्थ्य ठीक होते ही पारौली की भ्रोर विहार कर

पारौली में मुनि श्री लालचन्द जी म॰ सा॰ विराजते थे। वे दिन्त दिनों से हन्ज थे और पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ के जिल्ला है। श्रापने उन्हीं की भावना को जानकर इस श्रीर हिंगा हों पा कि चारौली के निकटवर्ती ग्राम राहोरी पहुंचने पर हिंगे के समाचार मिते। सतः चारौली जाना हथित जिल्ला को ओर विहार करने का विचार होने छगा। विन्तु विहिन्त के से श्रहमदनगर की ग्रीर विहार हुगा।

तियां हो रहीं थी, किन्तु विशेष प्रभावना ग्रीर धर्मीपकार होने की सम्भावना से सं० १६ ३६ का चातुर्मास सतारा हुग्रा। सतारा में श्री भीमराज जी व श्री सिरेमल जी की भागवती दीक्षायें सम्पन्न हुई।

चातुर्मास समाप्ति के अनन्तर पूना आदि सुदूर दक्षिण तक विहार होने से जनसाधारण को जैन धर्म के सिद्धान्तों, विशेषताओं की जानकारी मिलने के साथ साथ मिथ्या-धारणाओं का निराकरण हुआ।

चातुर्मास का समय निकट था ग्रीर दक्षिण के विभिन्न स्थानों के श्री सब ग्रागामी चातुर्मास के लिये उत्सुक थे। ग्रत. समय और धार्मिक प्रभावना को लक्ष्य में रखते हुए सं० १६८० का चातुर्मास बंबई के निकट घाटकोपर में किया।

इस चातुर्मासकाल में धर्म-प्रभावना के विभिन्न कार्य होने के उपरांत सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जीवदया के निमित्त हुआ। बबई बड़ा नगर है और वहां के बूचड़खाने में दुधारु गाय, बैलों का कतल होता था। यह वहां की ग्रहिंसा प्रेमी जनता के लिये एक कलंक था। पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ ने इस कुकृत्य की ग्रीर संकेत किया। ग्रतः इन पशुग्रों को मौत के मुंह में जाने देने से रोकने के लिये जीव-दया खाते की स्थापना करके करीब सवा लाख रुपये का कोष एकत्रित हुग्रा। वर्तमान में इसके द्वारा हजारों गाय-मैंसों को कसाइयों के हाथों से बचा कर ग्रभयदान का कार्य चल रहा है।

वाटकोपर चातुर्मास समाप्ति के पश्चात बबई के निकटस्थ उपनगरों श्रीर नाशिक श्रादि क्षेत्रों में विहार करके सन्तों का श्रापाढ़ कृष्णा नवमी, स० १६८१ को जलगांव पदार्पण हुआ। जलगांव के प्रसिद्ध सुश्रावक सेठ श्री लक्षमणदासजी श्रीश्रीमाल

पूज्य ग्रानार्य श्री जी म० सा० के ग्रन्यन्य भक्तों में से थे ग्रीर ग्राप चाहते ये कि ग्राचार्य श्री जी जलगाँव पधार कर चातुमिस करें। इसकें लिये काफी समय से विनती कर रहे थे, जिसकी पूर्ति का सुग्रवसर ग्रव प्राप्त हो सका ग्रीर सं० १६८१ का चातुमिस जलगांव होना निश्चित

K.

संघ-नेतृत्व के माग पर

श्राचार्य श्री जी ग्रादि मुनिराजों का चातुमसि ग्रपने यहां निश्चित होने से जलगांव निवासी उत्साह एवं भव्य भावनात्रों के वाता-वरण से ग्रोतप्रोत थे। प्रतिदिन श्रोतागण ग्रभूतपूर्व प्रवचनों का ग्रास्वा-दन करते हुए श्रात्मगुद्धि के लिये तप-त्याग आदि संयम-साधना में संलग्न रहते थे कि अकस्मात भ्राषाढ़ कृष्णा अमावस्या को भ्राचार्य श्री जी की हथेली में दर्द होना शुरु हो गया। दर्द घसह्य था श्रीर उसके चार दिन वाद हथेली में एक छोटी सी फुन्सी निकल श्राई। जिससे दर्द ग्रीर वढ़ गया । दर्द को दूर करने के लिये साधारण फुन्सी समभ कर उसे फोड़ तो दिया गया, लेकिन दो-चार दिन बाद उसने ऐसा भयंकर रूप ले लिया, कि उससे आचार्य श्री जी का जीवन भी संकटा-पन्न-सा प्रतीत होने लगा ।

श्राचार्य श्री जी को इस स्थिति में भी श्रपने शरीर की चिन्ता नहीं थी। लेकिन संघ की भावी व्यवस्था के लिये उन्हें अवस्य ही पिचार श्राया । किसी सुयोग्य उत्तराधिकारी के हाथों संघ का उत्तर-दायित्व सींपे विना यह चिन्ता दूर नहीं हो सकती थी। एतदथं ग्राचार्य श्री जी ने अपने सम्प्रदाय के समस्त सन्तों पर दृष्टि निक्षेप किया और पुर्योग्य उत्तराधिकारी की ह<sup>िट</sup> से उनका ध्यान चरितनायक मृनिधी गणेरालाल जी म॰ सा॰ पर केन्द्रित हो गया। श्रापको संघ का शासन मांप देने के बारे में भली भांति विचार कर लेने के परचात उपस्थित तमान के अग्रणी भावकों और सन्तों को ग्रपनी भावना बतलाई मोर विचार-विमर्श किया । सम्प्रदाय के प्रन्यान्य सन्त-मुनिराजों श्रीर श्रावकों है राय मंगवाई। सभी ने श्राचार्य श्री ही के विचारों का अनुमीवन करते हुए सुयोग्य उत्तराधिकारी के चयन की प्रशंसा की।

रतना नव कुछ हो रहा था। लेकिन जिनके बारे में र हुए या उन्हें मंती तक हुछ भी पता नहीं चला। ये ये चीर

मुनिश्री गणेशलाल जी म. सा. । श्रकस्मात किसी एक दिन सेठ श्री वर्धमान जी पीतिलया आपके पास श्राये श्रीर कहा — महाराज मैं आप से एक निवेदन करने श्राया हूँ। यह तो श्राप देख ही रहे हैं कि श्राचार्य श्री जी म. सा. का स्वास्थ्य ठीक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप श्राचार्य श्रीजी को किसी प्रकार से असमंजस में न डालें और वे श्रापको जो आज्ञा दें, उसे स्वीकार कर लें।

सेठजी की बात सुनकर मुनिश्री को ग्राश्चर्य हुआ। ग्रापने उत्तर दिया— आज आपको ऐसा कहने की क्यों ग्रावश्यकता हुई ? मैंने तो कभी भी पूज्यश्री की ग्राज्ञा नहीं टाली, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ और इसी रूप में रहना चाहता हूँ।

श्री पीतिलया जी के वापिस चले जाने के पश्चात मुनिश्रं पूज्यश्री की सेवा में उपस्थित हुए श्रीर श्राचाय श्रीजी ने समस्त स्थित को समकाते हुए संप्रदाय का भार स्वीकार करने के लिये कहा। यह सुनकर चिरतनायक को श्री पीतिलया जी के वार्तालाप का स्मरण ही श्राया श्रीर इस विलक्षण श्राज्ञा से श्रसमंजस में पड़ गये। श्रपनी सामर्थ्य और दायित्व की तुलना कर इसके लिये श्रपनी श्रसमर्थता व्यक्त की तो श्री पीतिलया जी ने श्रापकी श्रोर देखा जिसका स्पष्ट संकेत था कि श्राज्ञाकारी श्रीर विनीत शिष्य होते हुए श्राचायं श्रीजी के शरीर की इस नाजुक स्थित में यह अस्वीकृति क्यों प्रगट कर रहे हो!

विचारों के इस त्रिकोणात्मक द्वन्द्व का परिणाम यह हुग्रा कि चिरतनायक को विवश होकर इस उत्तरदायित्वपूर्ण भार को स्वीकार करने की स्वीकृति देनी पड़ी। स्वीकृति के अनंतर सेठ श्री वर्धमानजी पीतिलया ने व्यवस्था-पत्र का प्रारूप बनाया श्रीर मुनिश्री घासीलालजी म. सा. के द्वारा उसकी प्रतिलिप कराकर श्राचार्य श्रीजी ने श्रपने पास रख ली।

श्राचार्यं श्रीजी की श्रस्वस्थता से चतुर्विध संघ श्रत्यन्त चिन्तित हो चटा । चपचारार्थं वरदई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डा. मूलगांवकर शनः शनं: भावार्य श्रीजी का स्वास्थ्य प्रगति कर रहा था। थी किन्तु भावी संघ नेतृत्व का वीज वीया जा चुका था और समग्र तो सिर्फ वैधानिक रूप से घोषणा होने के समय की प्रतीक्षा करना

चातुर्मास समाप्ति तक आचार्य श्रीजी के रोगमुक्त शरीर में इतनी शिक्त श्रा गई थी कि थोडा बहुत विहार हो सके। अन्नपाचन भी ठीक तरह से ही जाता था। श्रतः जलगांव के आस-पास के क्षेत्रों में विचरण करके पुनः सं० १६६२ का चालुमसि जलगांव में किया। इस चातुमिसकाल में शारीरिक स्थिति में समुचित सुधार हुआ श्रीर लम्वा विहार होने योग्य शक्ति भी प्राप्त हो चुकी थी। अतः आचार्य भीजी म० सा० ने मालवा की श्रोर विहार करने का विचार किया। महाभाग मुनिश्री मोतीलाल जी म. सा. श्राचार्य श्रीजी के साथ ही रहते थे। अब वे काफी वृद्ध हो गये थे और बिहार के योग्य शारी. रेक रावित भी अत्यलप रह गई घी। अतः जन्होंने जलगांव में ही हिपरावास फरना डिचित समभा । त्राचार्य श्रीजी म. सा. ने मुनि श्री गणेंगलाल जी म. सा. श्राह चार संतों को जनकी सेवा में छोड़कर भागुर्मात समाप्ति के अनन्तर मालवा की ग्रीर विहार कर दिया। हेवा के ताकार रूप: श्रभय के श्रग्नहत महामाग मुनिश्री मोतीलाटजी म. ता. की सेवा में होने से धारितनायका ने सं ६ १६६६ का चातुर्मास जलगांव में किया । प्रतिदिन एतिर पद विद्वेषित पुर भी की पूर्ण मनोयोग से सेवा-शक्षण करने

मुनिश्री गणेशलाल जी म. सा. । श्रकस्मात किसी एक दिन सेठ श्री वर्धमान जी पीतिलया आपके पास श्राये श्रीर कहा — महाराज मैं आप से एक निवेदन करने श्राया हूँ । यह तो श्राप देख ही रहे हैं कि श्राचार्य श्री जी म. सा. का स्वास्थ्य ठीक नहीं हैं । ऐसी स्थिति में आप श्राचार्य श्रीजी को किसी प्रकार से असमंजस में न डालें और वे श्रापको जो आज्ञा दें, उसे स्वीकार कर लें ।

सेठजी की बात सुनकर मुनिश्री को ग्राश्चर्य हुआ । ग्रापने उत्तार दिया— आज आपको ऐसा कहने की क्यों ग्रावश्यकता हुई ? मैंने तो कभी भी पूज्यश्री की ग्राज्ञा नहीं टाली, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ और इसी रूप में रहना चाहता हूँ ।

श्री पीतिलया जी के वापिस चले जाने के पश्चात मुनिश्री पूज्यश्री की सेवा में उपस्थित हुए श्रीर श्राचाय श्रीजी ने समस्त स्थिति को समस्राते हुए संप्रदाय का भार स्वीकार करने के लिये कहा। यह सुनकर चिरतनायक को श्री पीतिलया जी के वार्तालाप का स्मरण हो श्राया श्रीर इस विलक्षण श्राज्ञा से श्रसमंजस में पड़ गये। श्रपनी सामर्थ्य और दायित्व की तुलना कर इसके लिये श्रपनी श्रसमर्थता व्यक्त की तो श्री पीतिलया जी ने श्रापकी श्रीर देखा जिसका स्पष्ट संकेत था कि श्राज्ञाकारी श्रीर विनीत शिष्य होते हुए श्राचार्य श्रीजी के शरीर की इस नाजुक स्थित में यह अस्वीकृति क्यों प्रगट कर रहे हो!

विचारों के इस त्रिकोणात्मक द्वन्द्व का परिणाम यह हुग्रा कि चिरतनायक को विवश होकर इस उत्तरदायित्वपूर्ण भार को स्वीकार करने की स्वीकृति देनी पड़ी। स्वीकृति के अनंतर सेठ श्री वर्धमानजी पीतिलिया ने व्यवस्था-पत्र का प्रारूप बनाया श्रीर मुनिश्री घासीलालजी म. सा. के द्वारा उसकी प्रतिलिप कराकर श्राचार्य श्रीजी ने श्रपने पास रख ली।

श्राचार्य श्रीजी की श्रस्वस्थता से चतुर्विध संघ श्रत्यन्त चिन्तित हो चटा। उपचारार्थ वरदई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डा. मूलगांवकर

की बुलाया गया और निदान से निरुचय हुआ कि फोड़े का कारण मधुमेह है। फोड़े के याप्रेशन के साथ मधुमेह की भी चिकित्सा की गई म्रोर संघ के प्रवल पुष्पोदय से संवत्सरी तक आचार्य श्रीजी इतने स्वस्थ हो गये कि करीब २० मिनट प्रवचन फरमाया। शनै:-शनै: आचार्य श्रीजी का स्वास्थ्य प्रगति कर रहा था। अतः तत्काल तो युवाचार्य पदवी प्रदान करने की शीघ्रता नहीं रही थी किन्तु भावी संघ नेतृत्व का बीज बीया जा चुका था ग्रीर समग्र चतुर्विष संघ को भी श्राचार्य श्रीजी के विचार ज्ञात हो गये थे। श्रव तो सिर्फ वैधानिक रूप से घोषणा होने के समय की प्रतीक्षा करना शेष था। चातुर्मास समान्ति तक आचार्य श्रीजी के रोगमुक्त शरीर में इतनी शिवत श्रा गई थी कि थोडा बहुत विहार हो सके। अन्नपाचन भी ठीक तरह से ही जाता था। श्रतः जलगांव के आस-पास के क्षेत्रों में विचरण करके पुन: सं० १६६२ का चातुमसि जलगांव में किया। इस चातुमिसकाल में शारीरिक स्थिति में समुचित सुधार हुम्रा म्रीर लम्बा विहार होने योग्य शक्ति भी प्राप्त हो चुकी थी । भ्रतः आचार्य श्रीजी म० सा० ने मालवा की श्रोर विहार करने का विचार किया। महाभाग मुनिश्री मोतीलाल जी म. सा. ग्राचार्य श्रीजी के साथ ही रहते थे। अब वे काफी वृद्ध हो गये थे और विहार के योग्य शारी. रिक शिक्त भी श्रत्यल्प रह गई थी। अतः उन्होंने जलगांव में ही स्थिरावास करना उचित समक्ता । आचार्य श्रीजी म. सा. ने मुनि श्री गणेशलाल जी म. सा. म्रादि चार संतों को उनकी सेवा में छोड़कर चातुर्मास समाप्ति के अनन्तर मालवा की श्रोर विहार कर दिया। सेवा के साकार रूप: स्रभय के स्रग्रह्त महाभाग मुनिश्री मोतीलालजी म. सा. की सेवा में होने से षरितनायक ने सं० १६८३ का चातुर्मास जलगांव में किया । प्रतिदिन स्थिविर पद विभूषित गुरु श्री की पूर्ण मनोयोग से सेवा-डाध्यार करने

हुए शास्त्रीय भ्रम्यास में निमग्न रहते और गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान की भ्रपनी वाणी द्वारा प्रवचन के रूप में श्रोताग्रों को सुनाते। श्रापकी चारित्र साधना का परिचय तो चतुर्विध संघ को पहले से ही प्राप्त हो गया था श्रीर भ्रब प्रवचनों से विद्वत्ता, शैली आदि का भी परिचय मिला।

इन्हीं दिनों मुनिश्री मोतीलाल जी म. सा. काफी अस्वस्थ हो गये। दस्तों की बीमारी थी और शारीरिक स्थित के श्रितक्षीण हो जाने से मानसिक संतुलन भी समुचित रूप में स्थिर नहीं रहता था। कभी-कभी वस्त्र भी मल से भर जाते थे। लेकिन चरितनायक पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करते। मलदूषित वस्त्रों को निग्लीन भाव से स्वच्छ करते। कभी-कभी तो ऐसे श्रवसर भी श्रा जाते कि अध बीच में श्राहार करना छोडकर उठना पडता था। इस स्थिति में खेद खिन्न हो जाना सहज है लेकिन उस समय भी क्षण भर का प्रमाद न करते हुए श्राप पूर्ववत् श्रग्लान भाव से रोगी मुनिश्री की सेवा-परिचर्या में लग जाते थे।

यद्यपि महाभाग मुनिश्री मोतीलाल जी म. सां. का श्रच्छे से श्रच्छा उपचार हो रहा था। लेकिन दिनोंदिन जीवन की श्राह्मा क्षीण होती गई और श्रन्त में सं० १६८३, फाल्गुन कृष्णा १३ को उनका देहावसान हो गया।

श्रापने जिस लगन ग्रौर अध्यवसाय से मुनिश्रों की सेवा की थी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ग्रापकी सेवा भावना में अयं निजा परोवेति गणना लघुचेतसां की तरह गुरुजनों के लिये पक्षपात नहीं था, किन्तु 'उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुम्बकं के समान सामान्य सन्तों को भी सेवा के स्त्रवसर प्राप्त थे।

चरितनायक सेवा-वैयावच्च करने के लिये जितने तत्पर थे, उमसे भी श्रधिक उपसर्ग श्रीर परिषहों की वेला में स्वय निर्भय श्रीर निष्टंग्ट रहकर साथी सन्तो को भयमुवत रखने के लिये भी सन्तद्ध रहते थे। इसके ग्रमेक उदाहरण श्रापकी जीवन गाथा में यत्र-तत्र उपलब्ध हैं। जिनमें से एक-दो प्रसंगों का यहां उल्लेख कर देना उपयुक्त है—

एक बार चिरतनायक सतपुड़ा पर्वत की तलहिंट यों में से होकर विहार कर रहे थे। बीच-बीच में बियावान जंगल पड़ता था। बनैले हिंसक जानवर शेर, चीते ग्रादि की गर्जना से जंगल बड़ा भयावना लगता था। उस समय नवयुवा दो विद्यार्थी सन्त श्री श्रीमलजी म. सथा श्री जेठमलजी म. ग्रापके साथ थे। ग्रागे-आगे ग्राप ग्रीर पीछे दोनों सन्त चल रहे थे। ग्रकस्मात ग्रापकी दृष्टि दो खूंखार शेरों पर पड़ी। सिर्फ चालीस पचास कदम का फासला या। आप तो निर्भय थे। दोनों ओर से ग्रांखें आपस में टकराईं। एक ओर तो ग्रांखों में हिंसा का रौद्रभाव कांक रहा था तो दूसरी ओर उन पर भी मैत्री, करुणा ग्रीर निभयता का ग्रभीवर्षण हो रहा था।

श्रापको अपने जीवन का मोह नहीं था। किन्तु इस स्थिति में दोनों सन्त भयभीत न हो जायें, ग्रतः उनके निकट ग्राने तक ग्राप ठिठक कर खड़े हो गये। विद्यार्थी सन्तों के निकट ग्राने पर संकेत द्वारा वन राजाग्रों को दिखलाया।

कुछ क्षण बीते । मृगेन्द्रों ने महिष की महानता को परला । कूरता समता में रूपान्तरित हो गई । 'ग्रिहिसा प्रतिष्ठायां तत्ति निवी पैरत्यागः' के आदर्श को प्रतिफलित करते हुए चरणारिवन्दों में नत-मस्तक होकर वनराजि की ग्रोर वनराजों ने मुख मोड़ लिया कि हे श्रमय ग्रहेप के पथ पर श्रारूढ़ साधक ! हे मुनि पुँगव ! हे श्रमणोत्तम ! तेरी साधना का दिव्य प्रकाश जन-जन को परम कल्याण की ग्रोर गति-धील रहने के लिये प्रेरणादायक हो, तेरी ग्रविचलता विकासोन्सुधी श्रारमाश्रों को विकार के कारण उपस्थित होने पर भी ग्रविचलित रहने की सामर्थ्य प्रदान करे । तू वन्य है, तेरी हदता बन्य है, तेरा की समर्थ्य प्रदान करे । तू वन्य है, तेरी हदता बन्य है, तेरा की समर्थ प्रदान करे । तू वन्य है, तेरी हदता बन्य है, तेरा की समर्थ प्रदान करे । तू वन्य है, तेरी हदता बन्य है, तेरा की समर्थ हो ग्रोर तेरे दर्धन कर हम बन्य हैं, ग्रपने सीमान्य के लिये

भवाटवी के भय भी जिन्हें भयभीत नहीं कर सके, उनके लिये यह बनाटवी का भय कैसे भयभीत कर सकता था ? मतः सहगामी सन्त युगल के साथ विहार के पथ पर बढ़ते चरण पुनः मंथरगित
से गंतव्य की ग्रार बढ़ चले । न तो चहरे पर भय था, न चिन्ता की
रेखायें ही ऊभर रही थीं ग्रीर न जीवन रक्षा होने की खुशी ही । वहां
तो ग्रठखेलियां कर रही थी वीतरागता ग्रीर समता की अपूर्व प्रभा ।

यथा समय विश्राम योग्य स्थान ग्राया और वहाँ रात्रि विश्राम करके धर्मदेशना से जन-जन को मुखरित करने के लिये पुनः बढ़ चले।

किसी एक समय की बात है। चरितनायक सन्तों के साथ मरुघरा मारवाड़ के मैदानों में विचरण कर रहे थे। मरुघरा में गांव दूर-दूर बसे हुए हैं और पगड़ियों का तानाबाना रेत से व्याप्त होने के कारण अधिकतर दिशा-बोध के सहारे ग्राम से ग्रामान्तर जाना पड़ता है। लोगों ने कहा कि अमुक गांव पास ही है और सूर्यास्त से पहले-पहले वहां पहुंचा जा सकता है। अतः दिन के तीसरे पहर गंतव्य गांव की ओर विहार कर दिया। अपरिचित होने से रास्ता भटक गये और रास्ता भी लम्बा था। इसलिये आधी दूर पहुंचते-पहुंचते सूर्यास्त होगया।

सूर्यास्त के बाद विहार न होने की साधुमर्यादा है अतः सन्तों के साथ एक पेड़ के नीचे विश्राम हेतु विराज गये। सायंकालीन प्रति-कमण ग्रादि करके ग्रात्मध्यान में लीन हो गये। ध्यानोपरांत तात्विक चर्चा में कुछ समय व्यतीत करने के बाद मार्गजनित शारीरिक थकावट दूर करने के लिये भूशयन किया ही था कि कुछ ऐसी ग्रावाज सुनाई दी, जैसे निकट सर्प हो। सोचा जंगल है, इधर-उधर कोई जंगली जान-वर होगे। पास में ग्रन्य सन्त शयन कर रहे थे अतः उन पर दृष्टि डालकर कपड़े आदि ठीक से श्रोढ़ा दिये ग्रीर ग्राप श्री भी चहर को घोद कर पौढ़ गये।

शयनावस्या में कुछ क्षण ही बीते होंगे कि पैरों पर कुछ वजन मालूम हुग्रा। ऊपर ग्रोढ़ी चहर को कुछ हिलाया जिससे वह वजन

हट गथा और निश्चित होकर सो गये और प्रतिदिन की तरह रात्रि के पिछले प्रहर में जागकर स्वाध्याय श्रादि साधना में रत हो गये। यथा- समय दूसरे सन्त भी जागे श्रीर उन्होंने भी स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि किया।

सूर्योदय होने में विलम्ब था। प्रतिक्रमण, वंदना ग्रादि करने के पश्चात सब सन्त यथा-स्थान ग्रापके समक्ष बैठकर ग्रध्ययन करने लगे। यह सब करते हुए भी किसी को यह प्रतीत ही नहीं हुग्रा कि कोई सपराज भी निकट में स्थित हैं। स्वनिरीक्षण में रत को परिनरी-क्षण के लिये ग्रवकाश मिलना ग्रसम्भव रहता है।

जैसे ही सूर्योदय हुआ कि समीपस्थ सर्प पर ग्रापकी दृष्टि गई। ग्रन्य सन्तों को भी उसकी ग्रोर देखने के लिये संकेत किया। सर्प ग्रपनी कुण्डली मारे ध्यानस्थ-सा बैठा था। ऐसा प्रतीत हो रहा धा कि साधना में रत साधुग्रों के सहवास से वह भी आत्म-समाधिस्थ होने की शिक्षा ले रहा है। आपश्री आदि सन्त प्रतिलेखना को तैयार हुए ग्रोर वह सन्तों का सत्वपरीक्षक करालकाल वहां से रेंगता हुग्रा ग्रपने विल की ग्रोर चल दिया। शायद उस समय उसके मन में विचार आया हो कि—

स्व पर-हितकारी, परदुख-कातर, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्य भावना से समृद्ध सन्त-जन 'सर्वभूत हितेरतः' के साकार रूप हैं तो उन्हें सता कर कौन अपने को कलंकित करना चाहेगा ?

ऐसे ही ग्रौर इनसे मिलते-जुलते प्रसग श्रनेक हैं। जिन प्रसगों का यहां उल्लेख किया है, उनसे ही आपकी सेवा-भावना, सरलता, वत्स- लता, निर्भयता ग्रौर आत्मीयता का दिग्दर्शन पर्याप्त रूप से हो जाता है। संक्षेप में कहें तो ग्राप अपनी कर्तव्यनिष्ठा ग्रौर सजगता की उपमा श्राप स्वयं ही है।

पुनः गुरुदेवः के सान्तिध्य में

महाभाग मुनिश्री मोतीलाल जी म० सा० स्वर्गस्य

६६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

पश्चात चरितनायक श्रपने अन्य तीन सन्तों के साथ जलगांव से विहार करके आचार्य श्रीजी म० सा० की सेवा में उपस्थित हो गये श्रीर श्राचार्य श्रीजी के साथ ही सं० १६८४ का चातुर्मास भीनासर गगाशहर में किया।

यह चातुर्मास श्री वाड़ीलाल मोतीलाल शाह की ग्रघ्यक्षता में श्री अ० भा० श्वे० स्थानकवासी जैन कान्फरन्स ग्रीर भारत जैन महा-मण्डल के ग्रिंघवेशन एव श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था की स्थापना होने से समाज के इतिहास में तो उल्लेखनीय है ही, किन्तु उसके साथ ही भारत के स्वाधीनता के इतिहास में भी स्वर्णाक्षरों में ग्रिंकत किया जायेगा।

उन दिनों भारत को स्वतन्त्रता देने के बारे में निर्णय करने हेतु लंदन में भारतीय श्रीर इगलेंड के प्रतिनिधियों के बीच गोलमें परिषद होने जा रही थी। उसमें भाग लेने के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में तत्कालीन बीकानेर राज्य के प्रधान-पन्त्री सर मनुभाई मेहता लदन जा रहे थे। वे श्राचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. के दर्शनार्थ एवं भारतीय जन-भावना की सफलता के लिये ग्राशीर्वादात्मक दो बोल सुनने के लिये पधारे। उस समय आचार्य श्रीजी ने उन्हें जो उपदेश दिया था उसमें श्रापश्री की राष्ट्रहित एवं जनता की भावना का स्पष्ट चित्र ग्रंकित था कि कैसा भी भ्रवसर हो किन्तु सत्य को सत्य कहने से न भिभकों। स्वतन्त्रता ग्रीर धर्म एक दूसरे से गुड़े हुए हैं। पराधीन ग्रीर ग्रत्याचार पीड़ित प्रजा में यथार्थ धर्म का विकास नहीं हो सकता है। धार्मिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक विकास के लिये स्वतन्त्रता ग्रानिवार्य है।

श्राचार्य श्रीजी के उक्त कथन में भारतीय श्रात्मा का समवेत स्वर गूज रहा था कि सुख श्रीर शान्ति प्राप्ति के लिये स्वतन्त्र ही जाग्री। परतन्त्र प्राणी न तो सुख प्राप्त करने में समर्थ हैं ग्रीर न प्राप्त हा उपभोग करने के श्रिधकारी हैं।

.

सावना के सोपानों पर : ६७

त्मिक विकास के कार्यों के साथ सोत्साह सम्पन्न हुमा। थलीप्रदेश में

यह स्मरणीय चातुमित अनेक धार्मिक, सामाजिक और भ्राध्या-थली तैरहपंथियों की रंगस्थली है। वे इसे प्रपना अभेद्य हुर्ग मानते थे। वे भपने स्वच्छन्द, धर्मविरुद्ध विचारों को धर्म के नाम पर प्रचार-प्रसार करने का इससे अच्छा और इसरा क्षेत्र नहीं समभते थे। वहां की भोली-भाली जनता धर्म विरुद्ध बातों को सुनते-सुनते धर्म के शाश्वत सत्य से विमुख-सी हो गई थी। उसकी विवेक बुद्धि सत्यासत्य का निर्णय करने में कुण्ठित-सी होकर सोचती थी कि साधु महाराज जो शुंख भी कह रहे हैं, वैसा ही भगवान महावीर ने जीव-दया श्रादि के बारे में फरमाया है। अपने को तो साधुजी के ववनों को प्रमाण मान लेना चाहिये ,

श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० उनके इस ग्रंघ विश्वास ो देखकर चिकत रह जाते थे। आपश्री को इन भाव रोग से पीड़ितों पर दया श्राती थी और वास्तविकता से परिचित कराने की सद्भावना रखते थे। इसके साथ ही यह भी प्रतीत हो चुका था कि इस किले में प्रवेश करने पर विविध प्रकार की किंडनाइयों और परिषहों की सहना पड़ेगा लेकिन जब भगवान महावीर ने कठिनाइयों श्रीर परिषहीं से <sup>मृप्ता</sup> मार्ग न बदला तो उनके अनुगामी मार्ग-विरत कैसे हो सकते थे। अतः जन-कत्याण की कामना से प्रेरित होकर आचार्य श्रीजी ने लिप्रदेश में प्रवेश करने का निश्चय कर मार्गशीर्ष शुक्ला ३ की रतनायक त्रादि प्रमुख-प्रमुख २६ सन्तों के साथ चातुर्मास समाप्ति के भनन्तर वीकानेर से थली की ओर विहार कर दिया। श्राचार्यप्रवर श्री जवाहरलालजी म॰ सा॰ का व्यक्तित्व अनुठा

षा, दिल्य था। उनकी प्रतिभा असाधारण थी। हृदय को प्राकृषित करने वाली मोजस्विता और तर्क की तुलिकाओं से प्रतिपाद्य विषय की लाकार तस्वीर अंकित कर देने वाली वाणी के वे धनी थे।

भ्रापश्री ने वैसे तो राजस्थान भ्रीर मालव के विभिन्न क्षेत्रों को ग्रपने विहार से पावन किया था। लेकिन राजस्थान का यह भू-भाग ग्रभी तक भी जैनधर्म के यथार्थ सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करने वाले सन्तों के चरणन्यास से वंचित था भ्रीर जैनधर्म के नाम पर शास्त्र-विरुद्ध मान्यताग्रों के अनुयायी भी वहां विचरण करने वाले वीतरागी सन्तों को सहन नहीं करते हैं।

यद्यपि थलीप्रदेश ग्रनार्य देश नहीं है, तथापि वहां के बहु-संख्यक ग्रपने को भगवान महावीर का ग्रनुयायी कहने में गौरव मानते हुए भी दया, दान, परोपकार, परसेवा ग्रादि भगवान महावीर के सिद्धान्तों में ग्रधमं मानते हैं। पूज्यश्री इन्हीं मान्यताग्रों एवं मानवता के लिये कलंक रूप विचारों का उन्मूलन करना चाहते थे। ग्रतः भग-वान महावीर के विहार से प्रेरणा लेकर आपश्री ने सन्त-मण्डली सहित थलीप्रदेश के मुख्य नगर सरदारशहर में पदार्पण किया।

सरदारशहर में भ्रापश्री के प्रभावशाली प्रवचनों एवं दया, दान, सेवा, परोपकार भ्रादि के सम्बन्ध में भगवान महावीर के सिद्धान्तों की यथार्थ जानकारी देने से जनता में बहुत ही सुन्दर भ्रानुकूल प्रतिक्रिया हुई श्रीर शास्त्रविरुद्ध मान्यताग्रों के भ्रम से मुक्ति पाकर, धर्म के सच्चे स्वरूप को समभकर बहुत से सज्जनों ने समिकत ग्रहण की।

पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ ग्रादि सन्तों के सरदारशहर पघारने से तेरहपंथियों में खलबली मच गई थी ग्रीर प्रतिरिध करने की श्रनेक योजनायें बनाई जाने लगीं। मगर खेद है कि उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो सफल हुई हो ग्रीर जिसका सभ्य ससार द्वारा ग्रनुमोदन किया जा सके।

साधु जीवन में ग्राधिक या राजनीतिक संकटों के लिंगे कोई भवकाश नहीं है। लेकिन कभी-कभी विपरीत मनोवृत्ति वाले ग्रज्ञानी स्रोगों का जमघट भवश्य आत्म-समाधि में विष्न, विक्षेप ग्रीर व्याधात उपस्थित कर देता है।

उन दिनों तेरहपंथी संप्रदाय के पूज्य कालूराम जी स्वामी भी सरदारशहर में मौजूद थे। उन्हें श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ के ग्रोजस्वी प्रवचनों से ग्रपनी प्रतिष्ठाहानि का भय दिखा ग्रौर येन- केन-प्रकारेण ग्राचार्य श्रीजी को परेशान करके मैदान मारने का रास्ता ग्रपनाया। लेकिन प्रयास करने पर भी उन्हें सफलता न मिली और न्यायात् पथ: प्रवचलन्ति पद न घीरा:, घीरवीर न्याय मार्ग से विच- लित नहीं होते हैं— की उक्ति के अनुसार ग्राचार्य श्रीजी विरोध को विनोद मानते हुए सद्धमंदेशना के मार्ग पर ग्रग्रसर ही रहे।

तेरहपंथी सरदारों के शहर सरदारशहर को सर करने के पश्चात पूज्य श्राचार्य श्रीजी चूरू पथारे। किन्तु चूरू पदार्पण के पूर्व ही आपश्री की कीर्ति वहां पहुंच चुकी थी। जब अपनी शिष्य मण्डली के सहित श्राप नगर के निकट पहुंचे तो जनता ने भिक्त-भावपूर्वक श्रगवानी करके ससमारोह नगर प्रवेश कराया। उन दिनों वहां तेरहपंथियों के माध महोत्सव की तैयारियां हो रही थीं। सैकड़ों साधु-साध्वियां और हजारों अनुयायी एकत्रित हो रहे थे। यद्यपि वहां भी अनेक प्रकार से उपद्रव करने की चेष्टायें की गईं किन्तु वे सभी प्रयत्न श्रीर चेष्टायें विफल एवं निरर्थक सिद्ध हुई।

चूरू नगर में ग्राचार्य श्रीजी की ग्रोजस्वी वाणी का गम्भीर प्रभाव पड़ा। बहुत से भाई शंका समाधान करने के लिये सेवा में उप-स्थित होते थे ग्रीर ग्राचार्य श्रीजी ग्रागम प्रमाणों के साथ उनका सयु-वितक समाधान करते थे। परिणामतः बहुत से सज्जन गुद्ध श्रद्धा धारण कर श्रापश्री के ग्रनुयायी वन गये।

## प्रथम स्वतन्त्र चातुर्मास

एक दिन तात्त्विक चर्चा-विचारणा के वीच चूरू के कितपय विचारक श्रीर धर्म-प्रेमी प्रमुख-प्रमुख भाइयों ने श्राचार्य श्रीजी से चूरू में श्रागामी चातुर्मास करने की प्रार्थना की । किन्तु श्राचार्य श्रीजी समग्र थली प्रदेश में विहार करने के पश्चात किसी ऐसे स्थान पर ७० : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

र्मास करना उचित समभते थे जहां धार्मिक दृष्टि से विशेष उपकार होने की सम्भावना हो। स्रतः वहां के भाइयों की विनती तत्काल स्वीकार न कर सके।

तब उन भाइयों ने ग्रपनी मनोभावना व्यक्त की कि ग्रापकों यह तो भली-भांति विदित है कि हमारे घर में भी हमारा कोई समर्थक नहीं है। लोग हमारा विरोध करने पर तुले हुए हैं ग्रीर ग्रापने सभी स्थिति परखी ही है। ऐसी स्थिति में ग्रापकी तपस्या ही सफलता का रंग ला सकती है। अत: कदाचित आपका चातुर्मास होना सम्भव न हो तो ग्रपने जैसे प्रभावशाली सन्तों का चातुर्मास कराने की आज्ञा दीजिये।

चूरू में धर्म-जिज्ञासुग्रों की अपेक्षा निष्कारण वैर बांधने वालों की संख्या ग्रधिक थी ग्रौर वे नहीं चाहते थे कि जनता को जैनधर्म के सिद्धान्तों की यथार्थता से परिचित कराने वाले साधु-सन्तों का यहां चातुर्मास हो। वहां ग्रत्यन्त प्रतिभाशाली ग्रौर शास्त्रज्ञ साधु ही निभ सकता था। अतएव उनके कथन पर गम्भीरता से विचार करते हुए ग्राचार्य श्रीजी की दृष्टि चरितनायक मुनिश्री गणेशलाल जी म॰ सा॰ पर गई ग्रौर विद्वत्ता, शास्त्रीयज्ञान आदि की प्रौढ़ता को लक्ष्य में रखते हुए चरितनायक जी को चूरू में चातुर्मास करने की ग्राज्ञा फरमाई। इस स्वीकृति से चूरूवासियों को मनचाही मुराद मिल गई थी ग्रौर उनके हर्ष का पारावार न रहा।

चरितनायक जी तो गुरोराज्ञा बलीयसी ग्रपने जीवन का मूलमंत्र मानते थे श्रोर विना ननुनच किये श्रगीकार करने में गौरव समभते थे। अत: श्राचार्य श्रीजी के श्रादेश को सहर्ष शिरोधार्य कर लिया।

चातुर्मासकाल में चिरतनायक जी की विद्वता, तर्कशिवत, सर-लता ग्रादि ग्रनेक सद्गुणों से जनता परिचित हुई। मध्यस्थ जनता ने आपकी महत्ता को समभा। प्रतिदिन हजारों श्रोता ग्रापके तात्विक एवं तर्कपूर्ण प्रवचनों का लाभ उठाते थे। आप प्रवचन में शास्त्रीय प्रमाणों एवं मानवीय भावों का विवेचन करते हुए दया-दान के महत्त्व पर أوجير प्रकाश डालते थे ग्रौर जब मध्याह्न में ग्रनेक तत्त्व-जिज्ञासु भाई एव माधना के सोपानों पर : ७१ विद्वज्जन अपनी शकाम्रों का समाधान प्राप्त करने के लिये म्राते तो म्रापश्री उनके विचारों का प्रमाण पुरस्सर समाधान करते थे। परिणामतः जिज्ञासु व्यक्ति आपके भक्त वनते गये। धर्मामृत की वर्षा से चूरू की जनता ने चरितनायक जी को श्रपने मन-मिन्दर में स्नाराध्यदेव की तरह प्रतिष्ठित कर लिया था और प्रायः समस्त नगरवासी प्यार श्रौर श्रद्धा भरे शब्द 'गणेशनारायण' से सम्बोधित करती थी।

इस चातुर्मास का दो हिष्टियों से महत्त्व है। प्रथम, चरितनायक जी ने स्वतन्त्र रूप से चातुर्मास करने का और द्वितीय, अन्धश्रद्धा एवं भ्रांतिपूर्ण विचारों से ग्रस्त महानुभावों ने धर्म का यथार्थ बोध प्राप्त करने का श्रीगणेश किया था। परिणामतः संवत्सरी के दिन चूरू नगर में लगभग ३४० उपवास, पौषभ, दया, सामायिक श्रादि धर्म कियायें गृहस्थों ने की थीं। इसके बाद तो यह धर्माचार की धारा वृद्धिगंत ही होती ही ग्रीर चरितनायक जी निस्पृह हो तात्त्विक जानकारी देते हुए ग्राघ्यात्मिक ानन्द के हिंडोलों में भूलते रहते थे। शरीर के प्रति भी उतने ही तासीन थे जितने ऐहिक भोगों के प्रति। इस सम्बन्ध में एक मनोरंजक मोठ, बाजरा, ग्वार यही प्रदेश का मुख्य भोजन है। चूरू निता भ्रपने गणेशनारायण को यह भोजन बड़े प्रेम से देती पर घी, ही संकोचवरा नहीं दे पाती कि कहीं महात्माजी नाराज न हो

भक्त जन अपने संकोच से कुछ कह भी नहीं पाते भीर इवर जी थे जो मोठ, वाजरी, ग्वार से उदरदरी को भरते हुए जनता महात्मा जी तो संतुष्ट थे, मगर शरीर, वह ती वाखिर जड़—

कैसे हो सकती थीं ? जड़ में विवेक हो तो वह भी समके। वह ती प्रयने स्वार्थ को ही परखता है। ग्रतः इस नीरस भोजन को पाकर हुठ गया। उसने ग्रसहयोग का ग्रस्त्र संभाला। मानो चुनौती दे दी कि ग्राप जब मेरी परवाह नहीं करते तो मुक्ते भी क्या पड़ी है जो मैं ग्रपना सहयोग देता रहूँ। काया कृश हो गई, नेत्रों की ज्योति भी मंद पड़ गई। किन्तु इस शारीरिक असहयोग से मन कृश नहीं हुग्ना। ग्रन्तर् में निर्बं लता नहीं ग्राई बल्कि ग्राहिमक तेज ग्रीर ग्रधिक जाज्वल्यमान हो उठा।

सफलता के साथ चातुर्मास समाप्त हुआ श्रोर विहार का समय प्रा पहुंचा । सन्तों ने विहार के लिये पग बढ़ाये कि दृश्य कारुणिक हो उठा । जनता ने उमड़ते हृदय श्रीर अश्रुपूरित श्रांखों से विदाई दी । सैकडों की संख्या में जनता श्रपने गणेशनारायण के साथ चल पड़ी ।

चूरू से विहार करते हुए चरितनायक जी म्रादि संत म्राचार्य देव के चरणों में पधारे। म्राचार्य श्रीजी ने चातुर्मास सम्बन्धी समाचारों के प्रसंग में शारीरिक कृशता भीर नेत्र-ज्योति की मंदता का कारण भी पूछा। बात दूसरों ने भी सुनी और उडती-उडती चूरू जा पहुंची। जिसे सुनकर वहां के निवासी स्रपने म्राप में स्रफ्रसोस करने लगे भीर उससे भी जब उन्हें सन्तोष नहीं हुआ तो प्रतिनिधिमण्डल बनाकर भाष व आचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हुए।

प्रितिधिमण्डल ने क्षमायाचना करते हुए पश्चाताप के स्वर् में अपनी अजानकारी के लिये आपको उपालंभ-सा देते हुए कहा— भगवन्! चार माह तक आत्मोत्थान के लिये धर्म का सरल, सीधा मार्ग वतलाया, लौकिक जीवन में धर्म सिद्धान्तों की उपयोगिता आदि बहुत-सी वातें समभाई तो एक बात और समभा दी होती। थोड़ा सा संकेत भी तो नहीं मिल पाया कहीं से और हम भी संकोचवश अपने आप कुछ मोच-समभ न सके। हमारी न समभी का प्रायश्चित्त आपने किया। यह आपकी लोकोत्तर उदारता है, किन्तु हमारे संताप की सीमी नहीं है। आपको जो कष्ट उठाना पड़ा है, वास्तव में हम ही उसके

लिये उति रैंदायी हैं। हैं में हमारे प्रमाद के लिये गुद्धि का मार्ग बतलाइये, जिससे कुछ सन्तीष मिले । सावना के सोपानों पर : ७३

चरितनायक जी तो चूंरू निवासियों के ग्रध्यात्मिक उत्साह, जिज्ञासा श्रीर धार्मिक स्तेहसुधा का पान करके परिवृध्त थे। अतः उन्होंने प्रतिः निधि मण्डल को इन बातों की श्रोर ध्यान न देते हुए उत्तरोत्तर श्राध्या-

हिमक विकास की भ्रोर बढ़ते रहने के लिये समझाया।

लेकिन इन भावों से उन भोले भक्तों का समाधान हुआ या महीं, किन्तु इतना अवश्य मालूम है कि चूरू की जनता अपने गणेशः मारायण को नहीं भुला सकी है और उनके हृदयों में अनेक स्मृतियां प्राज भी जैसी की तैसी बनी हुई हैं। <sup>डुन: हुरू</sup> में चातुमति

चूरू निवासियों की तीव्रं श्राकांक्षा थी कि पुनः लाभ प्राप्ति का मौका मिले। यतः उन्होंने आचार्य श्रीजी की सेवा में चूरू में वातुर्मास करने की अपनी विनती दुहराई। आचार्य श्रीजी समयज्ञ थे। भापश्री ने इंच्य, क्षेत्र स्नादि की परिस्थिति की समभक्तर सं० १६८६ का

आचार्य श्रीजी ने चिरतनायक जी ब्रादि संत-मुनिराजों के साथ उंमिसार्थ चूंह में पदार्पण किया। गत वर्ष के चातुमिस समय में चूह-निवासियों ने चरितनायक जी के प्रवचनों से चुन-चुनकर श्रनेक श्राध्यात्मिक-भादशों को मात्मसात किया था श्रीर चरितनायक जी हारा बोये गये वर्म-डें। के बीज आचार्य श्रीजी के वाणीवारिदों की वर्षा से पल्लिवत हो । धनतेरस के दिन नगर के अग्रणी और तेरहणंथी समाज के िटत सज्जन श्री मूलचन्द जी कोठारी ने पूज्य श्रीजी से श्रद्धा ग्रहण ी। इस अन्तर पर श्रापने घोषित किया कि मैं सत्य को समक्रकर विकास करते हैं। जनमें कभी भी जीवों के प्रति करणा-दगा न करने ग्रीर म देने का उल्लेख नहीं है। इस विषय में मुक्ते लेशमात्र भी सं

**७४ : पू**च्य गणेशाचार्य-जीवन**च**रित्र

नहीं है। हाँ अगर किसी को संदेह हो तो पूज्य आचार्यश्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ के सान्तिष्य में आकर शास्त्रार्थ कर लें। ग्रगर मेरा पक्ष पराजित हुग्रा तो मैं एक लाख रुपये गोशाला के निमित्त दान दूंगा भ्रौर यदि तेरहपंथी पक्ष पराजित हो जाये तो भले ही वह कुछ न दे। लेकिन किसी ने भी इस चुनौती को स्व.कार करने का साहस नहीं दिखलाया ।

उल्लास पूर्ण वातावरण में यह प्रभावक चातुर्मास पूर्ण हुमा। मगसिर कृष्णा १ को विहार कर थली के विभिन्न क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए आचार्य श्रीजी म० सा० ग्रादि सत-मुनिराज सुजानगढ़ पधारे। उन दिनों वहां तेरहपंथी सप्रदाय के पूज्य श्री कालूराम जी स्वामी विराजते थे और माघ महोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। उपस्थित जनता ने स्राचार्य श्रीजी एवं चरितनायक के प्रवचनों का लाभ उठाया ग्रीर कम-क्रम से छापर, पड़िहारा, रतनगढ़, राजलदेसर ग्रादि थली के विभिन्न क्षेत्रों को भ्रपने विहार से पवित्र किया। थली प्रदेश में दो वर्ष तक सन्तों का विहार होने से वहां के निवासियों ने ग्रनेक गलत-फहिमयों श्रीर भ्रांत धारणाओं का निराकरण करके जैनधर्म के सिद्धान्तों का सही रूप समभा।

इन्हीं दिनों स्थविर तपस्वी मुनिश्री बालचन्द जी म॰ सा॰ भीनासर विराज रहे थे। स्राप काफी दिनों से स्रस्वस्थ थे। स्रापकी भावना त्राचार्य श्रीजी म० सा० के दर्शन करने की थी। इस भावना की जानकर श्राचार्य श्रीजी म॰ सा॰ मार्ग में पड़ने वाले यली प्रदेश के गांवों को फरसते हुए भीनासर पघारे श्रीर तपस्वी जी म० सा० को दर्शन दिये। तपस्वी जी म॰ सा० की शारीरिक स्थिति दिनोंदिन निर्वत वनती जा रही थी श्रीर उन्होंने जेष्ठ कृष्णा ४ को रात्रि के करीव ६ वर्जे इस भौतिक देह का परित्यांग कर दिया। ग्यावर की सीर

साधु सन्तों की शानमंत्री वाणी के श्रवण के लिये जनसाधारण

में एक अनूठी लालसा रहती है। लेकिन सन्तों का पैदल विहार होने से अल्पसमय में सभी स्थानों पर पदार्पण होना सम्भव नहीं है। समयानुसार जिस किसी भी क्षेत्र में उनका पदार्पण हो जाता है तो वहां की जनता अपना अहोभाग्य मानती है।

थली प्रदेश में पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म० सा॰ श्रादि सन्तों के विहार के पहले से ही बीकानेर श्री संघ ग्रपने यहां चातुर्मास करने के लिये विनती करता ग्रा रहा था। ग्रतः सन्तों के पदार्पण होते ही श्री संघ को ग्रपनी ग्राशा के सफल होने के ग्रासार दिखाई देने लगे श्रीर श्रपनी विनती को दुहराया। जिस पर ग्राचार्य श्रीजी म० सा॰ ने आगामी चातुर्मास बीकानेर में करने की स्वीकृति फरमाई।

ब्यावर श्रावक संघ भी ग्रपने यहां आचार्य श्रीजी का चातु-मिस कराने के लिये लालायित था श्रीर श्राचार्य श्रीजी भी वहां पर योग्य सन्तों के चातुर्मास होने की श्रावक्यकता श्रनुभव कर रहे थे। श्रतः परिस्थित को देखकर एवं चूरू चातुर्मास की सफलता से संतुष्ट होकर आचार्य श्रीजी म. सा. ने चरितनायक जी का ब्यावर चातुर्मास होने की स्वीकृति दे दी।

इस स्वीकृति से ब्यावर संघ बहुत ही प्रमुदित हुआ श्रीर जैसे-जैसे चातुमीस का समय निकट श्राता जा रहा था, वैसे-वैसे आपश्री के पदार्पण की बाट देखी जाने लगी।

यथासमय चातुर्मास हेतु चरितनायक जी ने ग्रन्य मुनिराजों के साथ व्यावर नगर में पदार्पण किया। जनता ने बड़े उत्साह एवं समारोह के साथ स्वागत किया। ग्रापके प्रवचनों ग्रौर विद्वत्ता से जनता बहुत ही प्रभावित हुई ग्रौर साध्वाचार के अनुसार चर्या की महानता के दर्शन किये। तात्त्वक-चर्चा ग्रौर शंका-समावान के समय ग्रापके पांडित्य ग्रौर सीघी, सरल भाषा में सत्य तथ्यों को स्पष्ट करने की ग्रनोखी मौली जहां जनसाधारण को प्रभावित करती थी वहीं विद्वानों जिद्वत्ता परखने का भी मौका देती थी।

७६ : पूज्य गरोज्ञाचार्य-जीवनचरित्र

चातुर्मास आशातीत सफलता के साथ संपन्न हुआ। ब्यावर संघ वैसे भी धार्मिक आचार-विचारों के प्रति श्रद्धावान संघ है लेकिन इस चातुर्मास काल में ज्ञान-साधना के साथ-साथ अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने एकान्तर, बेला, तेला, अठाई, मासखमण आदि करके तप-साधना की प्रभावना की। विभिन्न लोककल्याणकारी कार्यों के निमित्त दान देने में तो सभी तत्पर ही रहते थे।

चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात श्राप राजस्यान के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी ज्ञानगंगा के प्रवाह से हरा-भरा बनाने लगे। श्राप जिस क्षेत्र में पदार्पण करते, उससे पहले ही आपकी कीर्ति वहाँ पहुंच जाती थी ग्रीर भव्यजन ग्रापके उपदेशों का पान करने के लिये उत्सुक रहते थे। आप जहाँ भी पधारते, वहीं एक श्रनूठे वातावरण के दर्शन होते थे। किसी से कुछ लेने की आकांक्षा तो थी नहीं जिससे राग-द्वेष पैदा हो। सन्तों का उद्देश्य तो निरीहवृत्ति से ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए स्वयं सन्मार्ग पर चलना श्रीर दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए आध्यात्मिक विकास करना है। इसी में साधु की साधना का श्रादर्श प्रगट होता है।

पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ ग्रादि सन्त बीका-नेर चातुर्मास समाप्ति के पश्चात पुनः थली प्रदेश के सरदारशहर, रतन-गढ़ ग्रादि-ग्रादि मुख्य-मुख्य नगरों में धर्मदेशना देते हुए पंजाब की ओर पधार गये ग्रोर राजस्थान चरितनायक जी की विहार-भूमि बन गया। ग्रहिसा-मंत्री के प्रतिष्ठापक

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमण-सस्कृति का संदेश मुख-रित करते हुए चरितनायक जी ने थलीप्रदेश में पुन: पदार्षण किया। थली के भव्यजन श्रापकी ज्ञानदेशना का श्रधिकाधिक संख्या में लाभ उठाते थे। श्रपने-श्रपने क्षेत्र में पदार्पण के लिये विनित्यां करते श्रीर श्रापश्री भी समयानुसार सभी प्रदेशों को स्पर्श करने की भावना रखते थे। इन्हीं दिनों फलौदी सघ आपके चातुर्मास के लिये विनती कर रहा था। श्रतः सं० १६८८ के चातुर्मास हेतु फलौदी की श्रोर विहार कर दिया।

विहार मार्ग में एक ग्राम ऐसा भी ग्राया जहां माता के स्थान पर ग्रन्धश्रद्धा के वशीभूत होकर धर्म के नाम पर ग्रनेक मूक पशुग्रों की बिल होती थी। धर्म के नाम पर होने वाली इस हिंसा और जनसाधारण की भावना से ग्रापका हृदय द्रवित हो गया। जहां हत्या का ऐसा तांडव नृत्य होता हो ग्रीर निर्दयता का वास हो वहां सन्त पुरुषों को शान्ति नहीं मिल सकती है। उनका हृदय गद्गद हो जाता है। प्राणिमात्र में मैत्री, करुणा, दया भावना को विकसित देखने वाले ऐसे कूर कृत्यों को देखकर खेद-खिन्न हों तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

चरितनायक जी मानवता के चितेरे थे श्रीर हृदय मानवीय भाव-नाश्रों से श्रोत-श्रोत था। श्रापसे यह दृश्य— मूक पशुश्रों का कष्ट— देखा नहीं गया। उनकी यह दुर्दशा देख श्राप विचारने लगे कि मनुष्य— सृष्टि का राजा— इतना घोर स्वार्थी है। उसके विवेक और बुद्धि का क्या यही सही उपयोग है? यह मूर्खता जिसमें भरी हुई है, वह मनुष्य राक्षस से किस बात में कम है ?

बिल के नाम पर मारे जाने वाले इन मूक पशुश्रों की रक्षा के लिये श्रापका हृदय उमड़ पड़ा श्रीर शक्य उपाय सोचने लगे। ग्रतः प्रन्धश्रद्धालुजनों के बीच ग्रापने ग्रहिसा धर्म पर प्रवचन फरमाते हुए बतलाया कि प्रभु की जय इसिलये कहते हैं कि हम उसके प्रति वफा-दार वन सकें। प्रभु के प्रति वफादारी का ग्रथं है कि निश्छल साधना की जाये श्रीर इस साधना का प्रमुख रूप है कि इस सृष्टि में हम समानता की स्थिति पैदा करें। फिर यह भेदभाव श्रीर विवमता क्यों? अतः परमात्मा की जय बोलते हुए इस सृष्टि में उसके प्रति वफादार रहने का एक ही मार्ग है और वह है अहिंसा का मार्ग। इसीलिये सभी धर्मों में 'अहिंसा परमो धर्मः' ग्रहिंसा को सर्व श्रेष्ठ धर्म कहा है। ग्रहिंसा को सभी धर्म मान्यता देते हैं। जैनधर्म मान्यता ही नहीं देता किन्तु पोपित करता है कि 'जयं चरे, जयं चिट्ठे . . . . ' हर कार्य इतनी

े७८ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

यतना से होना चाहिये कि वह किसी भी प्राणी को तनिक-सा भी क्लेश देने वाला न हो ।

स्रतएव मेरा आप लोगों से कहना है कि यदि स्राप स्रपने स्रापको परमात्मा का वफादार सेवक बनाना चाहते हैं तो समग्र रूप से स्रहिंसा का पालन कीजिये। अहिंसा ही वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा आत्म-समानता यानी परमात्म-वृत्ति के साध्य को साधा जा सकता है।

इसी प्रसंग में हिंसा से प्राप्त होने वाले दु:खों भ्रौर अहिंसा से मिलने वाले सुखों का विशद वर्णन करते हुए बतलाया कि विश्व का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। ग्राप लोग जो कुछ भी करने श्राते हैं, वह सुख के लिये ही करते हैं। लेकिन सुख की प्राप्त दूसरे को नाश करके नहीं हो सकती है। मृत्यु किसी को भी प्रिय नहीं है, सभी जीवित रहना चाहते हैं। ग्राप इन मूक प्राणियों की आंखों में देखों। वे श्रापसे भ्रभय चाहते हैं। उन्हें जीने की इच्छा है और इसीलिये बिल की वेदी पर चढ़ने की ग्रपेक्षा पीछे हटने के लिये छटपटाते हैं। उनकी सिहरन हृदय को भकभोर देती है। यदि ग्रापको सुख चाहना है तो दूसरों को भी सुख पहुंचाथ्रो। ग्राम का फल बोने से आम पैदा होगा, न कि बबूल के बोने से।

यह तो श्राप जानते हैं कि देवी सबकी माता है। माता वात्सल्य, अम की दायिनो हैं। वह श्रपने पुत्रों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। उसकी गोद में सभी को एक-सा स्थान प्राप्त है। वह अपनी श्रमीदृष्टि से सभी को सरावोर करने में ही सुख श्रनुभव करती है। श्रतः आप लोग माता के कुछ एक पुत्रों को उसी के नाम पर मार कर उसके विरुद को कलंकित मत करो। इस कार्य से उसे दुःख होता है। आप मातृ-भक्त हैं, इसलिये जिस कार्य से उसे सुख मिले वैसा कार्य करने का घ्यान रखें।

श्रापके उपदेशामृत का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विति देने के लिये श्राने वालों के हृदय करुणा से आप्लावित हो उठे। वर्ग

की यंगर्थता ज्ञात होते ही सरल परिगामी ग्रंपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। मन का मैल ग्रांखों के द्वारे भर-भर भरने लगा। हृदय ते कुछ हलकापन ग्रनुभव किया ग्रीर ग्रंपने ग्रांप में शांति पाकर तत्काल मूक पशुओं की हत्या करने का विचार त्याग दिया और जीवन पर्यन्त के लिये प्रतिज्ञा कर ली कि ऐसा कुकृत्य न तो हम करेंगे ग्रीर न दूसरे को भी करने देंगे।

सन्तों का माहातम्य अपूर्व है। उनका एक बोल पत्थर को भी पिघला देता है। दुर्दान्त-से-दुदान्त और क्रूर-से-क्रूर प्राणी भी दृष्टि विपातमात्र से शांत और सरल हो जाते हैं। एकक्षण पहले जिस धर्म-स्थान में रौरवता का नंगा नृत्य होने वाला था वहां क्षणमात्र में दया, प्रमारि की सुखद लहरें हिलोरें लेने लगीं। ग्रहिसा की घोषणा से देवी का जगज्जननी नाम सार्थक हो गया।

वहां से विहार कर क्रमशः भ्रमेक स्थानों को पदार्पण से पवित्र कर जब आप तीवरी पधारे, तब तीवरी आपस के वैर-विरोध से तीन तेरह हो रहा था। घर-विरोध में समस्त ग्रामवासी रचे-पचे हुए थे। वहां के प्रग्रवाल, श्रोसवाल, माहेरवरी, ब्राह्मण आदि विभिन्न जातीय सज्जनों में किसी सामाजिक विषय को लेकर पारस्परिक संघषं चल रहा था। प्रत्येक, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में रहता था और मौका मिलने पर अपनी ज्वाला को शांत करने से नहीं चूकता था। सभी एक दूसरे की जान के गाहक बने थे भीर इसी संघषं को लेकर हजारों रुपयों का पानी कर चुके थे।

ऐसे समय में चिरतनायक जी का पदार्पण तीवरी के लिये वर-दान सिद्ध हुऊ। । आपने आपस का यह वैमनस्य मिटाने के लिये उपदेश देना प्रारम्भ किया । जिससे निवासियों के रूक्ष हृदयों में ऋजुता का रंपार हुआ और मान की कलुषता शनै:-शनै: बहने लगी । दृष्टि के पलटते ही निदासियों को अपने किये पर पश्चाताप होने लगा । लोगों के हृदय शांत और निस्ताप हो गये । उनके हृदयों में एक हुक उठी कि क्या अपनों से ही विरोध करना हमें शोभा देता है ? एक ही भूमिं में खेले हैं, कूदे हैं श्रौर बड़े हुए है श्रौर उसी को कुरुक्षेत्र बनाना हमारे लिये लज्जा की बात है। सोचते-सोचते सभी एक निर्णय पर श्राये कि इन महापुरुष के चरणों में हम श्रपने नये जीवन का श्रीगणेश करें, जो हो गया है, उसे श्रब भूल जायें।

प्रतिदिन की तरह चिरतनायक जी का प्रवचन हो रहा था कि अकस्मात सभी ग्रामनिवासी एक साथ खड़े होकर ग्रापसे प्रार्थना करने लगे कि भगवन् ! हम भूले थे, ग्रापके उपदेशों ने सुमार्ग का दर्शन करा दिया है। हम ग्रपनी द्वेषभावना के लिये शिमन्दा हैं। ग्रब ग्राप जो ग्राज्ञा देंगे, हमें स्वीकार है। आपके उपदेश से एक नया प्रकाश पाया है ग्रीर उसी के सहारे हम सुमार्ग पर बढ़ते रहेंगे। ग्रब हमारा ग्रापस में कोई विरोध नहीं है। हमारी गलती थी कि हम एक दूसरे के विचारों को नहीं समक सके।

चरितनायकजी के उदार एवं सकरण हृदय का ही यह प्रभाव या कि सुबह के भूले शाम को ग्रपने ठौर लौट ग्राये। विवाद और विरोध का कीचड़ बह गया और शुद्ध प्रेम नीर में सभी गोते लगाने लगे एवं 'अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सिन्नधी वैरत्यागः,' इस विधान की सत्यता प्रमाणित हो गई।

विहार मार्ग में इसी प्रकार के ग्रनेक उपकार करते हुए, सामान जिक कुरीतियों, श्रापसी मनमुटाव ग्रादि को मिटाते हुए ग्राप सं० १६८६ के चातुर्मास हेतु फलौदी पधार गये। ग्रापके उपदेशामृत के प्रवाह से फलौदी ने अपना फलोदिं नाम सार्थक कर दिया।

याप हित मित भाषा में आध्यात्मिक विकास हेतु विवेचन करते प्रोर उसका स्थानीय, ग्रास-पास की जनता लाभ उठाती थी। ग्रापकें प्रवचनों में सामाजिक कुरूढ़ियों ग्रोर ग्रात्मोन्नति के साधनों के वारे में विशेष रूप से संकेत रहता था। कुरूढ़ियों के सम्बन्ध में ग्रापके विचार पे कि ये जीवन को गंदा बनाये हुए हैं, जिससे धार्मिकता पनपने नहीं पाती है। जिस समाज की तह में कुरू दियां चट्टान की भांति जमी हों, वहां घर्म का ग्रंकुर पैदा नहीं हो सहता है। जब तक इनको उखाड़ा न जायेगा, तब तक धमवृद्धि के लिये किये जाने वाले प्रयत्न प्राय: निर्श्वक हो सकते हैं।

श्रापकी सरल तथा हृदयस्पर्शी वाणी को श्रवण करने के लिये श्रोताग्रों की ग्राशातीत उपस्थिति हो जाती थी। जो कुछ भी आप विवेचन करते थे, वह सुनने वालों को ग्रभूतपूर्व प्रतीत होता ग्रीर सभी लाभ उठाते थे। ग्रनेकों ने ग्रात्मशुद्धि के लिये वत-प्रत्याख्यान लेने के साथ-साथ समाज में स्वस्य वातावरण बनाने के लिये कुरूढ़ियों का यावज्जीवन के लिये त्याग कर दिया।

श्रापके इस चातुर्मास का सभी क्षेत्रों पर बहुत श्रच्छा प्रभाव पड़ा। समाज ने ग्रापके लिये जो धारणा बना रखी थी श्रीर प्रशंसा सुनी थी, उससे भी बढ़कर समभने व देखने को मिला। अगाध संद्धा-न्तिक ज्ञान, गूढ़-गंभीर तात्त्विक विचारों को सीधी-सादी भाषा में समझाने वाली वक्तृत्व शैली, साधु-मर्यादा का यथावत् पालन ग्रादि का इतना प्रभाव पड़ा कि सभी आप में आचार्य श्री जवाहरलाल जी म• के ही दर्शन करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि ग्राचार्य श्रीजी ही चातुर्मास हेतु यहां विराजमान हैं।

चातुर्मास पूर्ण हुआ । दूर-दूर के क्षेत्रों और स्थानीय निवा-सियों को यह समय कब बीता, कैसे बीता, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन साधु-आचार के अनुसार चातुर्मास समाप्ति के अनन्तर जब विहार का अवसर आया तो आपने अन्त:करण को दहला देने वाला एक संवाद सुना । किसी ने आपको बतलाया कि यहीं पास के माउड़िया प्राम में प्रति वर्ष मेला होता है। उस मौके पर देवी के स्थान पर सामूहिक रूप में ५०० और व्यक्तिगत रूप में करीब १५०० पशु धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारे जाते हैं।

- इस भीषण संवाद से आपके सुकोमल हृदय को गहरा ग्राघात

**५२ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र** 

पहुंचा। इस प्रकार के कृत्य ग्रौर ग्रन्थ-विश्वास की कैल्पना मात्र सें आपका ग्रतः करण करुणाई हो गया। आपने सोचा— हा दुर्वेव ! हा मानव की दानवता ! ग्राध्यात्मिक मूल्यों की ग्रन्तिम दशा ग्रान्तिक ईमानदारी ग्रौर ग्रान्तिक जीवन के संस्कार द्वारा प्राप्त की जाती है। इसी को धर्म कहते हैं। इसकी सच्ची ग्रावाज एक ही है ग्रौर वह है मानवीय दया ग्रौर करुणा की, ग्रनुकम्पा की, प्रेम की ग्रौर हम सब उस ग्रावाज को अवश्य ही सुन सकते हैं। जब तक हम बिहर्मुं खी जीवन बिताते हैं और ग्रपनी आंतरिक गहराइयों की थाह नहीं लेते, तब तक हम जीवन के ग्रथं ग्रथवा ग्रात्मा को नहीं समक्त सकते। जो लोग ऊपरी सतह पर जीते हैं, उन्हें स्वभावतः ही ग्रात्मिक जीवन में कोई श्रद्धा नहीं होती है। यदि किसी को महान बनना है तो सेवा, मंत्री, परदु:खकातरता आदि द्वारा बन सकता है। दुर्बलों की सहायता करने का दायित्व सम्पूर्ण सभ्य जीवन का ग्राधार है।

हिंसा अधर्म है और अधर्म ही रहेगी। लेकिन जो इस तथ्य को भूलकर ग्रात्मिक-प्रावाज को क्षीण कर देते हैं, उनकी विचारशित ग्रीर ग्रात्मा पर ग्रन्धकार छा जाता है ग्रीर वे उसके विरुद्ध संघर्ष करने की ग्रपनी इच्छा को भी क्षीण कर लेते हैं।

श्रतएव मानवजाति के इस कलंक को मिटा देने का प्रयत्न करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी श्रौर मारे जाने वाले पशुओं के प्रति अनुकम्पा होगी। धर्म के नाम पर होने वाले ऐसे हत्याकाण्ड मानवीय विवेक के दिवालियेपन को सूचित करते हैं। निरपराध मूक प्राणियों के प्रति भयंकर ग्रत्याचार करने वाला मानव किस श्राधार पर सम्य, शिष्ट श्रौर समभदार होने का दावा कर सकता है?

मानव देवी-देवताओं के नाम पर भोले-भाले प्राणियों की हिंसा का खेल खेल रहा है। स्वार्थ ग्रीर दैविक ग्रमुग्रह की ग्रन्धश्रद्धा इस पाप की जड़ है। घामिक अविवेक और स्वार्थसाधना के निमित्त मनुष्य ने न जाने कितने समुद्र लाल किये हैं ग्रीर कितनी जमीन की मांस व उसके लोथड़ों का खाद दिया है। मगर श्रिहिसा हिंसा को परास्त करके ही रहेगी श्रीर व्यापक नीति की प्रतिष्ठा होगी। उसी दिन मानवजाति का समग्र प्राणिजगत में श्रेष्ठ होने का दावा सच्चा माना जायेगा।

फलौदी और माउड़िया की ग्रहिसाप्रेमी भक्तमण्डली श्रापके प्रयत्नों की सफलता के लिये प्राणप्रण से जुट गई। ग्रापने बड़े ही ह्रदयस्पर्शी प्रभावशाली ढंग से ग्रहिसा की व्याख्या की। जिसका इतना श्रीर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि करूरता से पाषाण बने हृदय पिघल गये। उन्हें श्रपने दुष्कृत्य के प्रति, अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई कि क्या हम मनुष्य हैं और यही हमारी मनुष्यता है? हम कब तक धर्म के नाम पर प्राणिहत्या से ग्रपने हाथ रंगते रहेंगे। हम ग्रपने किये का परिणाम कब, क्या, कैसा पायेंगे पता नहीं किन्तु हमारी संतान की ध्वश्य ही बदतर स्थित होगी। ग्रतः धर्म को कलंकित करने वाली इस हिसा से विरत होने में ही हमारा कल्याण है।

हिंसकों के हृदय-परिवर्तन की प्रिक्रिया में ग्रापके प्रयत्न सफल हुए। ग्राम के समस्त निवासियों ने स्वेच्छापूर्वक इस हिंसा को बंद कर देने का निर्णय किया। इससे तत्काल ही २००० जीवों को ग्रभय-दान मिलने के साथ-साथ मनुष्यता का एक कलंक धुला ग्रोर ग्रहिंसा की प्रभावना हुई।

'माउड़िया' नाम ही संकेत करता है कि उस ग्राम में माता— देवी— की विशेष रूप से मान्यता होगी। ग्रापके उपदेशों एवं फलौदी आदि आस-पास के गांव से मेले में ग्रागत जनता तथा माउड़िया के विवेकशील निवासियों की सूभ-वूभ से वहां जो अहिंसा माता की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, उससे माउड़िया ग्राम वास्तव में माउड़िया नाम का ग्रधि-कारी वन सका।

# बृहत्साघु-सम्मेलन के पहले

पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ ने दिल्ली चातुर्मास समाप्ति के पश्चात जमनापार के क्षेत्रों की ग्रोर विहार किया ग्रोर ८४: पूज्य गणेशाचार्यं-जीवनचरित्र

भिवानी, हांसी, हिसार, राजगढ़ म्रादि ग्रामों व नगरों को धर्मदेशना का लाभ देते हुए पुन: राजस्थान के चूरू नगर में पधारे।

इन दिनों किसी केन्द्रस्थान में श्रावकों द्वारा समस्त स्थानक-वासी संत-मुनिराजों का सम्मेलन कराने के लिये प्रयत्न किये जा रहे थे। इसके लिये श्रावकों ने विभिन्न साधु-मुनिराजों के पास जाकर विचार-विमर्श कर लिया था। एक प्रकार से बृहत्साधु-सम्मेलन होने की भूमिका बन चुकी थी। ग्रतः प्राचार्य श्रीजी ने साधु-सम्मेलन और समाचारी ग्रादि आवश्यक विषयों पर विचार करने के लिये ग्रपने नेश्राय के साधु-मुनिराजों को नागौर में एकत्रित होने का ग्रादेश दिया।

तदनुसार चिरतनायकजी अपने साथी सन्तों के साथ यथासमय नागौर पधार गये। उस समय नागौर में ग्राचार्य श्रीजी के ग्रितिरक्त मुनिश्री मोड़ीलालजी म॰ सा॰, मुनिश्री चांदमलजी म॰ सा॰, मुनिश्री हर्णचन्दजी म॰ सा॰ आदि-ग्रादि सम्प्रदाय के मुख्य-मुख्य सन्त एकत्रित हुए। उनके सामने ग्राचार्य श्रीजी म॰ सा॰ ने ग्रपने द्वारा बनाई गई श्री वर्धमान संघ' की योजना रखी और तत्सम्बन्धी विचार-विमर्श किया।

मुनिमण्डल की विचारगोष्ठी के ग्रवसर पर जोधपुर श्री संघ ग्रागामी चातुमीस की स्वीकृति फरमाने हेतु आचार्य श्रीजी की सेवा में ग्राया। जिस पर स्थिति को देखकर ग्राचार्य श्रीजी ने ग्रागामी (सं० १६-६ का) चातुमीस जोधपुर करने की स्वीकृति फरमाई ग्रीर नागौर से गोगोलाव ग्रादि मार्ग में पडने वाले ग्रामों में धर्मोपदेश देते हुए चरितनायक जी ग्रादि १३ सन्त-मुनिराजों के साथ ग्राघाढ़ गुक्ला १ को जोधपुर पधारे।

चातुर्मास-समाप्ति के सिन्नकट कार्तिक शुक्ला ११ को प्रमुख-प्रमुख श्रावकों का एक शिष्टमण्डल श्रजमेर में होने वाले साधु-सम्मेलन के वारे में विचार-विमर्श करने एवं सम्मेलन में पधारने की विनती के साथ श्राचार्य श्रीजी में सा॰ की सेवा में उपस्थित हुग्रा। शिष्टमण्डल से सम्मेलन के वारे में विश्वदरूप से विचार-विश्वर्श करके श्राचार्य श्रीजी ने उक्त अवसर पर स्वयं या श्रपने सन्तों के प्रतिनिधिमण्डल के श्रजमेर पहुंचने के भाव दर्शाये।

ग्रजमेर में होने वाले साधु-सम्मेलन में सम्मिलित होने से पहले पुनः एक वार ग्राचार्य श्रीजी म॰ सा॰ ने तत्काल अपने सम्प्रदाय के सन्तों का सम्मेलन कर लेने की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की ग्रौर इसके लिये ब्यावर को उपयुक्त स्थान समभक्तर सभी सन्तों को ब्यावर पहुं-चने के लिये समाचार भिजवा दिये।

चातुर्मास-समाप्ति के अनन्तर ग्राचार्य श्रीजी म० सा० के ब्यावर पषारने के पूर्व ४२ सन्तों का वहां पदार्पण हो चुका था। कुछ दिनों में ३ संतों के श्रीर ग्राने से कुल मिलाकर ४१ सन्त हो गये। उनमें चरितनायकजी के ग्रितिरक्त मुनिश्री मोडीलालजी म० सा०, मुनिश्री चांदमलजी म० सा०, मुनिश्री हरखचन्दजी म० सा०, मुनिश्री गब्बूलालजी म० सा० (बड़) मादि सन्त प्रमुख थे।

श्राचार्य श्रीजी म० सा० ने उपस्थित सन्त मुनिराजों से सम्मेलन के सम्बन्ध में एवं श्रन्यान्य विषयों पर विचार कर सम्मेलन में भिपने सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिये पांच मुनिराजों का मण्डल निर्वाचित किया, जिसके चरितनायकजी म० भी एक सदस्य थे।

प्रतिनिधिमण्डल के नामों का निश्चय हो जाने के बाद भी मुनिराजों को यही योग्य प्रतीत हुआ कि प्रतिनिधिमण्डल की अपेक्षा भाचार्य श्रीजी का सम्मेलन में पधारना उचित होगा। ग्रतः विनती की कि सम्मेलन में ग्रापका पधारना हम सबके लिये योग्य है। ग्रतः सन्तों के भाग्रह को देखकर आचार्य श्रीजी म० सा० ने सम्मेलन में पधारने का निश्चय कर लिया।

### बृहद् साधु-सम्मेलन प्रारमभ

चतुर्विष संघ की घामिक स्थिति की सुव्यवस्था के लिये किया जा रहा यह महान आयोजन— वृहत्साधुसम्मेलन— सं॰ १६६०, चैत्र पुरता १०, दि॰ ५ अप्रैल १६३३ को अजमेर में प्रारम्भ हुआ। इसमें २६ सम्प्रदाय के २४० सन्त सम्मिलित हुए थे। चरित नायक मुनिश्री गणेशलाल जी म० सा० ग्रादि पांच सन्तों के साथ आचार श्री जवाहरलाल जी म० सा० भी ५ ग्रप्रैल १६३३ के प्रातः ग्रजमेन पधार गये।

प्रारम्भक भ्रौपचारिकताश्रों की पूर्ति होने के पश्चात सम्मेलन प्रारम्भ हुम्रा। इसमें साधु-समाचारी ग्रादि-ग्रादि श्रमण वर्ग से सम्बन्धित विषयों पर दि० ५ ग्राप्रैल से २७ ग्रप्रैल ३३ तक चर्ची-वार्ता होकर कुछ निर्णय तो ग्रवश्य लिये गये लेकिन चतुर्विध संघ की धर्मकरिणी की सुव्यवस्था हेतु मुनिराजों में उत्साह दिखाई न देने से सम्मेलन का उद्देश्य सफल न हो सका।

चर्चा-वार्ता के प्रसंग में भ्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा॰ ने भी अपनी 'श्री वर्धमान संघ योजना' प्रस्तुत की । जिसमें मुख्य रूप से सभी संप्रदायों का एकीकरण करके एक भ्राचार्य के नेतृत्व में शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित, विहार भ्रादि की व्यवस्था करने का भ्राशय व्यक्त किया गया था। यद्यपि सभी सन्तों द्वारा योजना का हार्दिक स्वागत भी किया गया भौर सिद्धान्त रूप में मान्य भी की गई, लेकिन मतैवय न हो सकने श्रीर कार्यान्वयन के प्रति श्रसमर्थता व्यक्त करने से योजना को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका।

विभाजित सम्प्रदाय का एकीकरण

चतुर्विघ संघ में पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी म० सा० की सम्प्रदाय ग्रपनी संयमसाघना और विद्वत्ता के कारण सम्माननीय मानी जाती है। लेकिन पूज्य आचार्य श्री श्रीलाल जी म० सा० के समय में कुछ एक कारणों से सम्प्रदाय के दो विभाग हो गये थे ग्रीर पृथक् होने वाले सन्तों ने मुनिश्री मुन्नालाल जी म० सा० को ग्रपना ग्राचार्य वना लिया या। इन दोनों विभागों का एकीकरण करने के लिये समय-समय पर किये गये प्रयत्न सफल नहीं हुए।

े लेकिन दोनों विभागों का एकीकरण करने के लिये प्रयतन करते

धिले हर्तीत्साह न हौकिर अपने प्रयत्नों में लगे रहे। चतुर्विय संघ इस सम्प्रदाय में अनैक्य देखने के लिये उत्सुक नहीं था ग्रीर चाहता था कि श्रमण-संस्कृति की सुरक्षा के लिये तत्पर पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी मल साल की सम्प्रदाय पुनः एक हो जाये।

बृहत्साधु-सम्मेलन के ग्रवसर पर ही श्री हेमचन्दभाई रामजी-भाई मेहता की अध्यक्षता में श्री ग्रज भा० क्वे० स्थानकवासी जैन कान्फरन्स का नौवां ग्रधिवेशन भी ग्रजमेर में हो रहा था। ग्रतः इन आयोजनों के कारण चतुर्विध संघ के प्रमुख-प्रमुख सन्त-मुनिराजों, गण-मान्य श्रावकों के ग्रतिरिक्त ग्राबालवृद्ध भाई-बहिन एकत्रित हुए थे। इन सभी की भावना थी कि इस ग्रवसर का लाभ उठाकर पूज्य श्री हुक्मीवन्दजी म. सा. की सम्प्रदाय का एकीकरण कराने के लिये प्रयत्न किये जायें।

चतुर्विध संघ की भावना को देखकर एकता के लिये प्रयत्न करने वालों के द्वारा साधु-सम्मेलन में एकता का प्रश्न प्रस्तुत किया गया। पहले किये गये प्रयत्नों की समीक्षा करने के प्रसग में प्रश्न उठा कि यह कैसे सम्भव हो ? तो विचार-विमर्श करके निर्णय किया गया कि पहले रतलाम में ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० एवं पूज्य श्री मुन्नालाल जी म० सा० के बीच हुए वार्तालाप व निश्चय का विहंगावलोकन करने के लिये यहां पधारे हुए सन्तों में से पंच मुकर्रर कर दिये जायें ग्रीर उनके निर्णय को दोनों पक्ष स्वीकार करें।

इसी भूमिका पर एकीकरण के लिये प्रयास किये गये श्रीर निर्णय के लिये निम्नलिखित मुनिराज पंच नियुक्त हुए—

१- किववयं श्री नानचन्दजी म० सा७, २ मुनि श्री मिणलाल जी म० सा०, ३- शतावधानी मुनिश्री रत्नचन्द जी म० सा०, ४- ग्राचार्य श्री श्रमोलकऋषि जी म० सा०, ५- पंजावकेशरी युवाचार्य श्री काशी-राम जी म० सा०।

पंच मुनिवरों ने एकता के सम्बन्ध में सभी तक किये गये

दद : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

प्रयत्नों ग्रादि के बारे में मंत्रणा ग्रीर विचारणा करने के पश्चात सं १६६०, वैसाख कृष्णा द, दि० १७-४-३३, सोमवार को ग्रपना निर्णय दिया। निर्णय इस प्रकार है—

ग्राज रोज दोनों पक्ष के भविष्य का फैसला पंच निम्न प्रकार से देते हैं—

१- मुनि श्री गणेशलाल जी म० को युवाचार्य पद पर नियत करें।

२- मुनि श्री खूबचन्द जी म० को उपाघ्याय पद पर नियत करें। ३- ग्रब से जो नये शिष्य हों, वे युवाचार्य की नेश्राय में रहें।

४- भविष्य के धाराधोरण दोनों पूज्य मिलकर बांधें।

४- पूज्य श्री हुकमीचन्द जी मि की सम्प्रदाय के चौमासे ठहराने की और दोषगुद्धि करने की सत्ता दोनों पूज्यों की हयाती तक दोनों पूज्यों की रहेगी श्रीर एक श्राचार्य रहने पर एक श्राचार्य की होगी।

६- फैसला मिलने के साथ ही परस्पर बारह संभोग खुले करें।
द० ग्रमोलक ऋषि, द० मुनि रत्नचन्द, द० मुनि मणिलाल

द॰ मुनि नानचन्द्र द॰ मुनि काशीराम

उक्त निर्णय को स्वीकृत करते हुए आचार्य श्री जवाहरलाल जी म॰ सा॰ ने फरमाया कि— 'फैसला मंजूर है। ग्रमलदरामद घाराघोरण वनाकर किया जायेगा।'

पूज्य श्री मुन्नालाल जी म० सा० ने फरमाया कि— 'फैसली मंजूर है।'

इस निर्णय की वृहत्साघु-सम्मेलन में उपस्थित सन्त-मुनिराजीं श्रावकों आदि सभी ने अनुमोदना की ग्रीर हृदय उल्लास से भर गये। बहुत दिनों से जो प्रश्न समग्र संघ के लिये चिन्ता का कारण बना हुग्रा था, उसका समाधान होने से सभी ने साधु-सम्मेलन की ग्रांशिक सफलता मानी और सराहना की।

समस्त स्यानकवासी समाज के इतिहास में यह एक गौरवशाली

कार्य हुआ था और उससे चरितनायक की महानता ही सिद्ध होती है कि पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी म० सा० की संप्रदाय की दो घाराओं ने भ्रापको भ्रपना केन्द्रविन्दु मानकर एकीकरण कर लिया।

एकता विषयक निर्णय हो चुका था ग्रीर उसके कार्यान्वयन के बारे में सम्मेलन के ग्रवसर पर दोनों पूज्यों के बीच विचार-विमर्श भी हुग्रा। किन्तु उसमें कुछ गत्यवरोध पैदा हो जाने से उपस्थित जन-समूह में एकता के बारे में गलतफहमियां पैदा होने लगीं। अतः उप-स्थित को वास्तविक स्थिति की जानकारी देने के लिये दि० २४-४-३३ को प्रातः द बजे निम्नलिखित १७ सज्जनों का एक शिष्टमण्डल ममैयों के नोहरे में विराजित मुनिराजों की सेवा में उपस्थित हुआ—

१- श्री हेमचन्दभाई मेहता, २- सेठ श्री अचलसिंह जी, ३- श्री वेलजीभाई लखमसी नपु, ४- दी. ब. श्री विश्वनदास जी, १- रा• सा० श्री मोतीलाल जी मूथा, १- श्री कुन्दनमल जो फिरोदिया, ७- श्री पूनम• चन्द जी नाहटा, द रा. सा. लाला टेकचन्द जी, १- सेठ श्री वर्धमान जी पीतिलया, १०- सेठ श्री कन्हैयालाल जी भण्डारी, १.- श्री सौभागमल जी मेहता, १२- डा. श्री बृजलाल डी. मेघाणी, १३- सेठ श्री दुर्लभजीभाई जोहरी, १४- श्री सरदारमल जी छाजेड़, ११- श्री जेठालालभाई रामजी-भाई, १६- श्री चिम्मनलाल पोपटलालभाई शाह, १७- श्री शांतिलाल मंगलभाई।

शिष्टमण्डल ने विराजित मुनिराजों की सेवा में एकता संबंधी पंचफेसले के ध्रमलदरामद करने के लिथे प्रार्थना की। पंचफेसले के बाद जो कुछ भी विचार-विमर्श हुग्रा और किन कारणों को लेकर गत्य-वरोध पेदा हो गया आदि सभी के बारे विवेचन होने के बाद ग्राचायं श्री जवाहरलाल जी म. सा. एवं पूज्य श्री मुन्नालाल जी म. सा. ने निम्नलिखित निश्चय किये—

१- श्राज से परस्पर वारह सम्भोग, जहां-जहां दोनों सम्प्र-दाय के मुनि हों, वहां-वहां खुले किये जाते हैं। दोनों पूज्य भ ही इस संबंधी संदेश ग्रपने मुनियों को भेज देंगे।

२- धाराघोरण बनाने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है— पूज्य श्री मुन्नालाल जी म०, मुनि श्री हजारीमल जी स०, मुनि श्री छगनलाल जी म० ग्रीर पूज्य श्री जवाहरलाल जी म०, मुनि श्री गणेशलाल जी म० तथा मुनि श्री हरखचन्द जी म०, इस तरह छह मुनिराज एकत्रित होकर भविष्य के लिये धाराधोरण बनावें। यदि इसमें कुछ मतभेद हो तो छहों मुनिवर मिलकर एक सरपच पसन्द कर लें। यदि सरपंच के चुनाव में एक मत न हो तो श्री वर्धमान जी पीतलिया तथा श्री सौभाग्यमल जी मेहता, ये दोनों साथ मिलकर मतभेद का समाधान कर दें। यदि इनके बीच भी मतथेद रहे तो इन दोनों गृहस्थों ने सीलबन्द लिफाफा श्री प्रेसीडेण्ट सा० को दिया है। उसमें लिखें हुए नाम बाला पंच, दोनों गृहस्थों के सरपंच के रूप में जो बिणंय दे, वह अन्तिम निणंय माना जायेगा।

३- मुनि श्री गणेशलाल जी म० की युवाचार्य पद तथा मुनि श्री खूबचन्द जी म० को उपाध्याय पद सं० १६६० की फाल्गुन शुक्ला १५ से पहले ही दे देना निश्चित किया जाता है।

४- फाल्गुन शुक्ला १५ के बाद जो नये शिष्य हों वें युवाचार्य जी की नेश्राय में रहें।

इस प्रकार पारस्परिक मतभेद के कारणों का समाधान हों जाने से पूज्य श्री हुकमीचन्द जी म. सा. की विभक्त सम्प्रदाय संयुक्त हो गई श्रीर भविष्य के लिये धाराधोरण बनाने का कार्य यथावसर किये जाने की ग्राशा थी।

स्वागत के लिये उत्सुक जन्मस्थान

तृहत्साघु-सम्मेलन सम्पन्न होने के पश्चात श्रांचार्य श्री जवाहर लालजी म. सा. ठाणा २२ ग्रजमेर से मारवाड-मेवाड के विभिन्न ग्रामी में विवरण करते हुए उंटाला (मावली के निकट) पधारे। वहां पूज्य श्री मुन्नालाल जी में सार के कालंधर्म को प्राप्त होने के समाचार प्राप्त हुए। समाचार ज्ञात कर श्राचार्य श्रीजी आदि सभी सन्त मुनिराजों ने ध्यान किया और दिवंगत श्रात्मा का गुणानुवाद पूर्वक पुण्यस्मरण करते हुए अपनी-अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

इसी अवसर पर उदयपुर श्री संघ सेवा में उपस्थित हुआ। वह अपने यहां श्राचार्य श्रीजी म. सा श्रादि सभी सन्तों का चातुर्मास कराने के लिये बहुत समय से लालायित था श्रीर श्रनेक स्थानों पर वहां के प्रमुख-प्रमुख श्रावक विनती करने के लिये सेवा में उपस्थित होते रहे थे कि आचार्य श्रीजी हमारे भावी संघितरोमणि के साथ चातुर्मास हेतु उदयपुर में पदापंण करने की महती कृपा करावें। ग्रनः इस समय श्रनुकूल संयोग होने से आचार्य श्रीजी ने आगामी चातुर्मास उदयपुर में करने की स्वीकृति फरमाई, जिससे उदयपुर श्री संघ के हर्ष का पार न रहा। वह अपने गौरव की श्रनुभूति से थिरक पडा। श्रपने प्रांगण में तेजस्वी सूर्य-से श्रीर श्रीजस्वी चन्द्र-से ज्योतिर्धर जवाहराचार्य एवं भावी गणपित गणेशाचार्य के पदार्पण होने रूप श्रलभ्य श्रवसर-प्राप्ति से प्रमुदित हो उठा।

दिनों की प्रतीक्षा तो एक, दो, तीन आदि गिनते-गिनते पूर्ण हो चुकी थी ग्रीर ग्रव चातुर्मासार्थ पदार्पण होना दिनों से क्षणों के वीच ग्रा टिका। वह अवसर भी ग्रा गया जब सन्तों ने नगर प्रवेश किया। नगर के महल ग्रीर मकान, चौराहे ग्रीर चवूतरे, चौगान ग्रीर चौमंजिले देहरी ग्रीर दरवाजे ग्राबालवृद्ध जनों से ग्रटे पड़े थे। उनकी ग्रांखों में उत्सुकता थी ग्राचार्य श्रीजो एवं ग्रनुगामी युवाचार्य श्रीजी आदि सन्तप्रवरों के दर्शन को। वर्षों से संजोयी ग्राशायें, स्मृतियां ग्राज सफल हो रही थीं। विशेष रूप से उनकी उत्सुकता के केन्द्रविन्दु थे चितनायक युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. जिनका—

जदयपुर जन्मस्थान था। जो यहां की घूल में खेले थे, उछले थे पौर लोटे थे। यहां के अन्त-जल से पले थे। यहां के निवासियों ने श्रापको शिशुरूप में, सद्गृहस्थ के रूप में, एक व्यापारी के रूप में देखा था। इसके साथ ही वे दृश्य भी उभर श्राये जब माता, पिता श्रीर पत्नी के देहावसान के पश्चात उनका श्रपना कहने वाला कोई नहीं रहा था। उसके बाद दृश्य बदला श्रीर देखा था श्रागारी से श्रनगारी होते श्रीर फिर संयमसाधना के साहजिक विकास को। श्राज वही पदापंण कर रहे थे। कौन ऐसे स्वतः प्राप्त अवसर का परित्याग कर सकता था? कीन था ऐसा जो भोगविजयी योगी की तेजस्विता, ओजस्विता श्रीर मधुरता के दर्शन से विचित रहना चाहता हो? कौन था ऐसा जो श्राकांक्षा श्रीर बांछा से विरत वैराग्यमूर्ति के प्रति वंदनापंण से विमुख होना चाहता हो? कौन था ऐसा जो जागरण के अग्रदूत श्रीर समता के शास्ता की समीपता का लोभ संवरण कर सकता था?

शनै:-शनै: सीमान्त से सन्तों का नगर में पदार्पण हुम्रा। राज-मार्गों की दोनों म्रोर की म्रट्टालिकाओं पर उपस्थित दर्शनोत्सुक नगर-जन सन्तपरिमण्डल के बीच चरितनायक जी को निहार कर निहाल हो गये और प्रतिभा से प्रभावित हो प्रमुदित हो उठे।

यह चातुर्मास धर्मपिपासु जनता के लिये कल्पवृक्ष-सा प्रतीत हुआ और उसकी चिरकालीन आक्रांक्षा पूरी हुई । चातुर्मास में तपस्वी मुनिश्री किशनलाल जी म. सा. ने ४१ एवं तपस्वी मुनि श्री केसरी-मल जी म. सा. ने गरम जल के आधार से ६० दिन की तपस्या की। भावक श्री गणेशलाल जी गोगुन्दा निवासी ने ४५ उपवास किये। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रावक-श्राविकाओं ने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या, पचलाण, सामायिक आदि धर्मध्यान किया।

भाचार्य श्रीजी म. सा. ग्रीर चरितनायक जी के ज्ञानगम्भीर, मंगलमय प्रवचनों को श्रवणकर श्रोतागण ग्रपूर्व श्राध्यात्मिक चेतना का श्रनुभव करते थे।

शनै:-शनै: चातुर्मास का समय समाप्त हुग्रा। उदयपुरवासियों ने भरे हुए ह्दयों से विदाई दी ग्रीर धर्मदेशना से ग्राप्लावित करने के

लिये सन्तों ने विभिन्न क्षेत्रों की ओर विहार कर दिया। एकता स्थायी न रही

चातुर्मास के दिनों में कान्फरन्स के अध्यक्ष श्री हैमचन्दभाई रामजीभाई मेहता सम्मेलन के प्रस्तावों के बारे में जानकारी देने के लिये देशव्यापी प्रवास कर रहे थे। इसी सन्दर्भ में आप उदयपुर भी प्रधारे श्रीर आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. से विचार-विमर्श किया।

चातुर्मास समाप्ति के ग्रनन्तर ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. चरितनायक जी आदि सन्त-मुनिराजों के साथ विहार कर नाथद्वारा गादि स्थानों में घर्मदेशना देते हुए निम्बाहेडा पघारे।

वृहत्साधु-सम्मेलन ग्रजमेर के ग्रवसर पर चतुर्विष्ठ सघ के प्रयत्नों से पूज्य श्री हुकमीचन्द जी म. सा. के सम्प्रदाय की दोनों घाराओं का एकीकरण हो जाने से सभी को सन्तोष ग्रीर प्रसन्तता थी। लेकिन कुछ सन्तों ने इस एकता के प्रयास को गुद्ध हृदय से ग्रंगीकार करने की तैयारी नहीं वतलाई। वे सिर्फ दिखावे के रूप में इसका पालन करना चाहते थे।

लेकिन पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. ग्रपनी श्रोर से ऐसी कोई वात नहीं करना चाहते थे, जिससे चतुर्विष संघ का प्रयास विफल वने । अतः विभिन्न बातों को सुनकर भी मीन रखना उचित ानते थे ।

पूज्य श्री मुन्नालाल जी म. सा.का देहावसान हो जाने से सम्मेलन कि निर्णयानुसार आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. दोनों घाराओं के आचार्य हो गये थे और समस्त सम्प्रदाय की व्यवस्था-सम्बन्धी रूपरेखा बनाने के लेये प्रमुख-प्रमुख संतों को चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मिती मगसिर शुक्ला १४ के आसपास निम्बाहेड़ा में एकत्रित होने की सूचना करा दी थी।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. तो निश्चित समय पर निम्बाहेड़ा पधार गये, मगर संघ का दुवैंव ही समिभिये कि अनेक उलभानों के बाद जो एकता हुई थी वह स्थायी न रह सकी श्रीर निम्बाहेडा में उस एकता की इतिश्री हो गई।

#### ६४ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने जब देख लिया कि एकता की भावना ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी उपाय सफल नहीं हो सकेगा। श्रतः निम्बाहेड़ा में कल्पकाल तक विराजने के पश्चात विहार करके श्रनेक स्थानों को फरसते हुए जावद पधारे।

#### युवाचार्य-पद-महोत्सव

बृहत्साघु सम्मेलन के निर्णयानुसार ग्राचार्य श्रीजी म. सा. फाल्गुन गुवला १५ से पहले चित्तनायक पं॰ र॰ मुनि श्री गणेशलालजी म. सा. को युवाचार्य पद एवं मुनि श्री खूबचन्द जी म. सा. को उपाच्याय पद प्रदान करने के शुभ कार्य को किसी योग्य स्थान में चतुर्विध सघ के समक्ष कर देना चाहते थे। इसके लिये ग्रनेक स्थानों के श्री संघों की विनतियां थीं। जावद श्री संघ की भी इस शुभ कार्य को ग्रपने प्रांगण में कराने के लिये पहले से ही आग्रहपूर्ण विनती हो रही थी श्रीर जब ग्राचार्य श्रीजी म. सा. जावद पधारे तो पुनः ग्रपनी विनती को दोहराया।

पूज्य श्री हुकमीचन्द जी म. सा. की संप्रदाय के लिये जावद एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। पूज्य श्री शिवलाल जी म. मा. आदि अनेक महापुरुषों के युवाचार्य-पद-महोत्सव एवं आचार्य-पद-महोत्सव मनाने का सौभाग्य इसी नगर को प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार से सम्प्रदाय के इतिहास में स्मरणीय इस जाव नगर के गौरव में एक नया पृष्ठ जोड़ने के लिये श्राचार्य श्रीजी म. सा ने युवाचार्य पद-प्रदान महोत्सव श्रपने यहां कराने के लिये जावद श्रं संघ की विनती स्वीकार कर ली और सं० १६६०, मिती फाल्गुन शुक्ला पदवी प्रदान करने का शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया।

इस स्वीकृति से जावद श्री सघ का उत्साह द्विगुणित हो गया चतुर्विघ श्री संघ में जिस मंगल महोत्सव होने की प्रतीक्षा की जा रहं थी, उसके जावद में होने के समाचार ज्ञातकर सभी को महान हुं हुआ श्रीर यथासमय श्रपनी घर्मकरिणी के भादी संघनायक के युवा चिर्य-पद ग्रीर उपाध्याय-पद महोत्सव के दर्शन एवं श्रद्धा-भिक्त प्रकट करने के लिये चारों तीर्थ — साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका — जावद में एक वित्र होने लगे।

फाल्गुण कृष्णा द्वादशी को आचार्य श्रीजी म. सा. श्रनेक सत-मुनिराजों के साथ जावद पधारे। देश के इस छोर से उस छोर तक निवास करने वाले हजारों आबालवृद्ध भाई-बहिन जावद ग्राने के लिये अपने-अपने स्थानों से चल पड़े। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया तक करीब ७००० व्यक्ति जावद श्रा चुके थे ग्रीर साधु-मुनिराजों की संख्या ३० एवं महासितयों की संख्या ३६, कुल ६५ हो गई थी।

इस महोत्सव के अवसर पर विराजमान सन्तों व सितयों की धुभ नामावली इस प्रकार है—

- १- पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा.
- २- मुनिश्री चांदमल जी म. सा.
- ३- ,, हर्षचन्द जी म. सा.
- ४- ,, मांगीलाल जी म. सा.
- ५- ,, धुलचन्द जी म. सा.
- ६- ,, सोतीलाल जी म.सा.
- ७- ,, गणेशलाल जी म. सा. (चरितनायक)
- ५- ,, सरदारमल जी म. सा.
- ६- " हजारीमल जी म. सा.
- १०- ,, पन्नालाल जी म. सा.
- रश- ,, शोभालाल जी म. सा
- १२- ,, श्रीचन्द जी म. सा.
- १३- " मोतीलाल जी म. सा.
- १४- ,, वनतावरमल जी म. सा.
- १४- " गव्वूलाल जी म. सा.
- १६- ,, कपूरचन्दजी म. साः

250

१७- मुनिश्री हेमराज जी म. सा.

हषंचन्द जी म. सा. 82-

हमीरमलजी म. सा 28-

नन्दलालजी म.सा. ₹0-

भूरालाल जी म. सा. ⊋ &-

जीवनमल जी म. सा २२-

जेठमल जी म. सा. २३-

चांदमल जी म. सा. २४-

सुमालचन्द जी म. सा २५-

घासीलाल जी म. सा. २६-

जवरीमल जी म. सा. २७-

चतुरसिंहजी म. सा. ग्रम्बालाल जी म. सा. 78-

मोतीलाल जी म. सा.

महासतियों में श्री रंगूजी म. सा. की सम्प्रदाय की महासती प्रवर्तनी श्री भ्रानन्दकंवर जी म. सा. ठा. २५ ग्रीर श्री मोतां जी म. सा. की सम्प्रदाय की महासती प्रवर्तनी श्री केसरकंवर जी म. सा. ठा. १०।

फाल्गुन शुक्ला ३ को एकदिन शेष रह गया था। जावद भीर जावद के ग्रास-पास के क्षेत्रों में एक आह्लादक वातावरण के दर्शन होते थे। फाल्गुन मास तो वैसे ही प्राकृतिक नवोन्मेष का प्रतीक माना जाता है, जब हेमन्त से छुई-मुई बनी प्रकृति नये नये पल्लवों के परिधानों से स्ववेषभूषा का साज सजा ऋतुराज वसन्त का स्वागत कर मानव मन को उत्साह एवं ग्रानन्द से भ्राप्लावित कर देती है। फाल्गुन नये का स्वागत करने का सनातन सत्य सिद्धान्त है श्रीर मानो इसी को चरि-तार्थं करने के लिये वाल युवा-नृद्ध का भेद भूल प्रावालवृद्ध नरनारी मामूहिक रूप में एकत्रित होकर युवाचार्य का अभिनन्दन करने उपस्थित हो गये थे। श्रव तो इतनी ही प्रतीक्षा हो रही थी कि कब ऊषा हो

ग्रीर स्वागत के लिये चल पड़ें। तैयारियां तत्परता से पूर्ण हो चुकी थीं। उत्साह का ग्रतिरेक उत्सव में परिणत होने के लिये मचल रहा था। प्रवन्धक व्यवस्था का निरीक्षण करके अपनी त्रुटियों को सम्भाल रहे थे। लेकिन दर्शकों की विचारधारा तो एक ही केन्द्रविन्दु पर केन्द्रित थी कि इस गुभ महोत्सव का गुभारम्भ शीझ ही हो।

युवाचार्य पदवी प्रदान करने के लिये ११ से १ बजे तक का समय गुभ माना गया था। परन्तु फाल्गुन गुक्ला ३ के सूर्योदय की स्विणम प्रभा के साथ ही समारोह का श्रीगणेश हो गया। सात बजे श्री सुखदेव जी खूबचन्द जी के नोहरे से दीवानवहादुर सेठ श्री मोतीलाल जी मूथा के नेतृत्व में ग्रावालवृद्ध श्रावक-श्रावि ग्राग्नों का जुलूस निकला, जो नगर की प्रदक्षिणा देता हुआ करीव ६ बजे पुनः उसी स्थान पर लीट ग्राया।

समारोह के लिंगे राजकीय शाला के प्रांगण में प्रवन्ध किया गया था। सभी दर्शकों के वैठने के लिये एक विशाल पंडाल वहां वनाया गया था। शनै:-शनै: दर्शकों का ग्रागमन प्रारम्भ हुग्रा और करीव प्राध धण्टे में विशाल प्रांगण भी उपस्थिति को देखकर छोटा-सा प्रतीत होने लगा। जिधर भी देखने उधर रंग-विरंगे परिवानों से परिवेष्ठित वाल, युवा, वृद्ध नर-नारी दृष्टिगत होते थे। प्रतीत होता था कि ऋतुराज वसन्त ही स्वयं स्वागतार्थ समुपस्थित हो गये हैं।

साइ दस वजे पूज्य अ। चार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा.

ने चिरतनायक जी ग्रादि सन्त-मुनिराजों के सिहत पदार्पण किया। जय
ध्विन के साय दशेकों ने स्वागत किया।

ग्यारह वजते ही ग्राचार्य श्री जी एवं समस्त सन्तों के समदेत स्वर हारा किये गये नवकार मन्त्र के पाठ एवं भगवान शांतिनाय की शांधना ने समारोह का मुख्य कार्य-क्रम प्रारम्भ हुग्ना । भनन्तर ७। शो जो ने सामयिक प्रवचन फरमाया । जिसमें ग्राज के महो. काराों, पूर्वजालीन घटनाग्रों ग्रादि के दारे में संकेत करते हुए ६८ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

पद के महत्त्व का उल्लेख किया कि-

यहां भावी आचार्य का प्रसंग है। इसलिये ग्रिरिहंत, सिंह, उपाध्याय, साधु के विषय में कुछ न कह कर ग्राचार्य के विषय में थोड़ा॰ सा कहता हूँ।

श्री स्थानांग सूत्र के तीसरे स्थान में तीन प्रकार के श्राचार्य बतलाये गये हैं— कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य। उनमें से यहां धर्माचार्य से ही सम्बन्ध है श्रतः धर्माचार्य की ज्याख्या की जाती है। धर्माचार्य के भी नामाचार्य, स्थापनाचार्य, द्रव्याचार्य श्रीर भावाचार्य यह भेद हैं। भावाचार्य के लिये तो शास्त्र में यहाँ तक कहा है कि जो भावाचार्य है, वह तीर्थंकर के समान है।

दीक्षा लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति धर्माचार्य नहीं हो जाता। धर्माचाय पद चतुर्विध संघ द्वारा संस्कार किया हुम्रा व्यक्ति ही पा सकता है। चतुर्विध संघ ही जिस व्यक्ति को धर्माचार्य पद पर स्थापित कर दे वही व्यक्ति धर्माचार्य है। म्रपने मन से कोई भी व्यक्ति धर्मी चार्य नहीं हो सकता है। धर्मनीति में बलात्कार सम्भव नहीं है। यहां कोई जबरदस्ती म्राचार्य नहीं बन सकता।

धर्माचार्य में गीतार्थ, अप्रमादी और सारणा-वारणा करनेवाली यह तीन गुण होना आवश्यक हैं। अर्थात् जो सूत्रार्थ का जानकार हो, प्रमाद रहित हो और संघ की व्यवस्था करने वाला हो। जिसमें ये तीन गुण नहीं हैं, वह आचार्य नहीं हो सकता है।

स्वर्गीय पूज्य श्री श्रीलालजी म॰ सा॰ फरमाया करते थे कि ग्राच यं पत्थर-सा कठोर भी न हो ग्रीर पानी जैसा नम्न भी न हो। किन्तु बोवानेरी मिश्री के कूंजे की तरह हो। ग्रथित् जैसे मिश्री का कूंजा सिर पर मारने से तो सिर फोड देता है और मुंह में रखने से मुंह मीटा कर देता है। उसी प्रकार ग्राचार्य भी ग्रन्याय का प्रतीकार करने के लिये कठोर-से-कठोर रहे ग्रीर सत्य तथा न्याय के लिये मुंह में रखी मिश्री के समान मीठा ग्रीर नम्न रहे।

इसके पश्चात बृहत्साधु-सम्मेलन अजमेर में पंच मुनियों के निणंय का संकेत करते हुए फरमाया कि सातवें पाट पर मुनिश्री गणेश-लालजी को युवाचार्य पद देने का ठहराव किया था और जिसका समर्थन समाज की कान्फरन्स ने भी किया और कान्फरन्स के अध्यक्ष एवं सोलह सदस्य, इन प्रकार १७ व्यक्तियों के शिष्टमण्डल ने भी व पूज्य श्री मुन्नालाल जी म. सा. की स्वीकृति से यह ठहराव किया था कि युवाचार्य पद की चादर फाल्गुन जुक्ला १५ से पहले करने का निश्चय किया जाता है। इस प्रकार युवाचार्य पद के लिये मुनिश्री गणेशलाल जी का चुनाव केवल मेरे या इसी संप्रदाय के संघ द्वारा ही नहीं हुआ वरन भारतवर्ष के समस्त चतुर्विध संघ द्वारा हुआ है। तदनुसार ही आज यह युवाचार्य की चादर देने का कार्य किया जा रहा है।

मुनिश्री खूबचन्द जी को उपाध्याय पद की चादर देने का भी निर्णय में उल्लेख है। इसके लिये उन्हें जावद ग्राने की सूचना करवा दी गई थी श्रीर जावद संघ ने शिष्टमण्डल भेजकर श्री खूबचन्द जी से जावद ग्राने की प्रार्थना भी की थी। लेकिन वे नहीं ग्राये, इसलिये आज युवाचार्य पद की चादर देने की एक ही किया की जा रही है।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. के प्रवचन-समाप्ति के बाद मुनिश्री चांदमल जी म. सा. (बड़े), मुनिश्री हरखचन्द जी म. सा. श्रीर मुनिश्री पन्नालाल जी म. सा. (सादड़ी वाले) ने पूज्यश्री के व्याख्यान व मुनिश्री गणेशलाल जी म. सा. को युवाचार्य पद देने का समर्थन किया। ग्रन्य उपस्थित सन्तों की ग्रोर से मुनिश्री गव्यूलाल जी म. सा. ने तथा महासतियां जी की ग्रोर से प्रवर्तनी श्री ग्रानन्दकंवरजी म. सा. व प्रवर्तनी श्री वेशरकंवरजी म. सा. ने समर्थन, श्रनुमोदन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।

श्रनन्तर समारोह के लिये वाहर से श्रागत विभिन्न सन्त-सितयां जी, श्रावक-प्रमुखों और श्रावक-संघों की शुभकामनायें व सन्देश रूप में पारे हुए पत्र व तार पढ़कर सुनाये गये। इस प्रकार चतुर्विध संघ की श्रनुमोदना हो जाने के बाद चिरितनायक मुनिश्री गणेशलाल जी म. सा. पूज्य आचार्य श्री जवाहर-लाल जी म. सा. के सामने श्राज्ञा की प्रतीक्षा में विनीत शिष्य-से खड़े हुए। श्राचार्य श्रीजी ने नन्दीसूत्र का पाठ कर अपनी चादर उतार कर चिरतनायक को श्रोढ़ाई श्रीर उपस्थित सन्तों ने चादर के कोने पकड़कर श्रपना सहयोग, समर्थन व्यक्त किया।

उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्ररिम सूर्य तमसावृत रजनी के गहन ग्रन्धकार को भेदन करने का दायित्व लघु दीप को सौंप कर ग्रपने ग्रनिर्वचनीय सन्तोषानुभव में लीन हो।

सवा बारह बजे यह कार्य सम्पन्न हुम्रा । दर्शकों ने जय-जय-कारों से म्राचार्य श्रीजी म० सा०, युवाचार्य श्रीजी के प्रति ग्रपनी श्रद्धाः भिवत, प्रमोद व्यक्त करते हुए अभिनन्दन किया। अनन्तर म्राचार्य श्रीः म. सा. ने एक छोटा-सा प्रवचन फरमाया—

श्रीमज्जैनाचायं पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी म. सा. के सात पाट पर श्री गणेशलाल जी आचार्य नियुक्त हुए हैं। ये मेरे युवाचा हैं। चतुर्विध संघ का कर्त य है कि इनके वचनों को 'सद्हाणि', 'पर यामि', 'रोइयामि' रूप में स्वीकार करें। युवाचार्य जी का कर्त व्य है ि धर्ममार्ग में सदा जागृत रहते हुए श्रास्था श्रीर विवेक पूर्वक चतुर्वि संघ को धर्ममार्ग में प्रवृत्त कराते रहें। मुफे विश्वास है कि युवाचा जी इस पद को जिम्मेदारी दक्षता पूर्वक निभायेंगे। इनका नाम गण ईश = गणेश है। यह नाम इस पद के कारण सार्थक हुग्रा है। श्राशा ये उत्तरोत्तर सघ की उन्नित करेंगे।

आचार्य श्रीजी के प्रवचन की समाप्ति के ग्रनन्तर युवाचार्यश्रं ने फरमाया—

श्रकामी यो भूत्वा निखिल मनुजेच्छा गमयति, मुमुक्ष संसाराम्बुनिधितरि वत्तारय विभो । महारागद्वेषादि कलहमल हारिन्नामृतदाम्, सुबुद्धिं मह्यं हे जिन ! गणपते ! देहि सततम् ॥

में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुक्ते वह शक्ति प्रदान करे जो शक्ति सारे ससार का कल्याण करने वाली है। आज मुक्ते जो गुरुतर उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसे मैं ऐसी शक्ति के सहारे ही वहन कर सकता हूँ। मैं सदैव भावना रखता था कि जीवन भर आचार्य भी द्वारा प्राप्त आज्ञा का पालन करता हुआ सन्तों की सेवा करता रहूँ। मेरी इस भावना के विपरीत पूज्य आचार्य श्री एवं चतुर्विध संघ ने मुक्त अल्पशक्ति वाले को यह भार सौंपा है। इसलिये मैं नम्रता-पूर्वक आचार्य महाराज से भी ऐसी शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ जिसके द्वारा में इस महान बोझ को उठाने में समर्थ होऊं।

पूज्यश्री के साथ ही सन्तों ने हाथ लगाकर मुफे जो चादर प्रदान की है, वह चादर तंतुओं की बनी हुई है। संस्कृत में तन्तु का दूसरा नाम गुण है। ग्रर्थात् यह चादर गुणमयी है। मुफे ग्राका है कि इस गुणमयी चादर के साथ ही मुफे गुणों की भी प्राप्ति होगी, जिससे मैं इसकी रक्षा करने में समर्थ होऊं। यद्यपि यह गुणमयी चादर मेरी रक्षा करने में समर्थ है, तथापि इस चादर की रक्षा होना भी ग्रावर्थक है। मुफे यह चादर ग्राचार्य महाराज सहित सब सन्तों ने प्रदान की ग्रीर चतुर्विध संघ ने इसका अनुमोदन किया है। इस कारण मुफे विश्वास है कि चतुर्विध संघ इसका रक्षक है। चतुर्विध संघ ऐक्यवल रो इसकी रक्षा करता रहेगा तभी इस चादर का गौरव सुरक्षित रहेगा ग्रीर तभी यह संघ की उन्नित करने में भी समर्थ होगी। मैं शासननायक ग्रीर गुरु महाराज से यही भिक्षा मांगता हूँ कि इस चादर के गौरव की रक्षा करने की शक्ति मुफे प्राप्त हो।

श्रनन्तर समारोह-समापन विधि के रूप में विभिन्न सन्तगुनिराजों श्रौर महासितयां जो म. सा. ने अपने-श्रपने हृदयोदगार

प्पनत किये श्रौर जावद श्री संघ की श्रोर से इस शुभ समारोह के निये

#### १०२ : पुज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. की स्वीकृति के लिये कृतज्ञता-ज्ञापन एवं श्रद्धांजिल समर्पण तथा विराजमान सन्त सितयां जी म॰ सा॰ की सिविधि वंदना करते हुए ग्रागत सज्जनों को धन्यवाद दिया गया और आगत सज्जनों की श्रोर से इस गौरवमयी श्रवसर का लाभ प्राप्त कराने के लिये जावद श्री संघ का ग्राभार मानने के बाद समारोह सम्पन्न हुग्रा। बीकानेर श्री संघ के सज्जनों की ओर से प्रभावना बांटी गई।

इन्हीं दिनों बिहार प्रान्त में भयंकर भूकंप भ्राने के कारण हजारों व्यक्ति बेघरबार के होकर वष्ट का भ्रमुभव कर रहे-थे। हजारों व्यक्ति भ्रपने प्रियजनों के कालकविलत हो जाने से भ्रमाथ हो गये-थे श्रीर उनकी डबडबाई ग्रांखें अपने आश्रय एवं अभय के लिये टुकुर-टुकुर देख रही थीं। हृदय की व्यथा भ्रांखें बिखेरती थीं। श्राचार्य श्रीजी का कारुणिक हृदय ऐसी करुणापूर्ण स्थिति की भ्रवहेलना नहीं कर सकता था श्रीर भ्रपने प्रवचन में भ्रापश्री ने बिहार प्रान्त की कष्ट कथा का संकेत कर श्रावकों को उनके कर्तव्य का स्मरण कराया।

इस कारुणिक प्रवचन के फलस्वरूप समारोह के उपलक्ष्य में श्री नथमल जी चोरिडया ने 'कान्फरन्स भूकंप रिलीफ फंड' कोलने श्रीर उसमें यथाशिकत सहायता, दान देने के लिये विनम्न निवेदन किया। परिणामतः क्षणमात्र में ही लगभग दो हजार रुपये एकत्रित हो गये श्रीर शनै:-शनै: एक बहुत बड़ी घनराशि सहायता कार्यों में व्यय करने के लिये प्राप्त हुई।

#### मालव की भ्रोर

समारोह सोल्लास सम्पन्न हो चुका था। दर्शनार्थी सुविधा-नुसार श्रद्धेयों के मांगलिक श्रवण रूप पाथेय के साथ ग्रपने-ग्रपने गंतव्य स्थानों की ग्रोर प्रस्थान करने लगे।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने कुछ दिन जावद विराजने के श्रनन्तर ठाणा १२ से वेगूं की श्रोर तथा युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. ने ठाणा ६ से रामपुरा की ओर विहार किया। श्राचार्य श्रीजी

म. सा. वेगूं के निकटस्थ स्थानों को धर्मदेशना से मुखरिश करते हुए रामपुरा पधारे। चातुमीस काल निकट ही था और विभिन्न की नी की विनतियों पर द्रव्यक्षेत्रादि की अनुकूलता से विचार करके प्राचानी श्रीजी म. सा. का सं० १९६१ का चातुमीस रतलाम निर्मिश किया। युवाचार्य-पद का प्रथम चातुमीस

विक्रम सं० १६६१ का चातुमीस रतलाग हुआ।

यद्यपि पूज्य आचार्य श्री जवाहरलाल जी ग० सान के साध श्रीपश्ची का पहले भी रतलाम में पदार्पण हुआ था और सं० १० भ, १६७० में चातुर्मास समय भी यहीं व्यतीत किया था। लेकिन भूवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात का यह प्रथम जानुमान होने ज विलेष उल्लेखनीय है।

पूज्य श्री हुनमीचन्द जी म. सा. की श्रमप्रदाय के लिक्निम्
महोत्सनों के मनाने से महनीय एवं पूज्यों के पादपदार्थ में प्राप्त में पादपदार्थ में प्राप्त में पादपदार्थ में प्राप्त में पादपदार्थ में प्राप्त में प्राप्त में पादपदार्थ में प्राप्त में मान्त हुन्ना है।

# १०४: पूज्य गणेशाचार्यं-जीवनचरित्र

प्रश्नों का सम्यक् समाधान कर भौतिक पाश से प्रताड़ित मानवजाति को नई चेतना से अनु ाणित करने लगी। जैनागमों के अगम्य आशय सरल सुबोध भाषा में प्रतिपादित होने लगे।

भव्यात्माश्रों ने आपश्री की माधुर्यमयी वाणी का महत्त्व समका। शुद्धि श्रीर सिद्धि, जीवन का सत्य, धर्म का मर्म, मानव की मानवता श्रीर तत्त्वचिन्तन श्रादि की भांकियां प्राप्त कीं। जो आज भी हमारे मनों में गूंज रही हैं कि श्रात्मा के सम्बन्ध में मनन श्रीर चिन्तन करना ही हमारी जिज्ञासा का चरमविन्दु है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। श्रात्मा को पहचानना ही परमात्मपन को उपलब्ध करना है। जहां से ससार के बदलते हुए भावों का श्रवलोकन किया जा सके। श्रात्मस्वरूप को न पहचानने के कारण ही श्राज संसार में इतना श्रज्ञानान्धकार व दुःख छाया हुश्रा है।

श्रापश्री की इस माधुर्यमयी ग्रमृत वाणी का रसास्वादन करने के लिये दूर-दूर के क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों ग्रबालवृद्ध जनों का ग्राग-मन होता रहता था। श्रापके उपदेश से प्रभावित होकर ग्रनेक धार्मिक श्राचार-विचार के श्रद्धालु भाई-बिहनों ने ग्रात्मशुद्धि के लिये तपस्यार्य कीं। ग्रनेकों ने स्वधर्मी बन्धुओं के सहायतार्थ एवं पारमार्थिक कार्यों में सहयोग देने के लिये यथाशक्ति दान दियां। जीवदया के कार्यों को सम्पन्न किया एव ग्रपने-ग्रपने जीवन को सयमित बनाने के लिये वर्त पचलाण ग्रहण किये। सारांश यह कि स्वपर-कल्याण ग्रथवा सर्वोदय के सन्देश को साक्षात करने के लिये तन-मन-धन से सहयोग देने का निर्णय किया तथा जनसाधारण ने भी उपदेशों के श्रवण एवं संयम-वैराग्य-मयी वाणी से प्रभावित होकर मांस-मिदरा ग्रादि ग्रभक्ष्य पदार्थों के खान-पान का त्याग किया ग्रीर यथाशक्य नियम-प्रतिज्ञा लेकर जीवन को नैतिक वनाने का लाभ उठाया।

पर्यू पण पर्व धर्माराधना एवं संयमसाधना का सुग्रवसर है। अतः इन पुण्य दिवसों में साधु मुनिराजों ने विविध प्रकार की तपस्यायें की एवं श्रावक-श्राविकाओं ने भी बेला, तेला, पवोला, ग्राड आदि अनेक प्रकार की तपस्यायें शक्त्यनुसार कीं। पूर के दिन बिना किसी प्रकार बाह्य दिखावे के पारणे हुए ग्रीर इन तपस्याग्रों की स्मृति में सामा- जिक सुधार एवं निर्माण के कितपय महत्त्वपूर्ण निश्चय किये कि जहां कन्या या वर का विकम हुआ हो, उस विवाह में न तो सम्मिलित होना ग्रीर न भोजन करना। मृत्यु-भोज प्रथा भी समाज में कम होती जा रही थी लेकिन कहीं-कहीं हो जाते थे, ग्रतः उनको ग्रपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण रूप से वन्द करने के लिये, उनमें शामिल न होने की प्रतिज्ञायें तो सैकड़ों में हुईं।

दलित जातियों के उत्थान और उनके नैतिक विकास के लिये पूज्य आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. की तरह आपश्री भी अपने प्रवचनों में संकेत करते थे। बहुत से अछूत समभे जाने वाले भाई-बहिन भी आपका प्रवचन सुनने आते थे। आप उनको जीवन का वास्तविक उद्देश्य समभा कर सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते और अपने को उच्च कहने वालों के प्रति संकेत करते कि मानव समाज का असीम उपकार करने वालों को अस्पृश्य, घृणास्पद या नीच समभने वाले बन्धुओ ! आप अपने को उच्च वर्ग का कहते हो तो समभ में नहीं आता कि उच्चता का अर्थ क्या ? क्या उनसे मानवता का व्यवहार न करना ही उच्चता है या मानवता के नाते अपने समान समभना उच्चता है ? याद रखो कि यह नीच कहलाने वाले आपके समान प्राणधारी हैं, भनुष्य हैं, इनकी इच्छा, आकांक्षा, अनुभूति आपके समान है। इन्हें विकार मत दो। इनका अपमान मत करो।

म्रापकी वाणी का उच्चवर्ग भीर म्रस्तों पर म्रनूठा प्रभाव पड़ता पा भौर वे भपनी-भ्रपनी किमयों या भूलों को सुधारने की ओर भिन-

आपथी के प्रवचनों का लाभ लेने के लिये सुदूर की तों से पार्ट कि पार्ट विकास संघ के भार्ट ...

## १०६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

बहिनों में अपूर्व उत्साह था। वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति इतने संजग्न थे कि प्रत्येक स्वधर्मी वन्चु के आतिथ्य-सत्कार, व्यवस्था आदि में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं आने देते थे। सभी का एक ही लक्ष्य था कि आगत सज्जनों को किसी प्रकार की परेशानी अनुभव न हो। वे जिस भावना को ले कर आये हैं, उसमें किसी भी रूप से व्यवधान न आये। नवयुवकों में इतना उत्साह था कि स्वयमीजनों की सेवा का प्रत्येक कार्य स्वयं करने में अपना गौरव मानते थे।

#### चातुर्मास का भ्रन्तिम दिवस

दिन के अनन्तर दिन आते रहे और चातुर्मास के चार मास ऐसे बीत गये मानो कल चातुर्मास प्रारम्भ हुआ था और आज उसका अन्तिम दिन आ पहुंचा है। यह अनुभव ही नहीं हुआ कि चार मास का समय कब सरक गया। लेकिन समय के सरकने के साथ चातुर्मास समाध्ति के पश्चात सन्तों के विहार का दिवस— मार्गशीर्ष कृष्णा रे भी आ पहुंचा। इस दिवस जिधर भी देखो उधर अपार जनमेदनी दृष्टिगोचर होती थी। स्थानीय सज्जनों के अतिरिक्त बाहर से आग आवक-श्राविकाओं की सख्या करीब ५००० की रही होगी। प्रवचन मंडप में सहस्रों जन थे। लेकिन उनके मुख-मण्डल पर प्रफुल्लता नह यो। कुछ उदासीनता भलक रही थी। मनों में द्वन्द्व चल रहा था विश्राज आपश्री का विहार होगा।

अनन्तर वह क्षण भी आ गया जब श्रापश्री ने सन्तों के सां विहार किया। विदाई का दृश्य बड़ा ही भावपूर्ण था। उपस्थिति ं जयघोप किया लेकिन उसमें भरे मन की गूंज थी। हजारों साथ सां पंदल चल दिये श्रीर संकड़ों तो दो-दो चार-चार मील तक साथ रहें आप श्री ने कुछ समय रतलाम के आस-पास के क्षेत्रों में विहार के पुज्य श्रीजी की सेवा में पहुंचने के लिये मेवाड़ की श्रीर विहार कर दिया

मार्ग के जिन ग्रामों या नगरों में आप पद्यारते थे कि वहाँ है एरेर उनके निकटस्य प्रदेश वासियों की ग्रोर से दो-चार दिन विराह

कर धर्मामृत का पान कराने की विनितियां होना प्रारम्भ हो जाता था। हनके मनों में 'यस्य देवस्य गंतव्यं स देवो गृहमागतः' का भाव छलकने लगता था। आपश्री भी समयानुसार दो-चार दिन विराज कर धर्मो-पदेश फरमाते थे श्रीर सीधी-सादी भाषा में होने वाले श्रापश्री के उप-देश जनता के अन्तर्मन तक पैठ जाने थे।

## पाचार्य श्रीजी की सेवा में

श्रापश्ची ने श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. की सेवा में उपस्थित होने के लिये मेवाड़ की श्रोर विहार किया था। उधर श्राचार्य श्रीजी म. सा. का भी चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मालवा की ओर विहार हुश्रा और फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को जावरा पधारे। उसी समय चिरतनायक जी मुनिश्री चांदमल जी म. सा. (बड़े) श्रादि सन्तों सहित जावरा पधार गये श्रीर श्राचार्य श्रीजी के साथ ही नगर-प्रवेश किया। नगरवासियों ने बड़े ही उत्साह श्रीर उमंग से अगवानी की।

धर्मप्रवर्तकों के पदापण से प्रत्येक स्थल तीर्थ के विरुद्ध को प्राप्त कर लेता है। आचार्य श्रीजी, युवाचार्य श्रीजी एवं प्रत्यान्य ज्ञान व्यान तप-संलीन सन्त-मुनिराजों के पदार्पण से जावरा नगर तीर्थ का गया। भव्य जीवों के उत्कर्ष के लिये वीतराग वाणी की देशना गुरा रित होने लगी और होली चातुर्मास तक सभी मुनिराजों का जामग में विराजना हुआ।

१०८ : पुज्य गणेशाचार्य-जीवनमरित्र

भागामी चातुर्मास (सं॰ १९६२) के लिये देवास श्री संघ को स्वीकृति फरमाई ।

मालवा श्रीर मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में जैन-दर्शन, श्राचार-विचार से समृद्ध धर्मोपदेश देते हुए श्रीर त्याग-प्रत्याख्यान कराते हुए चरितनायक जी सं० १६६२ के चातुर्मासार्थ देवास पधारे।

देवास पर्वंतीय उपत्यका के मध्य बसा हुआ हरा-भरा धन-धान्य सम्पन्न एक सुरम्य नगर है। चारों स्रोर शांत वातावरण, हरे-भरे पर्वतों स्रोर दूर-दूर तक खेतों, वनराजि से धिरा होने से तपोभूमि की कल्पना को साकार कर देता है। मध्यभारत के रजवाड़ों में देवास भी एक राज्य था और वहां के राजा छत्रपति शिवाजी के वंशज थे।

देवास श्री संघ चरितनायक जी की प्रतिभा एवं विद्वता से पहले ही परिचित हो चुका था श्रीर चातुर्मास की स्वीकृति से उसका उत्साह द्विगुणित हो गया। भव्य स्वागत-समारोह के साथ श्री संघ ने सन्तों का नगर प्रवेश कराया। सन्तों का समागम सत्पुरुषों के लिं प्रेरणादायक होता है।

प्रतिदिन आपके प्रवचन होते थे। घर आई इस प्रवचन-गंग की पिवत्र घारा से पावन होने के लिये यथासमय श्रोताग्रों का समूह एकत्रित होता, तत्त्वचर्चा के अवसर पर विद्वानों का जमघट लग जाता भीर त्याग, प्रत्याख्यान करने वालों का तो एक मेला-सा ही पुहा रहता था।

इसका लाभ सिर्फ साधारण जन ही लेते हों सो बात नहीं थी। श्रोताग्रों एवं जिज्ञासुओं में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की उप-स्थित भी उल्लेखनीय रहती थी। आपके उपदेश, ग्राचार-विचार का विवेचन सबके लिये समान रूप से हितकर था एवं उसे श्रवण करने का ग्रिधकार भी सभी के लिये सुलभ था। किसी वर्ग या जातिविशेष तक उपदेश सीमित नहीं थे। जो भी ग्राता, उपदेश सुनता ग्रीर ग्रंतर् में एक नई चेतना, नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा श्राप्त कर लौटता था।

कापके प्रवचनों का इतना ब्यापक प्रभाव हुआ कि अनेक राज्या-विकारियों, सरवारों ने नद्य-मांस आदि अमध्य भक्षण आदि के कुल्यसनों का त्याग कर दिया। उनका ऐसा करना कोई आद्या की बात नहीं यी। जहां पर भी प्रमावद्याली और सहृदय सन्त विराजमान होते हैं, वहां ऐसी वातें होना सहज्य ही है। मानव मात्र में उज्ज्यल आत्सा विद्यमान है और उसकी उज्ज्यलता का प्रकाशन भी करना चाहता है। लेकिन योग्य संयोग पाकर ही सफलता प्राप्त होती है।

श्रापत्री के देवास विराजने से वहुत उपकार हुए। दया, पोषड़, उपवास श्रादि तपस्यायें वड़ी संख्या में हुई। संक्षेप में कहा जारे तो आपश्री का यह चातुर्मास सब प्रकार से सफल हुआ।
•यवस्थापकीय ग्रविकार-प्राप्ति

चिरतनायक जी का सं० १६६२ का चातुर्मास देवास धा भीर पूज्य भाचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. चातुर्मासार्थ रतलाम भें विराजमान थे। इस प्रकार दो-दो सन्त-शिरोमणियों की धर्मदेशना से मालव-मेदनी में मधुरता का प्रसार हो रहा था। दोनों महान थे और उनके महान उपकारी मनोहर मंगल वचनों को सुनकर मुमुक्षु मानवीय भारमाश्रों को मनन-चिन्तन के लिये नित नूतन अनुभूतियां प्राप्त होती थीं।

दोनों महान अनुपमेय थे। यदि एक सूर्य था तो दूसरा चन्द्रमा। यदि एक संघ-शिरोमणि घा तो दूसरा संयम-शिरोमणि। यदि एक तेजस्वी या तो दूसरा ओजस्वी। यदि एक संगठन का प्रस्तावक था तो दूसरा उसकी दोष्ति। यदि एक दीपक घा तो दूसरा उसकी दोष्ति। यदि एक जीवन का साहित्य था तो दूसरा उसका भाष्य। एक त्यागी था तो दूसरा संयमी। यदि एक संस्कृति का रक्षक था तो दूसरा उसका प्रसार उसका प्रसारक। इस प्रकार दोनों अपने-अपने रूप में महान थे और धवनी महानता से मालवमेदनी में मानवता की विवेचना गरते हुए मुगुधु थं। को प्रतिदोधित कर रहे थे।

चित्तिनायक जी युवाचायं पद पर प्रतिष्ठित हो गये थे,

श्रभी तक पूज्य श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. स्वयं संप्रदाय के चातुर्मास, विहार, प्रायिहचत श्रादि की व्यवस्था का भार संभाल रहे थे। श्राचार्य श्रीजी को युवाचार्यश्री की प्रतिभा, प्रबन्धपटुता से सन्तोष था श्रीर चतुर्विध संघ की श्राचा के केन्द्र-विन्दु हो चुके थे। श्राचार्य श्री का मनोमंथन चल रहा था कि श्रब युवाचार्य जी को संवीय व्यवस्था का दायित्व सौंप दूं, जिससे सम्बन्धित श्रमुभव हो जायेगा श्रीर जो भविष्य के लिये सुविधाजनक रहेगा।

म्राचार्य श्रीजी ने म्रपने विचारों को मूर्तरूप देने के लिये सं॰ १६६२, आसौज कृष्णा ११, सोमवार, दि०२३ सितम्बर ३५ को प्रवचन के भवसर पर युवाचार्य श्री को अधिकार प्रदान करने की घोषणा करते हुए अपना श्रनुभव व्यक्त किया कि संघ-व्यवस्था सम्बन्धी जिम्मेदारी श्राते ही पूज्य श्री श्रीलाल जी म. सा. स्वर्ग सिघार गये ग्रौर श्रचानक संप्रदाय की समग्र व्यवस्था का भार मुफ पर आ पड़ा। तब मुफे अनु-भव हुआ कि अगर पूज्य श्री की मौजूदगी में ही मैं कायं करने लगा होता तो यह ग्रकस्मात भ्राया हुआ भार मुभे दुस्सह प्रतीत न होता। इसी अनुभव से मेरी वृद्धावस्था ने मुक्ते प्रेरित किया है कि प्राप्त अव-सर का उचित उपयोग कर लिया जाये । तदनुसार म्राज मैं चतुर्विध संघ की उपस्थिति में संप्रदाय का कार्यभार ज़ैसे दंड-प्रायिक्वत देन चातुर्मास निश्चित करना, संघ-व्यवस्था संस्डन्धी अन्य कार्य म्रादि-मा युवाचार्य श्री गणेशलाल जी को सौंपता हूँ। साथ ही यह भी स्पष्ट क देना चाहता हूँ कि संघ-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य सौंप देने का कोई य आशय न समभें कि मैं व्याख्यान देना बन्द करके मौनग्रहण कर लूंगा कुछ भाइयों का ऐसा स्याल है। लेकिन संघ-व्यवस्था सम्बन्धी का सींपना अलग है श्रीर व्याख्यान देना श्रलग है।

अनन्तर आचार्य श्रीजी की आज्ञा से मुनि श्री जौहरीमल बं म. सा. ने युवाचार्य श्रीजी को संघ-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यभार सौंपने विषयक आचार्य श्रीजी का निम्नलिखित अधिकारपत्र पढ़कर सुनाया—

साइता के सोपानी पर : 111

'सम्प्रदाद के मालावर्ती तन्त श्री वहे प्यारचन्द जी म.

भादि मन्तों, रंपूरी महासती जी की संप्रदाय की प्रवर्तनी जी

प्रानन्दकंदर जी श्रादि श्राहावर्ती सित्यों, मोताजी महासती जो

की सम्प्रदाय की प्रवर्तनी जी केशरकंदर जी, महताबकंदर जी

श्रादि उनकी यह सित्यों एवं देतांजी महासती जी की सम्प्रदाय
की प्रवर्तनी जी राजकुंदर जी श्रादि उनकी सब सित्यों. उसी

तरह पूज्य श्री हुक्नीचन्द जी महाराज की सम्प्रदाय के हितेच्छु

सद श्रादकों श्रीर श्रादिकाओं से मेरी यह सूचना है कि—

१- प्रित्तल भारतवर्षीय श्री संघ और मैंने श्री गणेशलाल जी को सम्प्रदाय के युवाचायं पद पर स्थापित कर दिया है।

२—प्रव में अपनी बृद्धावस्था व आन्तरिक इच्छा से प्रेरित होकर आपको सूचित करता हूँ कि मेरे पर जो सम्प्रदाय की जिम्मेदारी है अर्थात् सारणा, वारणा करना, सब सन्त-सितयों को आज्ञा में चलाना, सम्प्रदाय सम्बन्धी कार्यों की योजना करना एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी नियमों का पालन करने के लिये संघ को प्रित करना आदि यह सब कार्यभार अब में युवाचार्य श्री गणेशलाल जी के ऊपर रखता हूँ। अतः आप चतुर्विष्ठ संघ भाज से सम्प्रदाय के कुल कार्य की देखरेख, पूछताछ, आज्ञा लेना भादि सब कार्य उन्हीं से लेवें। मैं आज से सम्प्रदाय का पूणं अधिकार उन्हीं को देता हूँ। केवल मेरी सेवा में जिन्हें उन्तित समभू गा, उन सन्तों को अपने पास रखूंगा और उन सन्तों पर मेरी देखने रेख रहेगी।

३ म्राप श्री संघ ने मेरी म्राणा, धारणा गानणर जैसा गेरा गौरव रखा है, वैसा ही युवाचाय श्री गणेशलाल जी का भी रहेंगे, यह भेरे को पूर्ण विस्वास है। युवाचार्य श्री गणेशलाल जी भी भी संघ वे दिखासपात्र हैं। स्रतएव श्री संघ ने उन्हें गुवालाय पर प्रदे पिया है। इसलिये इस विषय में गुभागी विशेष कुछ बाली ११२ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

आवश्यकता नही है।

४—युवाचार्य श्री गणेशलाल जी के प्रति मैरी हार्दिकें सूचना है कि श्रव ग्राप सम्प्रदाय के पूर्वजों के गौरव को घ्यान मैं रखते हुए सम्प्रदाय का ग्रीर श्री संघ का कार्य विवेक के साथ इस प्रकार करें कि जिससे श्री संघ संतुष्ट होकर किसी प्रकार की त्रुटि का ग्रमुभव न करें।

श्री शासनाधीश श्रमण भगवंत महावीर स्वामी एवं शासन श्रेयस्कर श्रीमन् हुक्ममुनि आदि पूज्यपाद महानुभावीं के तपी-मय तेज प्रताप से श्री युवाचार्य गणेशलाल जी इस विशाल गच्छ को सुचार रीति से चलाकर पूर्वजों के यश: शरीर की रक्षा करते हुए शोभा बढ़ायेंगे, ऐसा मेरा ही नहीं श्री संघ का भी पूर्ण विश्वास है।

ॐ शांति: शांति: शांति:

श्राचार्य श्रीजी की उक्त घोषणा से चतुर्विध संघ के हर्ष पार न रहा। जहां तहां धन्य-धन्य की ध्विन गूंज उठी। श्राचार्य ने रतलाम में ही श्रपने दायित्वों का हस्तान्तरण करना क्यों उधि समका? इसके बारे में हमारा अनुमान है कि पूज्य श्री ने यहीं युवाचार्य पद के दायित्वों की प्राप्ति की थी श्रीर साधु की मर्यदा कि जो वस्तु जहां से ली जाये या लाई जाये उसे कार्यपूर्ति के व उसी स्थान पर लौटा देना चाहिये। सम्भवतः इसीलिये उन्होंने अध् दायित्वों की धरोहर चतुर्विध संघ के समक्ष रतलाम में लौटा देने धिन्ये किया हो।

श्राचार्य श्रीजी के घोषणापत्र को लेकर रतलाम श्री सं के प्रमुख-प्रमुख अग्रणी श्रावक युवाचार्य श्रीजी की सेवा में देवास उ स्थित हुए श्रीर चतुर्विष संघ के समक्ष श्राचार्य श्रीजी की घोषणा बारे में विस्तृत जानकारी दी। सभी ने इस के प्रति श्रपना उल्ला ध्यक्त किन्न और गौरत नाना ।

बोबण वियवक सनावारों को सुनकर युवावार्य श्रीकी के मुख-मण्डत पर गर्न्सरता मलक उठी झौर अपनी शक्ति की तुलना करने तरे। तेकिन 'मुरोराका बलीयती' के प्रति श्रद्धाशील आप आदेश को शिरोबार्य कर संवन-साबना के साथ-साथ संव-साबना के विस्तृत राजमानं पर विवेक एवं पूर्व महापुरुषों के अनुभवों के सहारे अपकर हुए। मेवाइ की स्रोर

विविध प्रकार के वामिक समारोहों, त्याग, तपस्यामों से आपशी का देवास वातुमीस सामन्द सम्मन्न हुआ। वातुमीस समाप्ति के अगलार देवास व देवास के निकटस्य श्री संबों ने भावभीनी विदाई दी। के दिन प्राम-पास के क्षेत्रों में विहार करने के परचात आपने आचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हीने के लिये रतलाम की ओर विहार किया। ग्राचार्य श्रीजी म. सा. रतसाम से विहार कर सैताना पथारे। परन्तु वहां कान में पीड़ा हो जाने से वापिस उनका रतन्ताम परापंत्र हुआ। उपचार से पीड़ा के बांत हो जाने के परचात सुवाबार्य श्री ग्रादि १४ सन्तों के साथ जावना, मंदसीर, निम्बाहेड़ा भील-वाड़ा, गुलावपुरा, विजयनगर आदि-ग्रादि क्षेत्रों को स्पर्शते हुए क्यावर पथारे।

उन्हीं दिनों पूज्य श्री हस्तीमल जी म. सा. ने मारवाह में विचरण करते हुए पूज्य श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा से मिलने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार श्रजमेर आदि क्षेत्रों में विहार करते हुए पूज्य श्री हस्तीमल जी म. सा. जेठाणा पधारे और पूज्य मानार्य श्री जवाहरलाल ली म. सा, युवाचार्य श्री गणेसलाल जी म. सा. श्रादि की जवाहरलाल ली म. सा, युवाचार्य श्री गणेसलाल जी म. सा. श्रादि का ११ भी ब्यावर से विहार कर जेठाणा पधार गये । यहां दोनों सावारों का मिलन हुआ श्रीर तात्त्वक चर्चा वार्ती होती रही । इस पुष्टान्यर वा श्रावक-श्राविकाशों ने लाभ उठाया और धनेक भी गंगों भी होत ने सम्मिलत चानुमीस करने की विनतियां हुई. लेकिन पुर

म्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. की सेवा में काठियावाड के श्री संघों की म्रोर से काठियावाड़ पंचारने की विनती होने से और पूज्य श्री हस्तीमल जी म. सा. द्वारा जयपुर फरसने का संकेत वहां के श्री संघ को दिये जाने से सम्मिलित चातुर्माय होने की सम्भावना न वन सकी।

काठियावाड़ के श्री संघों की ओर से श्री चुन्नीलाल नागजीभाई बोरा राजकोट निवासी पुन: उधर के श्री संघों की सिम्मिलित विनतीं लेकर पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. की सेवा में उपस्थित हुए ग्रीर उस ग्रोर पदार्पण करने की स्वीकृति चाही। ग्राचार्य श्री जी ने युवाचार्य श्रीजी आदि सन्तों से विचार-विमर्श कर काठियावाड़ की ग्रोर विहार करने का श्री बोरा जी की ग्राश्वासन दे दिया।

काठियावाड़ को लक्ष्य कर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. पाली आदि क्षेत्रों को फरसते लाडेराव सांडेराव पधारे। यहां तक युवाचार्य श्रीजी आदि सन्त भी साथ थे। युवाचार्यश्री ने काठियावाड़ की ग्रोर पदा-पंण कराने के लिये ग्राचार्य श्रीजी म. सा. आदि ठा. ६ को भावांजिल ग्रिपत करते हुए विदाई दी ग्रोर वरद आशीर्वाद के रूप में आचार्य श्रीजी म. सा. की मंगल कामनायें प्राप्त कर आपश्री ने अन्य मुिं राजों के साथ मेवाड़ की ओर विहार कर दिया। उस समय का हर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धमंदेशना का पीयूषवर्षी प्रवाह विशा जनमेदनी को समृद्ध, सम्पन्न बनाने के लिये दो धाराग्रों में प्रवाहिं हो रहा है।

चिरतनायक जी ग्रपने विहार से मेवाड़ वसुन्धरा को महाप्र महावीर के महनीय उपदेशों से पिवत्र करने लगे। मेवाड़ में शीर्य थ सरलता थी, ग्रात्मीयता थी लेकिन शिक्षा का यथेच्छ प्रसार न होने व वहां के निवासियों के ग्राचार-विचार रूढ़ियों ग्रीर ग्रन्थश्रद्धा से ग्राद् थे। कन्याविकय, वरविकय, वाल-वृद्ध-विवाह, मृन्युथोज आदि-ग्राहि कुरूढ़ियों ने जन जीवन को आकान्त कर रखा था। जनता इस तथ से ग्रनिजनी थी कि ज्ञानिवहीन धर्माचरण हाथी के स्नान की तरह है। ग्रतः ग्रापश्री ग्रपने प्रवचनों में इन विषयों पर प्रभावक संकेत करते ये। जिनका श्रोताश्रों पर प्रभाव पड़ता था श्रोर श्रव तक जहां व्याव-हारिक जीवन को ही महत्त्व देने की स्थिति चल रही थी, वहां लोगों ने व्यावहारिक जीवन में धार्मिकता का मूल्यांकन किया तथा धर्म को मुख्यता देने लगे।

इस प्रकार मेवाड़ की जनमेदनी को जीवन की यथार्थता से परिचित कराते हुए चरितनायक जी ने सं० १६६३ के चातुर्मास हेतु मेवाड़ के मुख्य नगर उदयपुर में पदार्पण किया श्रोर श्रावालवृद्ध नगर-वासियों ने श्रगवानी करके श्रपने को धन्य माना।

चातुर्मास समय में ग्रापके उपदेशों से जनता में धर्म, नीति, श्रीर सत् आचार-विचारों के संस्कारों का सिंचन हुआ श्रीर श्रापश्री नितन्तन शास्त्रों का श्रवलोकन करते, विविध दाशंनिक विचारों का तुलनात्मक शैली से श्रध्ययन कर विवेचन की गहराई तक पहुंचते हुए 'ज्ञान-व्यान-तपोरवततपस्वी स प्रशस्यते' की उक्ति को चरितार्थ कर है थे।

श्रापश्री की धर्मदेशना का लाभ उठाने के लिये श्रोताग्रों की उपित्यित काफी संख्या में होती थी एवं प्रतिभा और श्रात्मानुभूति से अपृत्य श्रापश्री की वाणी ने श्रोताग्रों को ग्रपनी ग्रोर ग्राक्षित कर लिया ग्रीर ग्रापका उपदेश सुनने के लिये लोगों में उत्सुकता बनी रहती थी।

पूर्व भव का संस्कार किहये या ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किहये, चिरतनायक जी की यशदुन्दुभी चतुर्दिक् में गूंज उठी । आपके उपदेशों से प्रभावित होकर अनेकों ने यावज्जीवन के लिये कुव्यसनों का त्याग कर दिया । जनसाधारण ही नहीं, किन्तु राज्य के उच्च-से-उच्च पराधिकारी भी आपकी प्रवचनवाणी श्रवण का श्रवसर नहीं चूकते थे। आप जो जुछ भी कहते थे, वह जनता की भाषा में जनता के लिये था भीर जो जहते थे तदनुसार करनी में भी उतारते थे, श्रतः सभी को अपने ही जीवनोपयोगी दात लगती थी। ज्ञान और संयम का सुमेल

११६ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

सोने में सुगन्ध की उक्ति को चरितार्थ कर रहा था। इसी कारण राजा भ्रौर रंक, समान रूप से भ्रापके प्रति श्रटूट श्रद्धा-भक्ति प्रदर्शित करते थे।

संघव्यवस्थापक की हिष्ट से आप युवा थे, इसीलिये आप युवाचार्य पद पर विभूषित माने जाते थे लेकिन अनुभव, ज्ञान, चिन्तन-मनन की हिष्ट से प्रौढ़ थे। आपकी इस प्रौढ़ता की परीक्षा के लिये अनेक व्यक्ति विविघ विचारों, हिष्टिकोणों को लेकर सेवा में उपस्थित होते थे, श्रत: बच्चों को बच्चों की बोली में, युवकों को युवकों की शैली में और बूढ़ों को बूढ़ों की भाषा में समभकर समाधान करते थे। एतदर्थ

सभी श्राभार मानते हुए श्रद्धावनत होते और अपने को घन्य मानते थे।

चातुर्मास आशातीत सफलता से समाप्त हुग्रा। लेकिन इसके पूर्व ही विभिन्न श्री संघों की श्रोर से ग्रप्ने-ग्रपने क्षेत्रों में पधारने, श्रागामी वर्ष का वर्षावास बिताने के लिये विनित्यां होनी प्रारम्भ हो गई थीं। लेकिन ऐसा सम्भव नहीं था कि सभी को स्वीकृति दी जा सके। श्रतः श्राप उनके बारे में मौन रहकर समयानुसार फरसने के विचारों में मग्न रहते थे। चातुर्मास समाप्ति के ग्रनन्तर उदयपुर िसियों ने भरे हुए हृदयों से ग्रापको विदाई दी। मारवाड़ के मुख्य केन्द्र: बीकानेर में

श्रद्धेय श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. की भावना कि युवाचार्य श्री उन सभी क्षेत्रों का विहार कर लें जिनमें श्रद श्रावकों की गृह संख्या श्रधिक है। इस भावनानुसार ग्रापश्री ने मैव मारवाड के विभिन्न स्थान स्पर्शे।

पूज्य श्री हुनमीचन्द जी म. सा. के श्रद्धालु श्रावकों की संस् मारवाड़ में श्रधिक है श्रीर बीकानेर उनका प्रमुख केन्द्र माना जाता युवाचार्य पदवी प्राप्ति के परचात अभी तक बीकानेर की श्रीर ग्राप पदापंण नहीं हुआ था श्रीर वहां के श्री संघ की हार्दिक भावना थी युवाचार्य श्रीजी बीकानेर में चातुमिस काल में विराज कर दर्शन, प्र चन-श्रवण, सेवा-भिवत का सुश्रवसर प्रदान करें। इसके लिये सम समय पर म्राचार्य श्रीजी म. सा. एवं म्रापश्री की सेवा में विनती लेकर वीकानेर संघ उपस्थित होता रहा था म्रीर सीभाग्य से उदयपुर चातु-र्मास समाप्ति के पश्चात म्रापश्री का मारवाड की म्रोर विहार हुआ।

मारवाड़ की ओर विहार होने से बीकानेर श्री संघ को ग्राशा वंधने लगी कि बीकानेर को ग्रापके चातुर्मास का सौभाग्य ग्रवश्य ही प्राप्त होगा ग्रीर प्रत्येक स्थान पर पुन:-पुन: ग्रपनी विनती ग्रापशी की सेवा में प्रस्तुत की। परिणामतः सं० १६६४ का चातुर्मास बीकानेर में करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस स्वीकृति से बीकानेर और ग्रास-पास के श्रावक-श्राविकाग्रों के हर्ष का पार न रहा।

यद्यपि ग्रापभी का ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के साथ पहले बीकानेर में पदार्पण हो चुका था, लेकिन उस समय आपकी विद्वत्ता, महत्ता, प्रभावकता श्रीर तेजस्विता का समग्र परिचय श्रोताग्रों को प्राप्त नहीं हो सका था। यद्यपि आपके यशसीरभ से यह क्षेत्र व्याप्त था लेकिन सौरभ के केन्द्र को निकट से देखने का यह प्रथम प्रवसर ही प्राप्त हो रहा था। यही कारण था कि जब सन्त-मण्डल सहित ग्रापश्री ने बीकानेर राज्य की सीमा में पदार्पण किया तो बीकानेर मण्डल के श्रद्धाशील भव्य, भावुक भवत श्राबालवृद्ध नर-नारीगण आपके दर्शन एवं ग्रगवानी के लिये उमड पड़े।

शनै: शनै: श्रापके चरण बीकानेर की ग्रोर बढ़ रहे थे लेकिन अब तो बीकानेर श्रौर ग्रापश्री के बीच क्षेत्रकृत ूरी ही शेष रह गई में। यदि आप जंगल में विश्राम लेते थे तो वहीं बीकानेर बस जाता जाता था, कोई गांव पड़ता तो बीकानेर वन जाता श्रौर कोई चौराहा एटता तो बीकानेर दिखता। जहां भी देखों वहीं बीकानेर वासी ही देखलाई देते थे। बीकानेर के एक होने पर भी 'एकोऽहं बहुस्याम्' में प्रतीति कराता था।

नातुर्मास प्रारम्भ होने का समय सन्निकट आ गया था। भाषधी चौकानेर के निकटस्थ देशनोक ग्राम में पधारे तो वहां के ११६ : पूज्य गणेशाचायं-जावनचारत्र

ने अन्यान्य स्थानों से आगत सज्जनों बहुत दूर तक सामने जाकर अगवानी करते हुए स्वागत किया श्रीर श्रपनी भावना को सफल बनाया।

देशनोक से विहार कर ग्रापश्री बीकानेर पधारे। नगर की सीमा पर स्थानीय गणमान्य सज्जनों के साथ जन-साधारण ने स्वागत किया। जिधर देखो उधर ही चहल-पहल दृष्टिगोचर होती थी। वाता-वरण में रमणीयता प्रतीत होती थी। उस समय का वर्णन कल्पनागम्य है। लेकिन उसके लिये इतना ही सकेत पर्याप्त है कि उमंगों से महकते मानव मनों में माननीय के ग्रागमन से ग्रसीम उत्साह था। जिसे कोई जय-जय के घोषों से व्यक्त कर रहा था तो कोई गीतों के सुर में। कोई वंदन से ग्रभिनन्दन करता तो कोई चरणों में नमन करता। बालकों ने तो ग्रपनी भिवत की ग्रभिव्यित का एक ग्रनूठा ही तरीका ग्रपनाया था। वे पंतितबद्ध टोली के रूप में ग्रागे-ग्रागे चलते हुए ग्रपने सलीने स्वरों से दिग्मण्डल को मुखरित कर रहे थे—

हम लाये हैं इन पूज्य को, ग्रवने ही प्रेम से। पायेंगे घर्म लाभ को, सुन लो ये घ्यान से।

उनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर जन-समूह ने एक जुलूस का रूप ले लिया । जिसमें सबसे आगे उछलता-कूदता शिशुसमूह, मध्य में सन्त-मण्डल और पश्चात श्रावक-आविकाओं का समूह था।

नगर के मुख्य-मुख्य मार्गों से होता हुआ जुलूस चातुर्मासकाल में सन्तों के विश्रामार्थ बिराजने वाले स्थान पर आया ग्रीर प्रवचन सभा के रूप में परिवर्तित हो गया एवं चरितनायक ने प्रासंगिक प्रवचन फरमाया। जिसके भाव थे—

मित्रो ! तुम क्षत्रिय वंशज हो । वीर क्षत्रिय वंश ने ग्रपने कर्तव्य में रत रहकर केवल ग्रपने ही वंश का नहीं, वरन चारों ही श्राश्रमों को देवीप्यमान कर दिया था। देवाधिदेव तीर्थं करों ने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था श्रीर श्राप उनके ही श्रनुयायी हो । क्षत्रिय त्याग

में विश्वास करता है। उसका त्याग अनेक रूप में प्रगट होता है। दीन-दुः खी की आततायी से रक्षा के लिये अपना सर्वस्व त्याग करने में उसे भिभक नहीं होती है। त्याग का साक्षात रूप उपस्थित कर देना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है।

लेकिन ग्राज उन क्षत्रिय वंशजों में बनियापन दिख रहा है। स्याग का स्थान संग्रह ने ले लिया है ग्रीर उस पर ममस्त्र भाव रखकर स्वामित्व जता रहा है। इस कारण ग्रनेक बुराइयां घर करती जा रही है। दुनिया में चारों ओर देखा जाता है कि सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व होने से सैकड़ों प्रकार से कलह एवं भगड़ों की उत्पत्ति होती रहती है। इस सारी विषमता ग्रीर कलुषिता से त्राण पाने एवं समाज में सुव्यवस्था के साथ आहमा की उन्नति करने का ग्राबाध-मार्ग है ग्रसंग्रह भाव — भगवान महावीर द्वारा प्रकृणित ग्रपरिग्रहवाद। जिसकी ग्रीर ग्राप लोगों का ध्यान जागे ग्रीर उस मार्ग पर चलें तथा इसका प्रकाश सारे संसार में फैलायें। यह ग्राज के युग की मांग है।

ग्राप एक ग्रोर वड़ी-बड़ी तपस्यायें करते हैं ग्रीर दूसरी ग्रोर परिग्रह के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्या यह उस तपस्या को लिज्जित करना नहीं है ? निष्परिग्रही महावीर के अनुयायियों का यह कार्य क्या स्वयं महावीर को लिज्जित करने जैसा कार्य नहीं है ?

यदि त्याग और ग्रपरिग्रह के क्रियात्मक रूप की ग्राप ग्रपने जीवन में उतारें तो ग्राप ग्रपने जीवन में ग्रानन्द का श्रनुभव करेंगे ही—नाप ही सारी दुनिया में एक नई रोशनी, नया आदर्श उपस्थित कर क्वेंगे। क्योंकि ग्रपरिग्रह का सिद्धान्त चारित्र एवं संयम की आधार-रिला पर नागरिकों को खड़ा करके पनपने का ग्रवकाश देगा।

इमिलिये में आपसे कहता हूँ कि ग्राप श्रपरिग्रह बिनमे । ग्रपने दिन्यापन के विचारों को ग्रपने हृदय से निकाल दो । ग्रापकी घमिन ों में यही गुढ़ क्षत्रिय न्यत दौड़ रहा जो त्याग को अपना ग्रादशं मानता है। उठो ! तुम्हारे पठ विना वेचारा रक्त भी न्या करेगा ? महाबीर के प्रनुयायी कहलाने के गौरवान्वित नाम के गौरव की ग्रीर ग्रिविक बढ़ाइये। यह बाहर का वैभव वाहर और ग्रन्दर दोनों को डुबाने वाला है। अतः अन्दर के वैभव को बढ़ाइये ग्रीर उसको समृद्ध की जिये ग्रीर उस रोशनी की मशाल फिर से ऊपर उठाइये तो ग्राप देखेंगे कि ग्रापकी उन्नति का निष्कंटक पथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

वस्त्राभूषणों से ग्रलंकृत, बाह्य वैभव से समृद्ध, हवेलियों कें विवासी श्रावक-श्राविकाग्रों ने संयम, तप, त्याग के ग्रांतरिक वैभव से अलंकृत, ज्ञानसमृद्ध सन्त के प्रभावक ग्रर्थगम्भीर प्रवचन को सुना और मनोमथन द्वारा तदनुसार जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय किया। क्योंकि मानवीय जीवन का उद्देश्य अन्धकार से प्रकाश की ग्रोर बढ़ते जाना है और चरम विकास के रूप में एकदिन स्वयं के जीवन को परम प्रकाशमय बना लेना है। यदि उच्चता की ओर बढ़ना है ग्रीर भारहीन होना है तो इस भौतिक भार को जिसे ग्रपना मान रखा है, ग्रवश्य परित्याग कर देना चाहिये।

योग्य क्षेत्र और उचित समय पर बीये गये बीज अंकुरित होकर जैसे पल्लिवित होते हैं, वैसे ही इन सन्तप्रवर के यह वाणी-बीज भी यथासमय अंकुरित हुये और कालान्तर में अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने वैभव को शक्त्यनुसार मर्यादित करने के नियम, व्रत, प्रतिज्ञा ली।

बीकानेर विवेक-वैभव से भी समृद्ध है। उसने प्रथम दिन के प्रथम प्रयचन में ही आपश्री की प्रतिभा को परख लिया और प्रमोद व्यक्त करते हुए कहा कि युवाचार्य श्री यथानाम तथागुण के प्रतीक वर्त योग्य गुरु के सुयो य शिष्य सिद्ध होंगे। उसने परखा था कि आप श्रमण वर्म के साक्षात रूप हैं। उसने आप में देखे ते श्रमणत्व के तीनों रूप अभण, समन और शमन। आप आन्तरिक शत्रुओं— कर्मी एवं मनो-

विकारों को नष्ट करने हेतु श्रमसाधना— तपसाधना के लिये सदैवं तत्परता रहते थे। ग्रापका ग्राचार आत्मवर्त् सर्वभूतेषु का साकार हर्प या भीर कुविचारों ग्रीर कुवृत्तियों का शमन करने की साधना के प्रति



१२२: पूज्य गणेशाचार्यं-जीवनचरित्र

पटल की सूक्ष्म गहराइयों में प्रवेश करते हैं और उसे ग्रंपने पतन से सावधान करते हुए उत्थान की ग्रोर श्रग्रसर बनाते हैं। इन विकासो न्मुखी परिस्थितियों का जैन शास्त्रों में बड़ी ही सुन्दर रीति से विवेचन किया गया है।

जैन शास्त्रों में ऐसी किसी भी किया का विधान नहीं किया है, जिसमें किसी भी रूप में मानसिक, वाचिक या कायिक हिंसा होती हो। यज्ञ, द्रव्यपूजा आदि का तो भगवान महावीर ने खंडन किया है। शुद्ध चैतन्य का घ्यानस्वरूप भाव यज्ञ ग्रीर भाव-पूजा का ही विधान सर्वत्र पाया जाता है। ग्रात्म-विज्ञासहित गति करने की विभिन्न श्रीणयां हमारे यहां कायम की गई हैं ग्रीर तदनुसार ही विवेचन किया गया है।

जीव या ग्रात्मद्रव्य का वर्णन जैनदर्शन में ग्रित स्पष्ट एवं ग्रसंदिग्ध रूप से किया गया है। जीव की पर्याय—ग्रवस्थायें बदलती रहती हैं ग्रतः उसका पूव पर्याय की दृष्टि से विनाश होता है व नवीन पर्याय की दृष्टि से विनाश होता है व नवीन पर्याय की दृष्टि से नई उत्पत्ति, परन्तु इन पर्यायों के परिवर्तन के बावजूव भी ग्रपने रूप में ग्रात्मा ध्रीव्य रहता है।

इसके सिवाय ग्रात्मा में ग्रनन्तज्ञान, ग्रनन्तदर्शन, अनन्तसुखं व ग्रनन्तशक्ति का ग्रपार तेज रहा हुआ है, किन्तु वह तेज उसी प्रकार ढ़का हुग्रा है जिस प्रकार काले बादलों से ढक जाने पर सूर्य का ज्वलंत प्रकाश भी छिप-सा जाता है। ग्रात्मा की इन तेजोमयी किरणों पर कमंमेल की परतें चढ़ी हुई हैं। ये कमं नित्य नहीं हैं। ग्रात्मा जैसें कार्य करता है, तदनुरूप ही कमों का बंध होता है। पूर्व कमों की निर्जरा व नये कमों के बन्ध होने का यह कम इस सृष्टि में चलता ही रहता है, जब तक सारे कमं खपाकर ग्रागे के बन्ध को रोककर

प्रात्मा का सर्वोच्च उत्थान प्राप्त नहीं कर लिया जाता। जैनघर्म में किसी भी पदार्थ या तत्त्व के यथार्थ स्वरूप के समभने के लिये नयवाद व स्याद्वाद की दृष्टि से देखना होता है क्योंकि इनकी सहायता के बिना उसके विभिन्न पहलू नजर नहीं आयेंगे तथा प्राप्त ज्ञान सिर्फ एकान्तिक दृष्टिकोण वाला होगा।

जैनदर्शन ज्ञान का एक विशाल भण्डार है, उसकी मैं प्रापको सिर्फ एक भलक मात्र दिखा सका हूँ श्रीर इसके बाद मैं श्राशा करूं कि विचक्षण श्रोता इसके गहन अध्ययन श्रीर तत्त्व-चिन्तन की श्रोर अपना घ्यान केन्द्रित करेंगे। जलकमलवत् वृत्ति

इसी चातुर्मास समय में तत्कालीन बीकानेर नरेश सर गंगा-सिंह जी बहादुर की स्वर्णजयन्ती मनाई जा रही थी। इन दिनों वीकानेर में भौतिक वैभव की रंगरेलियां यत्र तत्र दृष्टिगोचर होती थीं। जिनको देखने के लिये दूर-दूर से दर्शक भ्राते भ्रीर दर्शनीय दृश्य देखकर प्रसन्न होते थे। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिये अनेक राज्यों के शासक, राज्याधिकारी भी स्रामन्त्रित किये गये थे। उनमें से बहुत से आपश्री के प्रभावक प्रवचनों की प्रसिद्धि सुनकर प्रवचन-श्रवण करने प्राये और उन्होंने घर्मानुमोदित राजनीति, राष्ट्रनीति से सम्बन्धित ग्रापके स्पष्ट दिचारों का लाभ लिया ।

उनमें से कुछ एक तो अपनी मनोभावना आपश्री के समक्ष निवेदन कर देते थे। लेकिन भ्राप सुनकर मीन रहते और मुख-मण्डल पर अभिमान की एक रेखा भी परिलक्षित नहीं होती थी। प्रायः देखा जाता है कि कुछ एक साधुओं में राजनैतिक नेताओं या समाज के विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने की उत्सुकता रहती है और मिलने पर अभिमान मादि को वृत्तियां वढ़ जाती हैं। इन वृत्तियों के फलस्वरूप विविध प्रकार के उत्सव, महोत्सव करने-कराने, देखने आदि की भी कामना होने लगती है। लेकिन चित्तनायक जी का इन सब बातों से लेशमात्र भी लगाव नहीं पा। न तो उन्हें किसी से मिलने की स्नाकांक्षा थी स्रौर न किसी प्रकार के समारोह मादि में प्रभिरुचि रखते थे। सिर्फ जलकमलवत् रोदन की घारा प्रवाहित होती थी। यह भावना सिर्फ ग्रापकी ही नहीं

१२४ : पुज्य गणेशाचार्य-जीवनचीरत्र

वरन प्रापके साथ के भ्रन्य सन्त-मुनिराजों की भी थी। वीतराग मार्गा-नुगामी तो रागप्रवृत्तियों से विलग ही रहते हैं। जो एक तत्कालीन प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है—

बीकानेर नरेश की स्वर्ण-जयन्ती-समारोह के प्रसंग में विविध प्रकार के उत्सव ग्रादि प्रतिदिन हो रहे थे। इसके मुख्य दिवस पर बीकानेर नरेश सर गंगासिंह जी बहादुर की शानदार शोभायात्रा निकली। जिसमें राजसी वैभव-प्रदर्शन की ग्रनेक भांकियां थीं। इनको देखने के लिये हजारों दर्शक नगर के राजमार्गों पर खड़े थे। प्रत्येक घर के द्वार, चौराहे, श्रद्धालिकायें दर्शकों से अटी पड़ी थीं। जब यह जुलूस नगर के विभिन्न राजमार्गों से होता हुआ ग्रापके विराजने के स्थान— श्री अगरचन्द भैरोदान सेटिया कोटड़ी— के सामने से गुजरा तब न तो ग्रापमें इस ऐहिक विलास-वैभव को देखने की उत्सुकता थी ग्रीर न ग्रापके साथ के ग्रन्य सन्तों में भी। हर्ष-विषाद में समान सन्तजन तो ग्रपने ग्रात्म-चिन्तन में ही तल्लीन थे।

जहाँ ऐहिक श्राकर्षण रागी को सांसारिक वासनाओं की ओर प्रेरित करते हैं, वहीं विरागी की वृत्ति में विकृति लाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

चातुर्मास काल में सन्तों श्रौर श्रावक-श्राविकाश्रों ने ज्ञान, ध्यान श्रादिः आध्यात्मिक चिन्तन के साथ-साथ श्रात्मशुद्धि के लिये विविध प्रकार की तपस्यायें कीं। श्रावकवर्ग ने जीवदया, स्वधर्मीसहयोग आदि लोकोपकारी कार्यों में दान दिया एव धर्मप्रभावना के कार्य किये।

चातुमिस बहे ही उत्साह और भव्य घार्मिक म्राचार-विचारों की पभावना से पूर्ण हुम्रा। उपदेशामृत से तृष्त मानवों को चार माह के समय का पता ही न चला कि कब पूरा हो गया। उनके मनमें यही लालसा थी कि हम उपदेश श्रवण करते रहें और घार्मिक म्राचार विचार-साधना से आध्यात्मिक-विकास के मार्ग पर बढ़ते रहे। लेकिन साध्याचार की मर्यादा चरैवैति, चरैवैति के श्रादर्श में गर्भित है। उने

कल्याण की भावना ही सन्तों को विहारपथ में गतिमान रखने को प्रेरित करती रहती है।

मार्गशीर्ष प्रतिपदा को ग्रापश्री ने सन्त-मण्डल सहित विहार किया। वर्ष का एक तृतीयांश— चार माह— का समय तो ऐसे बीत गया प्रतीत हो रहा था मानो सन्तों का आगमन कल ही हुआ। किसी को भी समय की इस गित का भान ही नहीं हुआ था कि एक एक दिन कर के चार माह बीत गये ग्रीर ग्राज सन्त-मुनिराजों की विहार-वेला आ गई। लेकिन समय ग्रपने परिणमन में ग्रपेक्षा की ग्राकांक्षा न रखते हुए वहता जाता है। यदि कोई प्राणी इस समय का सदुपयोग कर ले तो वह भी अनन्ता प्राप्त कर लेता है।

श्राज सन्तिशिरोमणि, संघाधिप का विहार है, इस विचार से सभी के मन में विषाद का वातावरण व्याप्त हो गया था। सभी श्रपनेप्रपने मन की कहने के लिये मूक थे और फिर कहें भी तो कहें क्या।
सभी के एक भाव थे, एक बोल थे श्रीर एक से विचारों का ताना-बाना चुना जा रहा था।

आखिर सन्तों के विहार का क्षण ग्रा गया। सभी ने भावोमियों की विदाई-भेंट दी ग्रीर ग्रापश्री ने बीकानेर के समीपस्थ क्षेत्रों को फर-सते हुए थली-प्रदेश की ग्रीर विहार किया। थली-प्रदेश ने आपके पुन: प्रागमन की सुनी तो हषंविभोर हो उठा। वह ग्रापश्री से पूर्व एवं पूर्ण परिचित था। वहां के निवासियों ने ग्रापश्री की दयामयी वाणी का साम प्राप्त किया था श्रीर मानवीय भावनाग्रों को सवल बनाया था।

पली-प्रदेश में विचरण करते हुए आपश्री ने पुन: सरलहृदय
मानदों में श्रद्धा के बीज बीये जो धर्म को समकाना चाहते थे लेकिन
पर्म के पास्तविक स्तरूप का ठीक-ठीक प्रतिपादन करने वाले विद्वानों
का धनी तक समागम प्राप्त नहीं कर सके थे। श्रनेक सार्वजिनक
प्रास्तानों में धापने जैनधमें के सार्वभीम स्वरूप को श्रिभिव्यक्त किया।
आपश्री के प्रभावक प्रवचनों का प्रभाव देखकर यहुत से ईपिनु-

## १२६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

जन भ्रापश्री को ग्रीर आपके सहगामी सन्तों को परेशान करने के लिये प्रयत्न करते रहते थे। लेकिन परिषह ही साधक की कसौटी होती हैं ग्रीर उनके उपस्थित होने पर साधुता में नया निखार आता है। ग्रत-एव ये छोटे-मोटे उपद्रव ग्रापश्री की कीर्ति को बढ़ाने में ही सहायक हुए। ग्रापश्री की निडरता, शांतिप्रियता, धीरता एवं तत्वनिरूपण शैली से वहां की जनता ग्रधिक-से-ग्रधिक प्रभावित हुई एवं सत्य को समभने की ग्रीर उन्मुख ही हुई। जौहरियों के नगर में

इस प्रकार विविध परिषहों को सहते हुए, विरोध का परि-हार श्रीर श्रम का विष्वंस करते हुए श्रापश्री का सं १६६५ के चातु-मिस हेतु जयपुर नगर में पदार्पण हुश्रा ।

जयपुर के लिये यह प्रसिद्ध है कि वह जौहरियों का नगर है। वहां ग्रच्छे-अच्छे पारखी बसते हैं जो ग्रपनी एक नजर में ही अच्छों-ग्रच्छों को परख लेते हैं ग्रीर उनके द्वारा की गई परख निणंय की ग्रमिट रेखा होती है। इन्हीं पारखियों के बीच चरितनायक सन्तरत्न का चातुर्मास हुआ था।

चातुर्मास प्रारम्भ होते ही आपश्री के प्रवचन प्रारम्भ हुए। आप ग्रपने प्रवचनों में ग्राघ्यात्मिक-विकास हेतु तात्त्विक विवेचन करते थे। जिनका श्रोतागण लाभ उठाते ग्रोर उनमें परीक्षकों का भी जमघर होता था। लेकिन उनमें से कोई तो आपके प्रवचन प्रभाव की प्रशंसा कर तो कोई तात्त्विक विवेचना की, कोई शास्त्रीय ज्ञान की, तो कोई साधान की शैली की। किसी को वाणी की मधुरता पसन्द आई तो कि को सयम की सुघड़ता। किसी ने जिज्ञासा का समाधान चाहा, तो कि ने तर्क का उत्तर।

इसप्रकार सभी ने अपने-ग्रपने दृष्टिकोणों से श्रापश्री परखा। लेकिन ग्रापश्री उन सबकी परख से भी परे दिखाई दिये श्रन्त में उन सबको सामूहिक रूप में निर्णय करना पड़ा कि हम हि जड़ रत्नों की ही परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन नररत्नों की नहीं। ए महीं सकते हैं।

निरहतन ती अमूल्य होते हैं। जिसे 'जुवाहर' ने परखा हो उसे हम परख प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ संयम-साधना के साधक आपश्री से नितनूतन प्रतिवोध प्राप्तकर ग्रात्मगुद्धधर्थ तित्वर होकर जव-तव-त्याग-साधना में रत रहते थे। लालभवन का विशाल प्रांगण साधना-स्थल वन गया था और योग में उपयोग लगाने में, तर में तत्पर होने से, साधना में समाधिस्य होने आदि से जो जितना त्राभ प्राप्त कर सकता था, उसने अपनी योग्यतानुसार प्राप्त किया। सार्वा के माकांक्षी

चरितनायक जी का जयपुरं चातुमीस आशातीत सफलता के साय सम्पन्न हुमा। चातुमिस-समाप्ति के पश्चात जयपुर से हाड़ौती मदेश के गांनों को धर्मदेशना से मुखरित करते हुए आप कोटा पधारे। र्जन सन्त-परम्परा में कोटा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपश्री के वहां प्रधारते से श्रावक-श्राविकाग्नों के धर्मोत्साह को वेग मिला। वरितनायक जी कोटा में विराज रहे थे। विभिन्न स्थानों से नागत भव्य मुमुक्षुजन आपकी व्याख्यान-वाणी का सर्वातमना लाभ ठा रहे थे कि इसी समय एक बड़ी दिलचस्प घटना घटित हुई। एक त्वी विनीत नवयुवक ने आपकी सेवा में उपस्थित होकर श्रति विनम्न व ते निवेदन किया भंते ! मुक्ते अपना शिष्य बना लेने का अनु-होजिये। मैं श्रापके श्री चरणों में रहकर संयमसाधना करना चाहता हूँ।

ऐता प्रश्न ग्रापके लिये नया नहीं था। पहले भी ग्रनेक मुमुधु कों हारा मापकी नेश्राय में रहकर संयम-साधक होने की भावना की जा चुकी। लेकिन शिष्य बनाने के सम्बन्ध में श्रापको उदा-षी। शिष्य ध्यामीह की श्राप साधना में श्रवरोधक मानते थे, रदेव के मादेश को अगीकार करके मापने शिष्य वनाने गा विया था। प्रतएव जो मुमुखु शिष्य वनने की प्रशिक्षाणा ने निरुट माता, इसे त्राप श्राचार्य श्री नवाहरतात नी

सा. का शिष्य बनाते ग्रीर पूर्ववत् निर्णित रहते थे। जब तक आप युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं हुए थे, ग्रापने किसी को ग्रपना शिष्य नहीं बनाया था। लेकिन ग्रव ग्राहमिहत के साथ-साथ संघिहत का भी ध्यान रखना ग्रावश्यक हो गया था। ग्रविच्छिन्नरूपेण चली ग्रा रही गुरुशिष्य परमारा को चालू रखना एक प्रकार से पूर्वांचार्यों के ऋण से मुक्त होना है। फिर भी शिष्यलोभ ग्रापश्री को कभी भी व्यामोहित नहीं कर सका। इस सम्बन्ध में ग्राप सदंव तटस्थ एवं सतर्क रहे।

शिष्यविषयक उदासीनता स्रापके मन में गहरी पंठी हुई थी, जो इस मुमुक्षु के प्रकृत करने पर फलके बिना न रही और प्रत्युत्तर में फरमाया — भाई ! साधु बनना हंसी खेल नहीं है । पहले से ही साधु बनने की बात मत करो, वरन साधुता को समफ्कने का प्रयत्न करो, ज्ञानोपार्जन करो, त्याग श्रीर वैराग्य की भावना को सबल बनाग्रो, ग्रात्मा के अन्तरंग शत्रुग्नों — काम, कोश्रादि के प्रतिरोध करने की शक्ति बढ़ाओ, ग्रात्मिक शुद्धि प्राप्त करने की ग्राकांक्षा को वेग दो, उलफनों से उद्धिन मन को शांत बनाने का अभ्यास करो, विचारों में मौलिकता प्राप्त करो, सयम-साधना में ग्राने वाली किठनाइयों को समफने की कोशिश करो । अन्यथा चित्त की चंचल लहरों में बहने से जीवन-क्रम अव्यव-रिथत हो जाता है। ग्रत्युव कल्याण करना है तो ग्रत्मा को तप से तपाग्री, सयम से साधो । गुरु की परीक्षा कर लो । इसके पश्चात ही साधु-दीक्षा ग्रगीकार करने का प्रसंग ग्रा सकता है । समताभाव, धर्मदृढ़ता और परमात्मा में ग्रात्मापंण की भावना जाग्रत हुए बिना जीवन में पवित्रता का भाव पदा नहीं हो सकता है ।

इस निस्पृहतापूर्ण निखालिस उत्तर को सुनकर नवयुवक चिकते रह गया। उसके मनमें अतीत के अनेक चित्र साकार हो उठे कि मैं कितने ही सन्तों के पास पहुंचा, उन्होंने आक्वासन दिये, ग्राक्षंक बते लाये और प्रलोभनों के सरसञ्ज वाग भी दिखलाये, परन्तु ऐसा ययार्थ प्रथपदर्शक उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। इन विचारों से उसके मने

में एक नये प्रकाश का प्रादुर्भाव हुम्रा, उसके संस्कारों को नवजीवन प्राप्त हुम्रा। उसके म्रन्तर् की ज्योति चमकने लगी। म्रन्तः करण उद्-भासित होने लगा भौर वंराग्य की भावना प्रबल हो उठी।

नवयुवक भ्रापकी निस्पृहता की भ्रोर विशेष रूप से श्राकित हुमा। श्रद्धा-भिवत से उसका मन गद्गद हो उठा। साथ ही कुतूहल भी उत्पन्न हुमा कि एक वे साधु हैं भ्रोर एक ये महाराज हैं जो शिष्य बनाने के पहले साधुता को समभने और गुरु की परीक्षा करने का परामण दे रहे हैं भ्रोर फिर साधु बनने की बात कह रहे हैं। इसलिये उसने पुनः निवेदन किया— भते! सभी साधु बनने वालों के सामने भाप ऐसी ही कठोर शतें रखेंगे तो फिर कोई ग्रापका शिष्य कैसे बनेगा? परीक्षा की प्रतिक्षा में ही वह अपने सत्संकल्प को कैसे चरितार्थ कर सकेगा? विकासोन्मुखी ग्रात्मायें ग्रपनी प्रतिभा, साहस भीर मनोयोग का समन्वय कैसे कर सकेंगी? श्रद्धा भ्रीर संकल्प को साकार रूप कैसे दिया जा सकेगा?

नवयुवक के इस प्रकार के तार्किक प्रश्नों को सुनकर ग्रापने फरमाया— कोई मेरा शिष्य नहीं बनेगा तो मेरी क्या हानि हो जायेगी? मेरे श्रात्म-कल्याण में कौन सी बाधा श्रा जायेगी? मुफे चेलों की जमात खंडों नहीं करनी है। श्रात्म-साधना के पथ पर वहीं बहादुर चल सकता है जो वास्तविक बैराग्य-भावना से विभूषित हो, तपःपूत हो, जिसका ज्ञान प्रगाधता की ओर ग्राममुख हो, श्रद्धा ग्रहिंग ग्रीर चारित्र ग्रागमा-कृत्रल व निष्ठापूर्ण हो। दीक्षा ले लेना तो सरल है, मगर उसे निभाना कठिन होता है। उससे ग्रात्मा का कल्याण होता है, किन्तु ग्रगीकार करने से पहने शान चित्त हो हर सोचना चाहिये कि प्रतिज्ञा निभ सकेगी या नहीं दे भात्मवल को जांचे बिना जोश में आकर ली गई प्रतिज्ञा के लिये बाद में पछनाना पड़ता है। भाई! मुने सायु-सच्या नहीं, किन्तु मापुना चाहिये। पारस्परिक सहकार से सयम-सायना में

१३०: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

सर होने के लिये ही गुरु-शिष्य-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। जहां इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती हो, वहां वह सम्बन्ध निरर्थक ही नहीं, वरन हानिकारक भी सिद्ध होता है।

श्रापश्री के यह मार्मिक शब्द नवागन्तुक नवयुवक साधक के चिता में गहरे पैठ गये। उसकी धर्मश्रद्धा तात्कालिक भावावेश का परिणाम न थी, किन्तु अनुभवों से अर्जित संस्कारों का परिणाम थी। अतः इन स्पष्ट विचारों से वह समक्ष गया कि यही वह विभूति है जिसके नेश्राय में निर्देशन पाकर मैं अपना जीवन सफल व धन्य बना सकूंगा। मेरे आत्म-कल्याण का पथ इन्हीं से प्रशस्त होगा। ऐसे निस्पृह, निःस्वार्थ एवं विरक्त महाभाग महापुरुष ही मेरे जीवन को पावन बना सकेंगे। दुविधा सें विधा मन निष्कर्ष पर आ पहुंचा था और विवेक से अनुप्राणित होकर लक्ष्य की श्रोर बढ़ चला।

विरक्त नवयुवक ने युवाचार्य श्रीजी के उपदेश की सर्वात्मना स्वीकार किया। ग्रन्तरात्मा से उठे नाद को अनुकूल अवसर प्राप्त ही गया था। जो पूर्णनिष्ठा के साथ संकल्प करते हैं, उन्हें कोई भी प्रलीभन विचलित नहीं कर पाते हैं। वह उसी दिन से ज्ञान-दर्शन-चारित्र की साधना में तल्लीन हो गया ग्रीर प्रयत्नों के फलस्वरूप त्याग के पथ पर अग्रसर होता गया।

नवयुवक की अखण्ड वैराग्य भावना और ज्ञानोपार्जन की तन्मयत ने आपश्री को श्राकित किया । श्रापकी धारणा बन गई कि यह खर सोना है और संयम-साधना की श्रोर श्रग्रसर कराने में योग देना चाहिये ग्रत: श्राप उसे त्याग वैराग्य-वर्धक उपदेश हेने लगे ।

इस प्रकार एक लक्ष्वी परीक्षा और प्रतीक्षा की कसीटी पर कसे जाने के परचात आपश्री ने नवयुवक को यथावसर दीक्षित कर ग्रपना प्रन्तेवासी वनाने का निरुचय किया। उस समय किसे ज्ञात था कि प्राच्यात्मिक सावना के मंगल द्वार में प्रविष्ट होने वाला यह नवयुवक आगे चलकर ग्रापश्री की नेश्राय का प्रथम शिष्य बनेगा और पाट परं परा में सापका इक्तरवर्ती होकर संघवासन को दिपायेगा।

वह नव्युवक भीर कोई नहीं, हमारे परमश्रद्धेय आचार्य थीं श्री १००८ श्री नानालाल जी म. सा. है। जो नाना जनों की श्रद्धाः भिक्ति के केन्द्रविन्दु दन कर आध्यात्मिक साधना करते हुए चहुदिश संघ को श्रात्मकल्याण के मार्ग का निर्देशन कर रहे हैं।

कोटा, वूंदी और उसके आसपास के क्षेत्रों को घमंदेशना से पित्र करते हुए आप पुनः मेवाड़ में पघारे। मेवाड़ का प्रत्येक नगर श्रीर ग्राम आपका सं० १६६६ का चातुर्मास अपने यहां कराने के लिये ग्राकांक्षी था। सभी की एक ही धुन थी, लेकिन उदयपुर के सौभाग्य का स्वर्णदाक्तर सर्वात्मना प्रकाशमान हो रहा था। श्रतः भापका सं० १६६६ का चातुर्मास उदयपुर होना निश्चित हुआ। यथासमय चातुर्मासार्थ आपन्नी सन्तों एवं सुपरिचित नवयुवक वैरागी श्री नानालाल लंक साथ उदयपुर पद्यारे।

चातुर्मास काल में धर्मप्रभावना की दृष्टि से उदयपुर में बहा प्रानन्द रहा। त्याग, तपस्याओं के प्रति चतुर्विध संध में धपूर्व उत्साह था। उपदेश और धर्मचर्चा का जनता पर खूब प्रभाव पड़ा। पैरागी नवयुवक की प्रतिभा और भ्रोज से उदयपुर श्रीसंध इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने यहां ही दीक्षा महोत्सव मनाने के लिये लालावित हो उठा। किन्तु तत्काल कुछ निश्चय नहीं हो सका।

चातुमित सानन्द सम्पन्न हुग्रा । परचात वहां से सन्त-भण्या साथ ग्रपने मेवाड प्रदेश की ग्रोर विहार किया । भागवतीदीका निकार करने के लिये पारिवारिक जनों की स्वीकृति सेना ग्रापरमक । से वैरागी ग्री नानालाल जी ग्रपने पारिवारिक जनों से स्वीकृति त जरने हेतु उदयपुर से दांता चले गये और स्वीकृति ग्राप्त कर मान्या की सेवा में उपस्थित हो गये । पारिवारिक अनों के किया में उपस्थित हो गये । पारिवारिक अनों के किया में उपस्थित हो गये । पारिवारिक अनों के किया में उपस्थित हो गये । पारिवारिक अनों के किया में उपस्थित हो मेरे । पारिवारिक अनों के किया मेरे प्रदेश होना में मान्यकीदीका ग्रयान कर है है

# १३२ : पूज्य गणेबाचार्य-जीवनचरित्र

#### निर्णय घोषित किया गया।

### दिगम्बराचार्य श्री शांतिसागर जी से संलाप

उदयपुर के उपनगर श्रायड पघारे। वहां से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए ग्रापका वाठेडा पदार्पण हुआ। बाठेडा में स्थानकवासी जैनों के करीब पांच घर थे और शेष श्रिधकांश दिगम्बर जैनों के थे। वहां पर दिगम्बर जैन समाज के श्राचार्य श्री शांतिसागर जी म. विराज रहे थे। एक दिन चरितनायक जी का बाजार में प्रवचन हो रहा था। उसी समय श्राचार्य श्री शांतिसागर जी म. भी वहां पघारे। श्रावकों ने पाटा लगा दिया श्रीर वे उस पर विराज गये। व्याख्यान समाप्ति के पश्चात श्राप एवं आचार्य श्री शांतिसागर जी म. का स्नेहपूर्ण वाता-वरण में वार्तालाप हुग्रा। उसी प्रसंग में आचार्य श्री शांतिसागर जी म. ने वार्तालाप के लिये जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रापसे श्रीरभी वार्तालाप करना है। इसके लिये ग्रापको कौन-सा समय उपयुक्त रहेगा?

चातुमीस समाप्ति के पश्चात उदयपुर से विहार कर भ्राप

त्रापने मध्याह्न का समय उपयुक्त बताया।
वार्तालाप के लिये एक मन्दिर का स्थान निश्चित किया गया।
वहां जनता भी एकत्रित हो गई। चिरतनायक जी एवं म्राचार्य श्री
शांतिसागर जी म. के बीच प्रत्यन्त सरल सौम्य वातावरण में वात
लाप प्रारम्भ हुम्रा। प्रसंगोपात्त जब परिग्रह सम्बन्धी बात आई र
चिरतनायक जी ने पूछा कि परिग्रह की परिभाषा क्या है ? यदि शांविद
व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्याख्या की जाती है तो परिगृहीयते इति परिग्रह
इस परिभाषा में ग्रात्मा के म्रतिरिक्त जो भी ग्रहण किया जाता है व
सव परिग्रह में म्रा जाता है। जैसे म्रात्मा ने कर्म ग्रहण कर रखे
भीर समय-समय पर ग्रहण कर रही है। शरीर को भी ग्रहण कर रखे
है मीर शरीर को म्राहारादि दिया जा रहा है, वह भी ग्रहण हो रहे
है तथा कर्म, शरीर और म्राहारादि के म्रतिरिक्त मोरपीछी, कर्मड़ां
भी ग्रहण कर रखा है, म्रतः उक्त परिभाषा के म्रनुसार सिद्धों के म्रति

The state of the same वात महत्त्व महत्त्व में महत्त्व मी हुई हैं हैं हैं है हार कर ह विहार गरं प्रीत कर्तुं के कार्या के कार्य ामी जी। मी इसे हिन्दी करिया है कि है । वहाँ र **原境 等 表 ま** सार .

न हो।

ATT:

rei Tei

ب

Established the state of the st

The second secon the same and there is the same of the same The second and a second of the 

निमित्त बनाया हुआ आहार आघाकमीं माना जाता है और साधु को श्रहण करना निषिद्ध है। तो फिर जो साधु के लिये विशिष्ट रूप से ताजा घी, आटा, पानी आदि सब चीजों की तयारी करके आहार-पानी बनाकर मुनि को दिया जाता है और मुनि ग्रहण करते हैं, उसमें आधाकमीं दोष लगता है या नहीं ? आचार्य श्री शांतिसागर जी म. ने सर-लतापूर्वक स्वीकार किया कि इस प्रकार मुनि के निमित्त बनाये हुए आहारादि को लेने से आधाकमीं दोष लगता है। यह साधु जीवन नहीं, बिल्क स्वादु जीवन है। आपने यह भी पूछा कि आप आचार्य हैं और आचार्य को अकेला रहना कल्पता है क्या ? उन्होंने कहा कि आचार्य का श्रकेला रहना उपयुक्त तो नहीं है लेकिन मुनि सब काल कर गये हैं।

इसलिये में श्रकेला हूँ। एक प्रश्न यह भी उठा कि गृहस्थों से सेवा लेना, घास मंगवाना, घास की कुटिया बनवाना, पाट मगवाना तथा कमंडलू में पानी मंगवाना ग्रादि साधु के योग्य है ? आचार्य श्री शांति, सागर जी म. ने सरलता से कहा कि यह साधु के योग्य नहीं है। इसी-तरह गृहस्थ से सेवा लेना उपयुक्त नहीं है, श्रादि विभिन्न विषयों के बारे में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप समाप्त होने के पश्चात दोन श्रपने-श्रपने स्थान पर गये।

कुछ दिन वहां विराजने के पश्चात वहां से विहार कर मा

कुछ दिन वहां विराजने के पश्चात वहां से विहार कर मा में भ्राने वाले ग्रामों में धर्मोपदेश देते हुए वरागी श्री नानालाल जीव दीक्षा दने के लिये भ्रापश्री कपासन पधारे। प्रथम शिष्य का दीक्षामहोत्सव

वैरागी श्री नानालाल जी को दीक्षा देने के समय सं १६६६ मिती पोप गुक्ला द व स्थान कपासन की जानकारी समस्त श्री सघों को ह चुकी थी। सभी श्रीसंघों में उक्त महोत्सव के दर्शन करने की उत्सुकता र्ष और श्रावक-श्राविकाग्रों के उत्साह में वृद्धि होती जा रही थी। दोक्षा-समारोह के ग्रवसर पर वाहर से हजारों भाई-विहा उपित्थित हुए। मेवाड का ऐसा कोई ग्राम न था जिसके दो चार सज्जन दीक्षा महोत्सव के ग्रवसर पर कपासन न पहुंचे हों। विभिन्न संघों की ग्रोर से दीक्षार्थी का मान-सम्मान किया गया ग्रोर जुलूस के साथ दीक्षार्थी का दीक्षास्थल पर पदार्पण कराया। ग्रापने दीक्षार्थी के पारिवारिक जनों की स्वीकृति एवं चतुर्विध संघ की ग्रनुमितपूर्वक वैरागी जी को दीक्षा प्रदान की ग्रोर नवयुवक श्री नानालाल जी पोखरना मुनि श्री मानालाल जी म. सा. बन गये।

#### प्रथम शिष्य का परिचय

आप द्वारा नाना मुमुक्षु जन संयम-साधना के लिये दीक्षित हुए श्रीर उन नानाओं में से भी जो नाम से भी नाना हैं, उनका यहां नाना-सा (सिक्षिप्त) परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रापके प्रथम शिष्य मुनि श्री नानालाल जी म. सा. का जनम मेवाह प्रदेशान्तर्गत उदयपुर राज्य के जागीरदारी गांव दांता में श्रोस-पालजातीय पोखरनागोत्रीय श्रीमान् मोड़ीलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती श्रृंगारकंवरवाई की कुंक्षि से सं० १६७७ में हुआ था।

लगभग द वर्ष की वाल्यावस्था में ही जो माता-पिता के लाड़-चार, खेलकूद का समय मानी जाती है, आपको पिताश्री के वरदहस्त से बंचित हो जाना पड़ा श्रीर उस समय से लेकर दीक्षा तिथि तक प्रपन्ने भाई, मातुश्री श्रादि पारिवारिक जनों की छत्रछाया में अपने जीवन-विकास का मार्ग प्रशस्त बनाया। उन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा विद्या-ध्ययन का प्रवन्ध था, तदनुरूप श्रापने शिक्षण प्राप्त किया श्रीर पारि-वारिक परिस्थितियों वश बाल्यावस्था में ही आपको जीवकोपार्जन हेतु द्यावार में प्रवृत्त होना पड़ा। प्रारम्भ में गांव की परिस्थिति के श्रनु-का साधारण परचूरण सामान की दूकान की श्रीर कुछ समय परचात का ध्यापार भी प्राप्त कर दिया श्रीर इस प्रकार सामान्य रूप

सापने विदायन नो प्राप्त मुविधानुसार ही किया था । लेकिन

वौद्धिक प्रतिभा प्रखर एवं तार्किक होने से प्रत्येक विचार के बारे में संयुक्तिक समाधान-प्राप्ति के लिये उत्सुक रहती थी।

बाल्यावस्था का एक प्रसंग है कि एकदिन ग्रापकी मातुश्री शृगारकुं वरबाई सितयां जी म. सा. से किमी वर्त का पचलाण करके घर लौटीं। लेकिन बालक नःनालाल जी को यह पचलाण करना-कराना अच्छा नहीं लगा। बालबुद्धि इन सब बातों को ढकोसला ग्रौर व्यर्थ समभनी थी। ऐसा क्यों समभा होगा? इसके बारे में हमारा ग्रनुमान है कि तार्किक बुद्धि में ज्ञान बिना की किया की उपयोगिता नहीं है और इसके योग्य समाधान के ग्रभाव में मन विद्रोही बन जाता है, जो असंतोष के रूप में प्रगट होता है। फलतः नियम से इतने कोधित हो उठे कि ग्रौर कुछ न सूभा तो मातुश्री जब सामायिक लेकर बैठीं तो ग्रपने मन की खीज मिटाने के लिये उनके सामने रखी हुई रेत की खड़ी को फोड़ने को उद्यत हो गये। किन्तु स्नेहमयी माता के प्रयत्न ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया।

बालक नानालाल जी को उस समय इसका भान नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। समय ग्राया और चल गया। कालप्रवाह में हकार वट नहीं ग्राई। बात ग्राई-गई-सी हो गई ग्रीर जीवन-क्रम पुनः प्रपती गित से बहने लगा। यदि हम वर्तमान के साथ उस समय के बालक नानालाल जी की तुलना करें तो ग्राभास होगा कि उस समय ग्रावरण से ग्राच्छादित आत्मिक गुणों का प्रकाश विकसित होने के लिये ग्रनुकूल अवसर चाहता था। परन्तु उचित सयोगों के ग्रभाव में मार्ग भूला हुआ था ग्रीर जिसका विकृतरूप वह ग्रावेश था।

श्रापके बाल्यकाल की एक दूसरी घटना है। श्रापकी विह श्रीमती मोतीवाई ने जो श्रीमान् सवाईलाल जी लोढ़ा भादसोड़ा निवार को व्याही थीं, पर्यूषण पर्व में पचोले की तपस्या की। लौकिक प्रया<sup>‡</sup> श्रनुमार ऐसी तपस्या के प्रसंग पर तपस्विनी बहिन के लिये पितृगृ (पीहर) से वस्त्रादि भेजने का नियम है श्रीर यह शुभ कार्य प्रायः ध कै मुख्या द्वारा चन्त्र होता है। परन्तु उस समय कार्यवशात् बासक नानालां की के लेक भारता को भारतोड़ा पहुंचने की सुविधा न हो सकी। भन्नः यह कार्य भाषको सौंपा गया। यद्यपि ऐसे कार्यों में भाषकी रस नहीं या तेकिन पारिवारिक प्रतिष्ठा के ल्याल से भाष वस्त्र भावि नेकर भारतोड़ा पहुंचे।

भारतीहा में मेवाही मुनि श्री चौयमत जी म. सा. चातुमीसार्थ विराज रहे थे। पर्यूषण पर्व होने से उन दिनों व्याख्यान में मन्तइत सूत्र का बांचन होता था। आप भी व्याख्यान सुनने गणे। प्रसगवश उस समय पांचवें और छुठे आरे का वर्णन चल रहा था, लो
प्रापके कर्णगोचर हुआ और कथा सुनने का शौक होने से कुछ कथाभाग याद रह गया। लेकिन उसका हुदय पर कुछ भी असर नहीं हुआ।

र्वाहन को वस्त्रादि देकर आपने अपने निनहाल भदेसर जाने का विचार किया और सवत्सरी महापर्व का दिन होते हुए भी आप मिनहाल की छोर चल पड़े। वहिन आदि ने उस दिन न जाने के लिये समक्षाया भी, लेकिन एके नहीं और अश्वाहक हो चल पड़।

मार्ग में चारों ग्रोर हरी-भरी वनराजि व्याप्त यो। वर्षाच्छ्यु की समाप्ति ग्रोर शरद के सुहावने मौसम एवं मंद-मंद वहने वाली व्यार ने ग्रापको मनोमंत्रन के योग्य ग्रवसर प्राप्त करा दिया। यदव प्रपनी गिन से चल रहा था लेकिन मन-ग्रदव की गित पूरे वेग में थी। व्याखान में मुनी छह ग्रारों की व्याख्या आपकी स्मृति में पूम गर्छ। मंपन करते-करते ही मार्ग में ग्रापक मन में दिल्ही-सी कौध गर्छ। शान के सम्यक् प्रकाश की किरण मलक उठी ग्रीर मन में एक भटवा-सा एया और एक धण पहले जो मन धमंविमुख या, वह धमिनमुख हो गया।

प्रस्तिशाण्ति के साथ ही प्रापको अपने पूत विवारों एवं विश्वों के प्रति परचाताप होने लगा। अतीत में मानुश्री हो धर्म-प्रधान में उनते देना, त्याग-पचवाण से रोकना, संबद्धारी दियम होने से दिल गादि के असा रोहे जाने पर भी चल देना झादि प्रदर्भ बालहरूकों कर

**८३**८ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र इतना पश्चाताप हुम्रा कि भ्रन्तरंग पर भ्रावृत मल नेत्रों द्वारा बह निकला। ग्लानि प्रांसुओं के साथ गलित होने लगी। बूंद-वूंद में टपकने वाले स्रांसू चौघारा में रूपान्तरित हो गये और जब इतने से भी परिताप शांत न हो सका तो आवेगों ने स्राक्तंदन का रूप स्रपना लिया। यह कितने समय तक चलता रहा, पता ही न पड़ा। खूब बहा, खूब बहा ग्रीर माता धरित्री ने उस मैल को ग्रपने आंचल में समेट लिया। क्योंकि वह मां थी श्रोर मां की ममता सदेव मंगलमयी होती है। आखिर मन को शांति मिली और उसी समय संकल्प किया कि मैं स्वयं धर्मकरणी करूंगा भ्रीर करने वालों को सहायता दूंगा। इसी सत्सकल्प के साथ श्रापके जीवन का नया अघ्याय प्रारम्भ हुग्रा, सोने का सूरज उगा। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि भी बदल गई। धर्म मार्ग पर चलने के निश्चय के साथ ही स्रब जिज्ञासायें बढ़ने लगीं—धर्म-क्या है ? धर्म क्यों करना चाहिये ? क्या करना पड़ता है ? इस क्या भ्रोर क्यों के समाधान के लिये मन उत्सुक रहने लगा। गृहकार्यों से मन उचटने लगा । भ्रब तो दूसरे मार्ग पर चल पड़ने के विचार म्राने लगे। ग्राप धर्म की गहराई तक पहुंचना तो चाहते थे, लेकिन सुयोग मार्गदर्शक का सुयोग उपलब्ध नहीं होने से ग्रपने मन में सोचते, तर्क करते, समाधान का प्रयत्न भी करते लेकिन सन्तोष नहीं होता था।

अन्तर्द्वन्द्वों की निवृत्ति के लिये ग्रब ग्रापने सन्तों की सेवा में रहने की निश्चय कर लिया। इस समय आपकी ग्रायु करीब १५-१६ वर्ष की रही होगी, जबिक किशोर मन में नये-नये ग्रनुभवों, विचित्रताओं एवं ग्राक्षणों का कोषसग्रह करने की उद्दाम भावनायें हिलोरें लेती रहती हैं। ग्रातः ग्राप चल पड़े योग्य गुरु के सुयोग की खोज में। प्रारंभ में पूज्य श्री मोतीलाल जी म. सा. (मेवाड़ी) का संयोग मिला, उन दिनों पूज्यश्री चातुर्मास हेतु बदनौर विराज रहे थे। ग्रतः ग्राप वदनी

पहुंचे । वहां करीब ३-३॥ मास रहे प्रीर समाधान के लिये प्रयत्न करें रहे, लेकिन जितना समाधान कर पाते उससे जिज्ञासाम्रों की संख्या दुगुन

हो जाती थी। इन प्रकार की मनःस्थिति के बीच आएकी कारणवसात् हाबना के तोपातों पर : १३६ वदनीर है ज्यावर जाना पड़ा। चन दिनों द्यावर में आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के

मुहित्य एं. र. चुनिकी कौहरीमल की म. सा. विराज रहे थे। उनके सानिक्य में हामिक आवार-विवारों आदि का लह्ययन-मनन किसा ग्रीर ग्रप्नी जिल्लासा के समाधान का भी प्रयत्न किया। वहीं पर विभिन्न सन्ति मुनिराकों की घोड़ी बहुत जानकारी के साथ यह भी मालूम हुआ कि पूज्य लाचारं श्री जवाहरलाल जी म. सा. की एक अलग सम्प्रदाय है श्रीर वर्तमान में इस सम्प्रदाय की व्यवस्था युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. संमालते हैं। पूज्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. खादी पहनते हैं श्रीर इसरों को भी खादो पहनने का उपदेश देते हैं। यह युग गांधीयुग कहलाता था श्रीर स्वदेशी आंदोलन नगरी है होता हुआ भारत के गांव-गांव में फैल चुका था। खाप भी इससे

प्रभावित थे। प्रतः बुद्धि तुलना करने लगी कि जिस संप्रदाय में खादी का जपयोग हो और जिसके श्राचार्य खादी पहनने का जपदेश देते हो, वे प्रच्छे ही होने चाहिये। इस विचार से प्रापकी जिज्ञासा बढ़ी थार इनके निकट सम्पर्क में पहुंचने की भावना भी संजीयी। लेगिन वदनीर वापस श्राना श्रावस्यक होने से श्राप व्यावर से बदगौर आग्रर हापने गांव दांता लीट आये। मावका मन अब घर में नहीं था। उसकी वृश्चि भेही में गृह में म रहें हमें जल में भिन्न कमल हैं' जैसी हो चुनो भी । पारिस्तारण हों को भी इसका स्पष्ट आभास मिल पुका था। धरा घरते परणी हिन्दर करने के लिये जनकी छोर से प्रयता होता, हतना ही प्रवान िये प्रयास करने का दल भाषको प्राप्त हो दल मा । मनो क ति है बाप यह मलीभांति ज्ञात कर पूर्व थे कि मन्त मन्ति में िस्यो नवस्याये होती है। कोई-कोई भी देवन अगर के लागाए ित्य विकास होते हैं। इस सुरामाओं को मुख्य र लोकों को हरे

## १४० : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

अपने भ्राचरण में उतारने का निराला संकल्प किया। आपने सौचा यदि कोई तपस्या करके कुछ दिनों निराहार रह सकता है भ्रथवा कोई छाछ के श्राधार पर महीनों गुजार देता है तो फिर मैं केवल पानी पर ही क्यों नहीं रह सकता ? भ्रजीब सूभ थी यह, श्रपूर्व संकल्प था यह, जिसे भ्रापने भ्रपने भावी जीवन में साकार रूप दिया। किन्तु आप जैसे

श्रात्मबली के लिये यह कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखता है।

त्याग के मार्ग पर बढ़ने के लिये किठनाइयों पर विजय पाने की सामर्थ्य प्राप्त करना स्रावश्यक है स्रोर उसमें भी रसनेन्द्रिय का संयम रखना तो विशेष आवश्यक होता है। स्रतः स्रपने संकल्प को साक्षात करने के लिये आप प्रातः स्राधी रोटी स्रोर सायं पाव रोटी पर रहने लगे। यह कम कई महीनों तक चलता रहा। जिससे शरीर काफी कृश हो गया। एक दिन ऐसा भी प्रसंग स्राया कि शारीरिक कृशता के कारण चक्कर आने से गिर पड़े। लेकिन स्राप तो निर्धारित लक्ष्य की स्रोर बढ़ने का संकल्प कर चुके थे। अतएव यह कसौटी स्रापको स्रपने संकल्प से विचलित नहीं कर सकी। आप बाल्यकाल से ही तार्किक थे, यह बात पहले स्पष्ट हो

चुकी है। जिज्ञासाओं के समाधान के लिये आपकी ज्ञान-पिपासा गुरुगम की चाह में बढ़ने लगी। पारिवारिक जनों की ओर से व्यवधान तो डाले ही जा रहे थे कि अकस्मात इन्हीं दिनों एक सामाजिक भोज के प्रसग में आपको कपासन जाना पड़ा। वहां मुनिश्री इन्द्रमल जी म. सा. की सेवा का अवसर मिला। इसके पूर्व पूज्य श्री काशाराम जी म. सा. तथा दिवाकर जी म. सा. के सन्तों एवं अन्यान्य सन्तों की सेवा, वाणी श्रवण का भी प्रसंग प्राप्त हो चुका था और उन्होंने आपकी दिनचयी से अनुमान लगाया था कि आप भावी संत हैं। अतः अपनी और आकृष्ट करने के लिये अनेकानेक प्रलोभन प्रस्तुत किये जाते थे। एक ने कहा हमारे पास साधु वनने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उनरे ने फरमाया— चेला वन जा, हम अपनी सब विद्याय हुके समर्पित

कर देंगे, तीसरे ने उससे भी दो कदम आगे बढ़कर कहा कि मेरा हि बनेगा तो तुभे सम्प्रदाय का मुखिया बना दूंगा। चौथे ने अपना मह जताते हुए बताया कि ज्यादा सोच-विचार में पड़ने की जरूरत नहें हमारे जैसे सन्त और हमारे जैसा सम्प्रदाय नहीं मिलेगा म्रादि-आदि परन्तु श्रापको श्रात्म-तुिंट नहीं हुई और सोचते रहे कि अन्यान्य सन्तों को भी देख लेना चाहिये।

विचारानुसार ग्रापने युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. की सेवा में पहुंचने का निरुचय किया और एक दिन घर पर विना कुछ केहं सुने कपासन पहुंचे । बहां से श्री मीठालाल जी चंडालिया के सह-योग से रतलाम होते हुए उस समय कोटा विराजित युवाचार्य श्री गणेश-लाल जी म. सा. की संवा में जा पहुंचे।

युवाचार्य जी से आपका प्रथम परिचय कपासन के वैरागी के स्प में कराया गया। वाद में आपने श्रपना पूर्ण परिचय स्वयं दिया ार युवाचार्यश्री के प्रथम दर्शन, मधुरवाणी, तप, तेज से ऐसे प्रभावित मन में ऐसा सकल्प कर प्रार्थना की कि में प्रापसे भागवती-ं भगीकार करना चाहता हूँ। लेकिन स्वीकृति के वदले साधु

ष्या है ? और गुरु की परीक्षा करने के बाद दीक्षा लेने की बात तोची। य वित मिला। यह वात त्राप को अपूर्व प्रतीत हुई श्रीर सकेत का ऐसा प्रभाव ी कि मन-ही-मन आपने हु संकल्प कर लिया कि शिष्य बनना है धव साथ-साथ पैदल विहार, ज्ञान व संयम-साधना का अन्यान में हो गया। इस प्रकार पदयात्रा करते हुए भावी गुरु के माथ

े १६६६ में छदयपुर श्राये । संकल्प सुहत हो गया था प्रतः हालाह परने के लिये पारिकारिक होनी से स्वीकृति-पत्र प्राप्त हर्वे होता पाये। परन्तु जब प्रापको सहस ही लाहा-

अपने श्राचरण में उतारने का निराला संकल्प किया। आपने सोना यदि कोई तपस्या करके कुछ दिनों निराहार रह सकता है श्रथवा कोई छाछ के श्राधार पर महीनों गुजार देता है तो फिर मैं केवल पानी पर ही क्यों नहीं रह सकता ? श्रजीब सूभ थी यह, श्रपूर्व संकल्प था यह, जिसे श्रापने श्रपने भावी जीवन में साकार रूप दिया। किन्तु आप जैसे श्रात्मबली के लिये यह कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखता है।

त्याग के मार्ग पर बढ़ने के लिये किठनाइयों पर विजय पाने की सामर्थ्य प्राप्त करना आवश्यक है और उसमें भी रसनेन्द्रिय का संयम रखना तो विशेष आवश्यक होता है। अतः अपने संकल्प को साक्षात करने के लिये आप प्रातः आधी रोटी और सायं पान रोटी पर रहने लगे। यह कम कई महीनों तक चलता रहा। जिससे शरीर काफी कृश हो गया। एक दिन ऐसा भी प्रसंग आया कि शारीरिक कृशता के कारण चक्कर आने से गिर पड़े। लेकिन आप तो निर्धारित लक्ष्य की श्रोर बढ़ने का संकल्प कर चुके थे। अत्र व यह कसोटी आपको अपने संकल्प से विचलित नहीं कर सकी।

आप बाल्यकाल से ही तार्किक थे, यह बात पहले स्पष्ट ही चुकी है। जिज्ञासाग्रों के समाधान के लिये आपकी ज्ञान-पिपासा गुरुगम की चाह में बढ़ने लगी। पारिवारिक जनों की ओर से व्यवधान तो डाले ही जा रहे थे कि ग्रकस्मात इन्हीं दिनों एक सामाजिक भोज के प्रसग में ग्रापको कपासन जाना पड़ा। वहां मुनिश्री इन्द्रमल जी म. सा. की सेवा का ग्रवसर मिला। इसके पूर्व पूज्य श्री काशोराम जी म. सा. तथा दिवाकर जी म. सा. के सन्तों एवं ग्रन्यान्य सन्तों की सेवा, वाणीश्रवण का भी प्रसंग प्राप्त हो चुका था और उन्होंने ग्रापकी दिनचर्या से ग्रनुमान लगाया था कि ग्राप भावी संत हैं। ग्रतः ग्रपनी ग्रोर ग्राकृष्ट करने के लिये अनेकानेक प्रलोभन प्रस्तुत किये जाते थे। एक ने कहान हमारे पास साधु वनने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा दूसरे ने फरमाया— चेला वन जा, हम ग्रपनी सब विद्याय हु के समर्पित

कर देंगे, तीसरे ने उससे भी दो कदम श्रागे बढ़कर कहा कि मेरा शिष्य बनेगा तो तुभे सम्प्रदाय का मुखिया बना द्वंगा। चौथे ने अपना महत्त्व जताते हुए बताया कि ज्यादा सोच-विचार में पड़ने की जरूरत नहीं, हमारे जैसे सन्त और हमारे जैसा सम्प्रदाय नहीं मिलेगा म्रादि-आदि। परन्तु श्रापको श्रात्म-तुिंट नहीं हुई और सोचते रहे कि अन्यान्य सन्तों को भी देख लेना चाहिये।

विचारानुसार ग्रापने युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. की सेवा में पहुंचने का निरुचय किया और एक दिन घर पर बिना कुछ कहे. मुने कपासन पहुंचे । वहां से श्री मीठालाल जी चंडालिया के सह-योग से रतलाम होते हुए उस समय कोटा विराजित युवाचार्य श्री गणेश-नाल जी म. सा. की सेवा में जा पहुंचे।

युवाचार्य जी से आपका प्रथम परिचय कपासन के वैरागी के रूप में कराया गया । बाद में आपने श्रपना पूर्ण परिचय स्वयं दिया त्रीर युवाचार्यश्री के प्रथम दर्शन, मधुरवाणी, तप, तेज से ऐसे प्रभावित हुए कि वस यही महापुरुष मेरे गुरु बन सकते हैं। मन में ऐसा संकल्प कर प्रार्थना की कि मैं प्रापसे भागवती-दीक्षा अगीकार करना चाहता हूँ। लेकिन स्वीकृति के बदले साधुता

क्या है ? और गुरु की परीक्षा करने के बाद दीक्षा लेने की बात सोचो। यह सकेत मिला। यह बात श्राप को अपूर्व प्रतीत हुई श्रीर सकेत का ऐसा प्रभाव भेड़ा कि मन-ही-मन आपने हुड़ संकल्प कर लिया कि शिष्य बनना है

श्रव साथ-साथ पैदल विहार, ज्ञान व संयम-साधना का श्रम्यास श्रीतम्भ हो गया । इस प्रकार पदयात्रा करते हुए भावी गुरु के साथ माप सं० १६६६ में उदयपुर श्राये। संकल्प सुद्दृ हो गया था स्रतः पको साक्षात करने के लिये पारिवारिक जनों से स्वीकृति-पत्र प्राप्त रते हेतु जदयपुर से दांता त्राये । परन्तु जब ग्रापको सहज ही आज्ञा-नहीं मिला तो आपको तेले का तप करना पड़ा और जब तक ग्राज्ञा

१४२: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

पत्र प्राप्त न हो जाये तब तक घर पर भोजन न करने का संकल्प कर लिया।

श्रन्त में श्रापके संकल्प को देख पारिवारिक जनों को स्वीकृति देना उपयुक्त प्रतीत हुग्रा श्रीर पारिवारिक जनों की स्वीकृति एवं चातु-विध संघ की सहमति से सं० १६६६, मिती पीप शुक्ला प को कपासन में आपने युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. की सेवा में भागवती दीक्षा श्रंगीकार करके श्रपने को धन्य माना।

दीक्षित होते ही ग्रापने गुरुगम से अध्ययन करना आरम्भ कर दिया। सुयोग्य शिष्य की ग्रोर उन्मुख गुरु की ज्ञानगरिमा ने शिष्य को सिद्धान्त, व्याकरण, षड्दर्शनों का गहन ग्रध्ययन कराया ग्रीर शिष्य की धारणा-शिष्त एवं तार्किक-बुद्धि जिस किसी भी साहित्य को देखती तो उसके ग्रन्तर् तक पहुंच कर विराम लेती थी तथा जिज्ञासा-वृत्ति ने प्रतिभा को विकसित करने में पूरा-पूरा योग दिया।

दीक्षा क्षण से लेकर गुरु के जीवनान्त तक परछाईं की तरह साथ रहकर ग्राज आप उनके आदर्शों को साकार रूप देकर मानव-समाज के हितार्थ साधना में तत्पर हैं। गुरु गणेश से जीवन का श्रीगणेश कर, गण-ईश बन नामतः नाना होकर भी भावतः गणेश हैं एवं 'हुशिउचौश्रीजगनाना' जो जगत में नम्नता से लघु से लघुतर होगा वही सबसे उच्च गौरव को प्राप्त करता है— को सार्थक सिद्ध कर रहे हैं।

यह है चरितनायक के प्रथम शिष्य का सक्षिप्त परिचय। **घाचार्यश्री-संमिलन: सम्मेलन** 

दीक्षा-सम्पन्न होने के पश्चात चरितनायक सन्तसमूह के साथ मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों को विहार श्रीर धर्मदेशना से पावन करते हुए मारवाड़ की ओर पधारे। जैसे मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्र ग्रापकी प्रतिभी श्रीण विद्वत्ता का लाभ उठाने के लिये सोत्सुक रहते थे, उसी प्रकार मारवाड़ की श्रीर श्रापका पदार्पण होने के समाचार ज्ञात कर मारवाड़ के श्रीसंघ भी श्रपने-ग्रपने क्षेत्र में पधारने व चातुर्मास कराने के लिये उत्कण्टित हो उठे। विभिन्न श्रीसंघों की श्रीर से ग्रागामी चातुर्मास हेर्नु

विनम्न विनित्यां आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाने लगीं। लेकिन अभ चातुमित के लिये काफी समय था। इन्हीं दिनों सं० १९६६ का अहमदाबाद चातुमसि पूर्ण होने के वाद पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. भी सौराष्ट्र, गुजरात में जैनवर्म के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करते हुए मारवाड़ की श्रोर पधार रहे थे। जन क्षेत्रों की जलवायु शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकुल न होने भीर वृद्धावस्था के कारण ग्राचार्य श्रीजी के स्वास्थ्य में निर्वलता आ राई थी। जिससे अब स्थिरावास की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव होने लगी थी। वैसे तो अहमदाबाद में ही स्वास्थ्य उत्तरोत्तर क्षीण होता जा रहा था, फिर भी आचार्य श्रीजी वेला, तेला, उपवास आदि तपस्यार्थे करके स्वास्थ्य को टिकाये रहे लेकिन सुस्ती और कमजोरी में वृद्धि होती ही गई। यथासमय चातुमिस-समान्ति के पश्चात पालनपुर, मेह-साना ग्रादि स्थानों को फरसते हुए सादड़ी में पदार्पण किया । इधर से चिरतनायक जी भी फाल्गुन शुक्ला १० को ग्राचार्य श्रीजी की सेवा में <sup>उपिस्थित</sup> हो गये। वर्षों के पश्चात गुरु शिष्य के मिलन का यह ह्वय अलोकिक था। आचार्य श्री के चरणों में अपने को पाकर विनीत शिष्य आत्म-विभीर थे तो शिष्य की विद्वता, प्रतिभा, ऋजुता एवं मृदुता का अवलोकन कर गुरु मात्मगौरव से पुलकित थे। सम्प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य सम्बन्धित विषयों पर सन्ते वृन्द से विचार-वार्ता करते के उद्देश्य से युवाचार्य श्रीजी श्रादि सन्तीं सहित भावायं श्रीजी सादही से विहार कर ब्यावर पधारे। उस समय ब्यावर में २६ सन्त एवं ७४ सितयां एकत्रित हो चुके थे। च्यावर में एक त्रित सन्त-मुनिराजों से विचार-विमर्श हुआ श्रीर अके निर्चय को सर्वानुमित से समर्थन प्राप्त हुया। श्रीताग्री एवं <sup>धुम्रो</sup> ने भी ज्ञान-ध्यान-जप-तप की प्रक्रिया से यथाशक्य इस मनसर

१४४ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

का लाभ उठाया । भ्राचार्य श्रीजी के भ्रस्वस्थ रहने से प्रायः युवाचार्य श्रीजी व्याख्यान फरमाते थे।

श्रजमेर श्रीसंघ एवं वहां के प्रमुख श्रावक सेठ श्री गाढ़मल जी लोढ़ा की साग्रह विनती को लक्ष्य में रखते हुए ग्राचार्य श्रीजी का ब्यावर में विराजित सभी सन्तों के साथ ग्रजमेर में पदार्पण हुग्रा। चतुर्विष संघ के विराजने से अजमेर एक तीर्थक्षेत्र-सा हो गया।

वैशाख शुक्ला ३ (अक्षय तृतीया) दि० १०-५-४० को वर्षी तप महोत्सव होने से ग्रनेक क्षेत्रों के आगत श्रोताग्रों की उपस्थिति में चिरत-नायक युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. ने भगवान ऋषभदेव के पारणे का सरस वर्णन करते हुए भगवान के जीवन पर विशद प्रकाश डाला ग्रौर जिसका श्रोताग्रों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा।

वैशाख शुक्ला ४ दि० ११-५-४० को व्याख्यान के प्रसंग में युवाचार्य श्रीजी ने वृद्धविवाह की हानियों, सामाजिक रूढ़ियों ग्रादि का विवेचन किया। जिसका यह प्रभाव हुग्रा कि बहुत से भाइयों ने ४० वर्ष से ग्रधिक उम्र वाले व्यक्ति के विवाह में सम्मिलित न होने ग्रीर बहिनों ने विवाहादि प्रसंगों पर ग्रश्लील गीतों के न गाने की प्रतिश्ला ले ली। इसके ग्रतिरिक्त तप-त्याग आदि विविध धार्मिक ग्राचारों का ग्राचरण किये जाने से ग्रजमेर में अनेक उपयोगी कार्य सम्पन्न हुये।

यजमेर में विभिन्न श्रीसंघों की ग्रोर से ग्रपने ग्रपने क्षेत्र में चातुर्मास करने हेतु पुन: विनितयां दोहराई गई। सभी ग्रपने-ग्रपने र आगामी चातुर्मास होने के लिये ग्राचा लगाये हुए थे। लेकिन प्रकेत, काल, भाव को घ्यान में रखते हुए सं , १६६७ के लिये पूज्य ग्राच श्री जवाहरलाल जी म. सा. का बगड़ी ग्रीर युवाचार्य श्रीजी का फली चातुर्मास स्वीकृत हग्रा।

श्रजमेर से यथासमय विहार करके व्यावर आदि मार्गवर्ती हो में वर्मोपदेश देते हुए चातुर्मास हेतु पूज्य आचार्य श्रीजी वगड़ी अ युवाचार्य श्रीजी फलौदी पघारे।

### गुरुसंबा में रत

सा. ने वनडी से विहार कर सोजत पदार्पण किया । वहीं पर युवाचार श्री गणेशलाल जी म. सा. भी फलौदी से विहार कर साचार्य श्री जी की सेवा में पवार गये । वन्हीं में पूज्य ब्राचार्य श्रीजी के स्वास्थ्य से सुवार नहीं हुआ और ब्रव रोगजर्जरित देह विहार में ससहयोग-स एवं स्थिरावास की ब्रावस्थकता व्यक्त करती थी । स्थिरावास के लिं भीनासर, बीकानेर, अजमेर, ज्यावर, रतलाम, उदयपुर, जलगांव आहि स्थानों की काफी समय से विनितियां हो रही थीं, लेकिन बीकानेर-भीना सर श्रीसंघों के सौमाग्य से ब्राचार्य श्रीजी ने उनकी विनती स्वीका कर ली और तदनुसार युवाचार्य श्रीजी ब्रादि सन्तों के साथ सोजत है बीकानेर की ब्रोर विहार कर दिया ।

चातुर्मोन-सनान्ति के परवात सावार्य श्री जवाहरताल जी म

अवार्य श्रीजी आदि सन्तों के जोषपुर के निकट पधारने प वहां के भाई ग्रपने यहां पधारने की विनती लेकर सेवा में उपस्थित हुए। लेकिन ग्राचार्य श्रीजी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए सी वीकानेर की ग्रोर विहार होना उचित समक्ता गया। बजुन्दा में पुर स्वास्थ्य खराव हो गया ग्रोर जैसे-तेसे कुछ स्वास्थ्य में सुधार होने प आचार्य श्रीजी ने ठाणा १८ से बीकानेर की श्रोर विहार कर दिया।

युवाचार्य श्रीजी ग्रादि सन्त विहार करते हुए श्रीकारेए विकटस्य उदयरामसर पद्यारे । वहां शौचादि के निगरा कुछ स्रावित जगल गये । रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक वकरे को भारते के लिये तैयारी कर रहे हैं । इस दृश्य को देखकर उन भूनिवरों में व मुनिश्री सुन्दरलाल जी म. सा. ने तत्काल पापस कीए कर गुनावार श्रीजी की सेवा में स्थित का निवेदन किया श्रीर सत्काल गुनावार्थ घटनास्थल पर पहुंचे और अहिंसाधमं का महस्य बताता है एमी सुन्दरता से उन विधकों को समभाया कि उन्होंने उसी समय बया श्री अभयदान दे दिया ग्रीर दूसरे दिन ज्याख्यान के समय थे सम्

१४६: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

युवाचार्य श्रीजी का व्याख्यान सुनने के लिये ग्राये। इसके सिवाय समयानुसार श्रीर भी त्याग-प्रत्याख्यान हुए।

उदयरामसर से भीनासर, गंगाशहर होते हुए ग्राचार्य श्रीजी ग्रादि सभी सन्तों ने बीकानेर में पदार्पण किया । बीकानेर नगर बड़ा है । बाहर के दर्शनाथियों का तो मेला-सा ही लग रहता था । बीकानेर श्रीसंघ ने उनके सम्मानादि की समुचित व्यवस्था की थी किन्तु गर्मी की ग्राधिकता ग्राचार्य श्रीजी के स्वास्थ्य के ग्रमुक्त नहीं पड़ी ।

प्रतिदिन युवाचार्य श्रीजी ग्रपनी वाणी से धर्मामृत का पान करते, जिससे श्रोताग्रों के हृदय गद्गद हो उठते थे। प्रवचन समय के सिवाय चरितनायक शेष समय गुरुदेव की सेवा-वैयावच्च में पूर्ण मनी-योग से तत्पर रहते थे। ग्रापका भी स्वास्थ्य ग्रनुकूल नहीं था, घुटनों में दर्द बना रहता था। परन्तु ग्रपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करके सदैव गुरु-सेवा में संलग्न रहना ग्राप ग्रपना सर्वोपरि लक्ष्य मानते थे। दुविधा का परिमार्जन

नीति कहती है— 'ग्राज्ञा गुरुणां खलु धारणीया' गुरुग्रों की ग्राज्ञा ग्रवश्य ही मानना चाहिये। चाहे वह ग्राज्ञा रुचिकर हो या ग्रुरुचिकर' लेकिन गुरुजनों की ग्राज्ञा के ग्रीचित्य-ग्रनीचित्य पर विचार करने का हमें ग्रिधिकार नहीं है।

चिरतनायक के रोम-रोम में यह मंत्र रमा हुआ था। आप जीवन की धारा अनुप्राणित थी गुरोराज्ञा वलीयसी के आदर्श से सेवाधमों परमगहनो योगिनाम्प्यगम्यः की उक्ति को आपने सर्वथा भुठलार या और अपने आचार से सर्वगम्य बना दिया था।

पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. द्वारा स० १६६८ व चातुर्मास युवाचार्य श्रीजी ग्रादि सन्तों सहित भीनासर में करने क फरमा देने से भीनासर, गंगाशहर, उदयरामसर, बीकानेर ग्रादि आसपार के क्षेत्रों में हर्पोल्लास छा गया था।

श्रापाढ़ मास का समय था। चातुम सि-स्थापना के दिवस इने

गिने रह गये थे। उन दिनों पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. बीकानेर में श्री सेठिया जैन धार्मिक भवन में विराज रहे थे श्रीर सरदारशहर श्रीसंघ की श्रपने यहां सन्तों के चातुर्मास के लिये अत्याग्रह भरी विनती हो रही थी। वहां के श्रीसंघ का प्रतिनिधि मण्डल पहले भी अपनी स्थित की जानकारी कराने के लिये आचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हो चुका था और परिस्थित को देखते हुए पूज्य ग्राचार्य श्रीजी भी विद्वान सन्तों का सरदारशहर में चातुर्मास होना आवश्यक समभते थे।

लेकिन सन्तों की शारीरिक स्थिति श्रीर समय की अल्पता के कारण कुछ निश्चयात्मक स्थिति नहीं बन रही थी। युवाचार्य श्री गणेश-लाल जी म. सा. के घुटनों में दर्द बना रहता था तथा दूसरे सन्त भी श्राचार्य श्रीजी की सेवा में रहने के लिये उत्सुक थे।

श्राचार्य श्रीजी की यह दुविधा देखकर चिरतनायक युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. ने सेवा में निवेदन किया कि श्रापकी जो भी श्राज्ञा हो मुक्ते शिरोधार्य है। श्रापश्री इस दुविधा की स्थिति का मन पर असर न होने दें। श्रापके मन की समाधि रहना हमारे लिये श्रेय-स्कर है। भावों के पारखी श्राचार्य श्रीजी ने विनीत शिष्य की अन्तर्ध्वनि को सुना श्रीर फरमाया— अभी तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, ग्रीष्म-ऋतु प्रचंड है भीर समय भी कम है। श्रतः ऐसी स्थिति में यथासमय सरदारशहर पहुंचना कठिन सा है, बस यही विचार मेरे मन में बार बार उउ रहा है।

युवाचार्य श्रीजी ने ग्रर्ज की कि जब सरदारशहर में चातुर्मास होना जरूरी है तो ग्रापश्री मेरे स्वास्थ्य का विचार न करें। ग्रापके ग्रादेश, श्राज्ञा श्रीर श्राज्ञीर्वाद से सब इनुकूल ही रहेगा। श्रापकी श्राज्ञा मेरे लिये नन्दनवन है। आपके श्राज्ञीर्वाद से शरीर स्वस्थ ग्रीर सबल दनेगा। वस अपना आज्ञीर्वाद प्रदान कर प्रस्थान को प्रशस्त बनायें, श्रीर ग्राचार्य श्रीजी ने शिष्य के गौरव को घ्यान में रखते हुए युवाचार्य श्रीजी को सरदारशहर चातुर्मास हेतु प्रस्थान करने की ग्राज्ञा प्रदान की। उस समय उपस्थित जनसमूह यह सब देख रहा था। उसके मनोभाव भ्रांखों से बह निकले, कंठ भर श्राये, मुख मुरभा गये भीर शून्य भ्रांखें एक दूसरे के अन्तर् की टोह लेने के लिये भ्रपलक-सी रह गई। उन्हें आशा थी कि भ्राचार्य श्रीजी एवं युवानार्य श्रीजी के उपदेशा-मृत पान का सुभ्रवसर हमें सहज ही प्राप्त होगा। लेकिन भव यह भ्राशा निराशा में रूपान्तरित हो गई थी।

विनीत शिष्य तो ग्रादेश के साथ ही आशीर्वाद ले प्रस्थान पथ पर ग्रग्नसर होने के लिये चल पड़े। समय मध्याह्न वेला का था। सहस्ररिम प्रचंडता से प्रकाशमान था। ग्रागे-ग्रागे सन्त-मण्डल ग्रीर पीछे-पीछे श्रावक श्राविक।श्रों का समूह ग्रांखों में श्रांसू भरे चल रहा था ग्रीर मीन वेदना बारम्बार व्यक्त करती थी कि आपश्री यहां विराजें।

चरितनायक जी ने उन सबको सांत्वना दी, समभाया और फरमाया— ग्रापका धर्मोत्साह सराहनीय है। गुरुदेव की ग्राज्ञा ही मेरे लिये मंगलप्रद है। मेरे पास ग्रपना कुछ नहीं है, मुभ अर्किचन ने गुरु चरणों के प्रताप से जो कुछ विरासत में प्राप्त किया है उसे ही वितरित कर देता हूँ और निजानन्दरसलीन हो सुखानुभव करता हूँ। रही प्राकृतिक वातावरण की सो ग्राप उसका विचार न करें। मेरे लिये गुरुदेव का वरद ग्राज्ञीर्वाद सभी स्थित में ज्ञांतिप्रद है। में ग्रुकेता नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुदेव का आज्ञीर्वाद है। उसकी मंगलमयी किरणें में लिये सदैव सहायक रही हैं, ग्रीर रहेंगी। ग्रापकी भिवत एवं धर्मप्रे मुभे गुरुदेव की ग्राज्ञा पालन में सहायक होगा। ग्राप लोग ग्रपने के महावीर का ग्रनुयायी मानते हैं, लेकिन ग्राज्ञचर्य है कि ग्राज ग्रपने वीरता को ग्रांखों से बहा रहे हो! वीर तो बढ़ते हुग्नों को वीरता के बोघ देते हैं। इस प्रकार के आज्ञाय के भावों से उपस्थित जनसमुदा को भलो प्रकार ग्राइवस्त करके श्रमणसरदार ने संतमडल के सा सरदारशहर की ग्रोर प्रस्थान कर दिया।

विनयशीलता और अनुशासनप्रियता तो आपकी रग-रग

समाई हुई या । करावित् प्रवचन करते समय गुरुदेव कभी टोक देते तो वर्ती समय असाववानी के लिये अमायाचना के साथ इतहता पूर्वक उनकी सूचना अंगीकार करते थे। चाहे फिर श्रोताओं की टपस्थिति संकड़ों में हो और श्रोताओं को साववानी दिलाते हुए फरमाते कि गुरु-देव की शिक्षा प्रवक्त पुष्पोदय से निलती है और शिष्य के जीवन विकास के लिये आवस्यक है।

वित्तनायक ने सदैव गुरु-म्राहा के अनुसार चलना सवीपरि माना था। यही कारण है कि म्राप पूर्णस्पेण गुरु का प्रसाद पाने में सफल हुए। आपकी विनम्रता, मन्ति भीर कर्तव्यपरायणता इतनी उच्चकोि की थी कि म्रापके जीवन का मादर्श युग-युग तक स्मरणीय रहेगा। दाहण दुर्घटना

सरदारहाहर चली प्रदेश का प्रमुख नगर है और घली प्रदेश मारवाह का मध्य क्षेत्र है। एक तो मारवाड की मरुधरा वंसे ही लुष्क होती है और उसमें भी चली प्रदेश की जुष्कता तो अपने ही प्रकार की है। यहां की भौगोलिक स्थित ही ऐसी नहीं है किन्तु वहां के निवासियों के बहुआग के हूक्य भी शून्य, शुष्क हैं। इसके साथ हो वहां ऐसे ऐसे व्यक्तियों का विशेष रूप श्रे प्रावागमन हुआ है जो अपने उपदेशों में मरते जीव को अपाता पाप है, प्यासे को पानी पिलाना पाप है, माता द्वारा बालक की प्रावाग पीप पीप होना और गर्मस्थ बालक की रक्षा करना एकान्त पाप है, गाता पिता की सेवा करना पुत्र के लिये पाप है आदि-आदि भागमता किरोक्ष भीर अविवेकता से भरी हुई बातों का प्रचार करते हैं। शिका आप सब कहा जाता है परमकारुणिक भगवान महावीर के नाम पर किरोक्ष भगवन ! तेरा पथ यह है। ऐसों ने धर्म को तीन तरह करके कि स्थान पर मेरे-मेरे का दिखीरा पीट रखा है।

यद्यपि ऐसे शुरक जन-मनों को रनेहासिक्त करते के कि पित्तनायक श्री का पहले भी पदार्पण हो सुका था विकित करते पर दो-चार चूंद पानी डालने से शीतलता मही आपी है, कि जु

शीतल करने के लिये जलधारा के सतत प्रवाह की ग्रावश्यकता होती है। ग्रतः शुष्क मानवों को आई करने के लिये परमकरुणा के दया सागर की धारा का प्रवाह बहाने के लिये हमारे चरितनायक बढ़े जरहे थे, बढ़े जा रहे थे।

थली क्षेत्र में गांव दूर-दूर बसे हुए हैं और मानवता-युक्त मानवें की बस्ती भी कहीं-कहीं पर है। बीकानेर से शिवबाड़ी, नापासर आदि क्षेत्रों में विहार करते हुए ग्राप तीन सन्तों के साथ श्रीड्रंगरगढ़ पधारे ग्रीर तीन सन्त एकाध रोज के ग्रन्तर से पीछे-पीछे ग्रा रहे थे श्रीड्रंगरगढ़ पधारने पर आपश्री ग्राशाराम जी भंवर की बगीची में विराजे ग्रीर दोपहर बाद वहां से आगे के लिये विहार कर दिया।

तीन सन्त जो एक मजिल पीछे-पीछे ग्रा रहे थे, श्रीह्रंगर-गढ़ से तीन कोस पहले एक गांव में पहुंचे। वहां ग्राहार-पानी का सयोग नहीं बना ग्रोर विशेष रूप से पानी का। गरमी का मौसम था ग्रतः कम-से-कम तीन पात्र पानी चाहिये था लेकिन मिला एक ही जो तीनों सन्तों के लिये पर्याप्त नहीं था। उससे कुछ पिगासा शांत करके उन्होंने सोचा कि यहां से श्रीह्र गरगढ़ तीन कोस है ग्रोर वहां युवाचार्य श्रीजी ग्रादि सन्त विराज रहे हैं एवं बादल होने से धूप भी कुछ कम है। ग्रतः ऐसा विचार कर दोपहर के करीब उन्होंने श्रीह्र गरगढ़ की ओर विहार कर दिया।

लेकिन थोड़ी देर बाद बादल बिखर गये। सूर्य के प्रचंड ताप के साथ लू के भोंके ग्राने लगे। रास्ते में कोई छायादार बुक्ष नहीं था अतः एक खेजड़ी के नीचे बैठकर किसी तरह मध्याह्न का समय व्यतीत किया और पुनः करीब तीन बजे वहां से विहार कर दिया।

इन तीन सन्तों में मुनिश्री मोतीलाल जी म. सा. वयोवृढ मोर श्री हूं गरगढ़ करीब डेढ मील रहा होगा कि उनको चक्कर श्री लगे। साथ के सन्तों से श्रापने कहा कि चक्कर श्रा रहे हैं, घवराह हो रही है श्रीर कण्ठ सूख रहा है, जिससे चलने में कठिनाई मालू

पड़ती है। इस स्थित को देखकर साथ के दोनों सन्तों ने सहारा देकर उनको एक खेजड़ी के नीचे बैठा दिया श्रीर एक सन्त वहीं सेवा-वैया-वच्च के लिये ठहर गये एवं दूसरे सन्त जल लेने के लिये श्रीड्रंगरगड़ की श्रीर चल दिये।

श्रीहूं गरगढ़ की ग्रोर जाने वाले सन्त ने गांव के निकट आकर किसी राहगीर से जाकर पूछा कि यहां ओसवालों का मोहल्ला किधर है। उसने मोहल्ले की ग्रोर जाने वाले रास्ते का सकेत कर दिया। संकेतित रास्ते से होते हुए सन्त बाजार में पहुंचे ग्रोर ग्रोसवाल भाइयों से पूछा कि यहां युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. किधर विराज रहे हैं। किन्तु उन्होंने कुछ पता-ठिकाना न वताकर हसी-मजाक में वात उडा दी। इस पर पुनः सन्त ने बताया कि यहां से करीब डेढ़ मील पर एक वयोवुद्ध सन्त को तकलीफ है, प्यास के कारण कण्ठ सूख रहा है और घबराहट है। यहां कोई योग्य मकान बता दीजिये जिसमें पात्रादि मंडोपकरण रखकर और ग्राप लोगों के यहां से साध्वोचित जल की गवेषणा करके, उनके पास पहुंचूं।

फिर भी उन्होंने बात पर घ्यान नहीं दिया श्रीर न रास्ता ही बताया। बाजार के इस छोर से उस छोर तक घूमने पर भी सन्त को कुछ भी जानकारी न मिल सकी। श्रकस्मात श्री भंवर जी के घर के सामने से गुजरना हुआ। वहीं भंवर जी मिल गये। बातचीत करते हुए सन्त ने पूछा कि युवाचार्य श्रीजी किघर विराज रहे हैं ? उत्तर में श्री भंवर जी ने बताया कि अभी कुछ देर पहले बगीची से विहार किया है, आप सामान वगीची में रिखये श्रीर मेरे घर से जल ले जाकर प्यासे सन्तों को शांति पहुंचाइये।

सन्त पानी लेकर वापस सेवा में ग्राने के लिये चल पड़े। करीव फर्लाग, डेढ़ फर्लाग दूरी रही होगी कि वयोवृद्ध सन्त मुनिश्री फोतीलाल जी म. सा. ने संथारा पूर्वक प्राण त्याग दिये। रास्ता कताने के लिये जो भाई साथ में थे, उन्होंने वापस ग्राकर सब घटना १५२ : पूज्य गणेशाचायं-जीवन्करित्र

श्री भंवर जी को सुनाई ग्रीर बीकानेर के भाइयों को भी जो युवाचार्य श्रीजी के दर्शन कर बीकानेर जाने के लिये स्टेशन गये थे, वृद्ध सन्त के देहाव-सान की खबर दी।

इस दारुण दुर्घटना को सुनकर सभी जाने वालों ने टिकिट वापस कर स्वर्गस्थ सत के दाहसस्कार की तैयारी की। बाजार में चंदन, नारियल ग्रादि की तलाश की किन्तु मुंह मांगे दाम देने पर भी उपलब्ध नहीं हो सके। उन्हीं दिनों श्री भंवर जी के यहां विवाह की तैयारी हो रही थी ग्रौर इसके लिये नारियल ग्रादि उन्होंने ले रखे थे। लेकिन मांगने में संकोच हो रहा था। दुविधा का पता चलते ही श्री भंवर जी ने नारियल ग्रादि की बोरियां दीं ग्रौर दाहसस्कार करके बीकानेर के भाई वापस बीकानेर लीटे।

जब इस दारुण दुर्घटना के समाचार चरितनायक जी को प्राप्त हुए तो श्रीडू गरगढ़ से विहार कर जहां पहुंचे थे, वहीं रुक गये भीर चार लोगस्स का घ्यान किया।

जिस प्रकार श्रमणभगवान महावीर के ग्रनार्य देश की ओर बढ़ते चरणों को लाख बाधायें विचलित नहीं कर सकीं, तो उनके ग्रनु यायी श्रमणों को यह बाधायें कैसे विचलित कर सकती थीं ? दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ सकते हैं तो सज्जन भी ग्रपने ग्रारम्भ किये हुए जनकर्याण के कार्यों से कभी भी विरत नहीं होते हैं। एक किव ने कहा है—

त्यजित न विदधानः कार्यमुद्धिज्य धीमान् ।

खलजन परिवृत्ते स्पर्धते किन्तु तेन ॥

दुष्टजनों की चेष्टाग्रों से घबरा कर बुद्धिमान पुरुष ग्रपने ग्रारं किये हुए कार्य का त्याग नहीं कर सकता, वरन स्पर्धा करता है ग्रपि जैसे दुष्ट ग्रपनी चेष्टाग्रों से बाज नहीं ग्र'ता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी ग्रपं कार्य को पूरा किये बिना विश्राम नहीं लेता है।

जव पीछे श्राने वाले शेष दो सन्त आपके पास श्रा गये ते उन्हें साथ लेकर पुनः सरदारशहर की श्रोर विहार कर दिया श्रीर

नगर-प्रवेश

पेथासमय सरवारवाहर के निकट पदार गरी। सरवारहाहर के बन्हुओं ने बातुमितार्थ नगर-प्रवेश के लिये ज्योतिषियों से मुहूर्त निक्तवाया था। इसका संकेत उन्होंने वरितनायकजी की सेवा में भी किया तो फरमाया— मैं तो गुरुरेव की आका से चातु-मिंस करने के लिये आया हूँ, अतः गुरु-आज्ञा ही सबसे अच्छा मुह्तं है और क्षयतिथि के दिवस ही सरदारशहर में प्रवेश किया।

चातुर्मासाधं नगर में प्रवेश करने के लिये मुहूर्त आदि देखने भी परिपाटी श्रावकों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन कुछ एक साधु-सन्त भी चातुमांस के निमित्त नगर-प्रवेश करते समय मुहूर्त प्रादि देख लिया करते हैं। मगर आपने सदैन गुरु-प्राज्ञा को ही मुहूर्त समक्षा। चाहे तिथि धय हो या रिक्ता तिथि हो, चौविडिया अनुकुल हो अथवा न हो, निधान श्रीर योग प्रतिकृत हो, चन्द्रमा श्रीर योगिनीवास पीठ पीछे हो, श्रापने इसकी कभी चिन्ता नहीं की। न कभी मुहूर्त निकाला और न इसका हिसाव लगाया । आपकी तो घारणा थी—गुरु-म्राज्ञा ही मेरे लिगे छुभ मुहर्त और सन्मुख चन्द्रमा है।

श्रापका यह चातुमिस सरदारशहर के लिये ही नहीं। वस्त समस्त धलीप्रदेश के लिये ही वरदान सिद्ध हुआ। श्रात्म छुजि के लिये विभिन्न प्रकार के त्याग, प्रत्याख्यान मीर तपस्यायें होने के समाधा भ्रतेक व्यक्तियों ने धर्म के स्वरूप को समभकर सत्य ना प्राप्तिरण गानी वी प्रतिज्ञा ली।

श्री हुकमचन्द जी ग्रीर श्री सुमेरमल जी की भागवती दीक्षा हेंसी चातुमित में श्रापके हारा सम्पन्न हुई थीं। ष्ट्रनः गुरुचरणों में

चरणों में चातुमित-समाध्ति के पश्चात घली प्रदेश के विभाग कोणों राष्ट्रातं की म विषर्ण करते हुए चरितनायक जी पूज्य मानामं भानी ॥ ॥ हैंदा में पद्यार गये। इस विहार से थलीप्रयेश में गामी अपन

# १४४ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

भीर सरलहृदय जनों ने धर्म के ग्रंतरंग रहस्य को समभक्तर जड़ मान्यः ताओं के त्याग का संकल्प किया।

बीकानेर में कुछ दिन गुरु-सान्निघ्य में सेवा का लाभ लेकर गुरुदेव की आज्ञानुसार बीकानेर के निकटस्थ क्षेत्रों— भज्भू आदि की ग्रोर ग्रापने विहार किया।

# पूज्य जवाहराचार्य का स्रन्तिम समय

अपने जब विहार किया था तब पूज्य जवाहराचार्य का स्वास्थ्य वृद्धावस्था को देखते हुए साधारणतया ठीक था। कमजोरी भ्रौर घुटनों में दर्द तो था, लेकिन अन्य कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखते थे जो चिन्ता-जनक हों कि अकस्मात जेष्ठ शुक्ला १५ को भ्राचार्य श्रीजी को पक्षा-घात (लकवा) हो गया। इन दिनों चरितनायक देशनोक विराज रहे थे। सूचना मिलने पर भ्राप श्री देशनोक से विहार कर यथाशीझ पूज्य भ्राचार्य श्रीजी की सेवा में पधार गये।

शरीर में विविध व्याधियों के प्रकोप ग्रीर उनका प्रतिरोध करते वाली शारीरिक शक्ति की ग्रसमर्थता को देखकर ग्राचार्य भीजी ने प्राणि-मात्र से क्षमायाचना कर लेना उचित समका।

अत: ग्राचार्य श्रीजी ने भीनासर में जीवन की प्रालीयणा, प्रायिचत करने के पश्चात दि० १८-६-४२ को चतुर्विच संघ के समझ प्र लाख जीवयोनि से क्षमायाचना की ।

क्षमायाचना सम्बन्धी विचारों के साथ ही चरितनायक युवी-चार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. के बारे में फरमाया—

लगभग ग्राठ वर्ष से शारीरिक ग्रशक्ति के कारण मैंने सांप्रदायिक शासन का भार युवाचार्य श्री गणेशलाल जी को सौंप रखा है। उन्होंने जिस योग्यता, परिश्रम और लगन के साथ इस कार्य को निभाया और निभा रहे हैं, वह प्रापके समक्ष है। मुर्छे इस वात का परम संतोष है कि युवावार्य श्री गणेशलाल जी ने अपने को इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद का पूर्ण श्रिधकारी प्रमाणि

कर दिया है और कार्य अच्छी तरह सम्भाल लिया है। साथ में इस बात की भी मुक्ते प्रसन्तता है कि श्रीसंघ ने भी इनको श्रद्धा-पूर्वक श्रपना श्राचार्य मान लिया है। इनके प्रति आपकी भिवत, श्राप सभी का पारस्परिक प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता रहे और इसके द्वारा भव्य प्राणियों का श्रधकाधिक कल्याण हो, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है।

श्राचार्य श्रीजी के लकवा की शिकायत श्रभी दूर भी नहीं हो पाई थी कि कमर के बायों ओर जहरीला फोड़ा (कार्बंकल) उठ श्राया। फोड़े के कारण दुस्सह वेदना थी और बुखार भी हो गया था। शल्य-चिकित्सा से भी जीवन बचना श्रसम्भव-सा प्रतीत होने लगा कि श्रक-स्मात फोड़ा श्रपने श्राप फूट गया श्रीर १४-२० दिन बाद फोड़े में कुछ सुधार दिखाई देने लगा। करीब छह माह में फोड़ा तो ठीक हो गया लेकिन दांगीं करवट लेटे रहने के कारण बायें श्रंगों में इतनी कमजोरी शा गई कि उठना-बैठना कठिन हो गया।

इस शारीरिक ग्रस्वस्थावस्था के कारण आचार्य श्रीजी का संवत् १६६६ का चातुर्मास भीनासर हुग्रा। युवाचार्य श्रीजी ग्रादि सत सेवा में सदैव उपस्थित रहते थे। यह चातुर्मास घार्मिक प्रभावना की हिट से बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न हुग्रा। चातुर्मास-समाप्ति के अनन्तर मार्गशीर्ष कृष्णा ४ को देशनोक निवासी श्री ईश्वरचन्द जी सुराना ग्रीर श्री नेमीचन्द जी सेठिया गंगाशहर निवासी की भागवती दीक्षायें आचार्य श्रीजी द्वारा सम्पन्न हुईं। ग्राचार्य श्रीजी के वरदहस्त से यह दो ग्रन्तिम दीक्षायें हुई थीं।

श्राचार्य श्रीजी का पहले हुआ फोड़ा तो ठीक हो गया था और स्वास्थ्य सुधार पर भी था कि श्रकस्मात जुलाई ४३ के प्रारम्भ में पुन: गदंन पर एक जहरीला फोड़ा उठ आया श्रीर उसी तरह के छोटे-छोटे फोड़े शरीर के दूसरे भागों में उठ ग्राये। घोर वेदना थी, श्रतः रात्रि के समय सेवा के लिये सन्तों का वारीसर जागरण रहता था। स्वर्गवास होने के दिन की

पूर्व रात्रि में प्रथम प्रहर तक स्वास्थ्य कुछ ठीक-सा प्रतीत होता था। युवाचार्य श्री भ्रपने नित्य नियम करके प्रहररात्रि बाद पौढ़ गये भीर करीब ११ बजे जो सन्त सेवा में थे, उनमें से मुनिश्री नानालाल जीम. सा. को आचार्य श्रीजी म. सा. की क्वासगति में परिवर्तन प्रतीत हुआ भीर युवाचार्य श्रीजी को आचार्य श्रीजी की श्वासगति के बारे में बतलाया कि भ्रब गति के लक्षण दूसरे प्रकार के हैं। युवाचार्य श्रीजी भ्राचार्य श्रीजी के पास आये श्रोर नाड़ी की गति देखी, उसके परिस्पन्दन में परि-वर्तन श्रोर निर्वलता प्रतीत हुई । लेकिन श्राचार्य श्रीजी होश-हवास में थे श्रोर उसी समय सबसे क्षमत-क्षमापना करने के पक्ष्वात औषषीपचार म्रादि के साधारण टंटों की स्थिति की भी मालोचना युवाचार्य श्रीजी के समक्ष कर ली। इस समय युवाचार्य श्रीजी ने विनम्र भाव से प्रार्थना की कि श्राप स्दयं समर्थ हैं श्रत: स्वयं ही प्रायिक्वत लेने की कृपा करें श्रौर मेरे लिये क्या आज्ञा है, सो फरमावें। श्राचार्य श्रीजी ने इस प्रसंग पर इस आशय के भाव फरमाये कि स्राप सब तरह से योग्य हैं, शास्त्रीय दृष्टि को सन्मुख रखते हुए ग्रपनी ग्रन्तरात्मा को जैसा जान पड़े, वैसा करना। अन्त में माषाढ़ शुक्ला द के सायंकाल करीब ५।। बजे संथारा पूर्वक इस नश्वर देह को त्यागकर स्नाचार्य श्रीजीकी आत्मा अनन्त में विलीन हो गई।

सूर्यास्त के साथ ही ज्योतिपुंज जवाहर-सूर्य ग्रस्त हो गया। संघ की अनमोल घरोहर छिन गई ग्रौर समस्त श्रीसंघ इसकी सूचना मिलते ही शोक संतप्त हो गये। ग्राबालवृद्ध नर-नारी, श्रमीर-गरीब, साक्षर-निरक्षर सभी के चेहरों पर श्रपूर्व विषाद दिखाई देता था। जगवंषु, युगद्द्रा का वियोग हृदय में चुभ रहा था, मानो किसी स्नेहपान श्रात्मीय जन का वियोग हो गया हो। पूज्य जवाहराचार्य के वियोग से जंनों ने ग्रपना जवाहर खोया, सन्तों ने सिरताज खोया, धर्म ने ग्राधार खोया, संघ ने संघनायक खोया, पंडितों ने पथप्रदर्शक खोया, ग्रुणों ने गुपावर खोया, पथभ्रष्ट पथिकों ने प्रकाशस्ताभ खोया, ज्ञान पिपासुग्रीं

१५८ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनवरित्र

श्रीर उसे ही श्राचार में उतारा जो शास्त्रनिरूपित था। वे निर्भव श्रीर निद्धें न्द होकर ही चलते रहे। उन्हें लोकभय श्रादि भी श्रपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके श्रीर न मान-सम्मान की श्राकांक्षा भी सत्यान्वेषण से विमुख बना सकी।

श्री जवाहराचार्य गये, किन्तु वे ग्रपनी विरासत, ग्रपने अनुभव, ग्रपनी कांतिकारी विचारधाराग्रों का सुरक्षित कोष पाट-परम्परा में नवाभिषिकत चरितनायक ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. को सींप गये । वह कोष आज भी सुरक्षित है, संवधित है ग्रीर जब तक सन्तों की परम्परा चलती रहेगी, तब तक उनके ग्रादर्श सदैव जीवन्त रहेंगे। ग्राचार्य-पदप्राप्ति

प्रकृति प्रकाश में ही विकसित होती है, यह सनातन का नियम है। नवोदित प्रकाशपुंज के स्वागतार्थं चराचर विश्व के कण-कण में उत्साह की अरुणिमा व्याप्त हो जाती है। इसीलिये चतुर्विध संघ ने एक सूर्य के अस्त होते ही मानो द्वितीय सूर्य का स्वागत-सम्मान करते हुए युवाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. को सविधि श्राचार्य-पद की चादर श्रोढ़ाने की विधि की और श्राचार्य-पद का दायित्व श्रापके कंधों पर श्राने के साथ एक नये मुग का श्रीगणेश हुआ।

आचार्य-जीवन



## **प्राचार्य-पद का महत्त्व**

शादिक दृष्टि से आवार्य शब्द का अर्थ आवरण करने वाला होता है। लेकिन इतने से ही आवार्य-पद का महत्त्व स्पष्ट नहीं होता है। आवरण तो सभी करते हैं, अतः उन सबको आवार्य माना जाना चाहिये। लेकिन यथार्थतः आवार्य शब्द दृष्यर्थक है कि परम्परा से चलते आये हुए आवारपथ पर स्वयं चलना, दूसरों को चलाना और उसके रहस्य को प्रगट करना। इसी कारण आवार्य-पद का उत्तरदायित्व बहुत है। वह अव्यवस्था में सुव्यवस्था स्थापित करता है। मर्यादा का पोषण कर संस्कृति की उन्नति करता है और उसका उल्लंघन करने वालों का नियमन तथा समूह के कल्याण हेतु अपना उत्सगं करके भी समूह की रक्षा करता है। वह नीति से अनुप्राणित होता है और दूसरों को भी नीतिमय बनाने के लिये कृतसंकल्प होता है।

श्रीचार्य के श्रनेक प्रकार हैं, लेकिन उनमें धर्माचार्य का पद सर्वोपिर है। धर्माचार्य-पद शास्त्रोक्त विधि-विधान के जानकार एवं तदनुसार जीवन-निर्माता एवं विशिष्ट गुणयुक्त व्यक्ति ही जो चतु-विध संघ का विश्वासपात्र हो, प्राप्त कर सकता है। धार्मिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति धर्माचार्य नहीं हो सकता है। धर्मनीति में जवरदस्ती सम्भव नहीं है। संघ द्वारा श्रनुमोदित श्रीर मान्य व्यक्ति ही भाचार्य माना जाता है।

शास्त्रानुसार वर्माचार्य में ये तीन गुण— १. गीतार्थ, २. भप्रमादी,

शारणा वारणा करने वाला— होना चाहिये । अर्थात जो सूप्रार्थ को
जानने वाला हो, प्रमाद रहित हो भ्रोर संघ को व्यवस्था करने वाला
हो । भ्रन्थचा श्रयोग्य व्यवित को ग्राचार्थ-पद से पृथक् किया जा न

### १६२ : पुज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

तिमक एवं रचनात्मक साधनाशील प्रवृत्तियों से ओतप्रोत होता है। ग्राचार्य जीवन: कार्य क्षेत्र का विस्तार

चरितनायक जी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। ग्रापकी धर्मे के प्रति श्रद्धा, चारित्रबल ग्रीर श्रनुशासन का परिचय चतुनिव संघ को प्राप्त हो चुका था ग्रीर वाणी प्रभावक थी एवं विचारों को व्यक्त करने का ढग इतना रमणीक था कि श्रोताओं के हृदय को माकृष्ट कर लेता था। संघव्यवस्था सम्बन्धी कार्यप्रणाली से चतुनिव संघ अपने को सीभाग्यशाली मानता था। इस सबका प्रधान कारण विचारों की उदारता, शास्त्रसगत तात्त्विक विवेचना, रचनात्मक ग्रादर्श, मास्ति-कता का प्रतिपादन, दया का महत्त्व ग्रीर कुतार्किकों को धार्मिक सिद्धान्तों के यथार्थ आशय को समक्ताने की युक्तिपुरस्सर चिन्तन-मनन से समन्वित शैली थी।

ग्रभी तक तो पूज्य श्री जवाहराचार्य का वरद हस्त या ग्रीर जिस किसी समस्या के बारे में निर्णय लेने या विचार विमर्श, परामर्श करने की ग्रावश्यकता प्रतीत होती तो, वह सब पूज्यश्री से ग्राशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता रहता था। लेकिन अब आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात निर्णय स्वयं करना था, विचार भी स्वयं करना था ग्रीर शुद्धि व वृद्धि की परम्परा को भी स्वयं गतिमान रखना था।

पूज्य जवाहराचार्य के अवसान से आपको मामिक आघात पहुंचा। शोक का भार तो था ही और उसी के साथ आचार्य-पद का भार वढ़ गया। इतने दिनों तक पूज्यश्री की छत्रछाया थी, इसिंवये सब कुछ करते हुए भी आप निश्चित थे और आध्यात्मिक-साधना में संलग्न रहते थे। मगर अब समस्त उत्तरदायित्व आप पर आपड़ा था।

महापुरुषों के जीवन में ऐसे अवसर अग्रसर आते रहते हैं, जब वे एक तरफ तो शोक से दवे रहते हैं और दूसरी तरफ महान उत्तर दायित्व आ पड़ता है। इस समय शोक की अवगणना कर विवेक की संबल लेकर वे कर्तव्यमार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह अवसर बड़ा ही

करणाजनक होता है, किन्तु महापुरुष ऐसे विकटकाल में भी कातर नहीं होते हैं। यह श्रवसर उनकी कसीटी का होता है। षाचार्य जीवन : १६३

पूज्य जवाहराचार्य के स्वर्गारोहण से चरितनायक जी पर चतु-विध संघ की सुन्यवस्था का गुरुतर उत्तरदायित्व आ गया था और अपने जीवन के एक नवीन अन्याय में आपने पर बढ़ाया। म्राचार्य-पव का प्रथम चातुर्मास

आषाढ़ भुक्ला ह को पूज्य जवाहराचार्य के पाथिव देह का म्रानिसंस्कार एवं १० को दिवंगत मात्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने हेतु श्रद्धांजिल सभा के आयोजन की परिसमाित के पश्चात नवप्रतिष्ठित म्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. म्रादि सन्तों ने सं० २००० के चातु-मित के लिये भीनासर से देशनोक की विहार कर दिया।

प्रज्य जवाहराचार्य के अवसान से शोक-संतप्त देश के विभिन्न श्रीसंघों के उपस्थित श्राबालवृद्ध भाई बहिनों ने श्रपनी मनोवेदना के ज्वार को पलकों में छिपाते हुए, उदासीन चेहरों पर सिस्मित हास्य की ेखा-सी लाते हुए एवं 'शिवास्ते पन्धान: सन्तु' की श्रंजलि अपित करते हुए विदाई दी।

यथासमय देशनोक पदार्पण हुआ भ्रौर चातुर्मास-प्रारम्भ के दिन श्रापने स्व० गुरुदेव पूज्य श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के लिये अपनी भावना न्यवत करते हुए फरमाया— प्रन्य गुरुदेवश्री का मुस पर श्रसीम उपकार है। मैं उनके ऋण से कभी भी जिन्हीं हो सकता हैं। मेरे जीवन-निर्माण में जिस-जिस प्रकार से निर्देशन और आज्ञा दी है, उसके लिये में उनका सदेव कृतज्ञ रहूँगा। पंचिष म्राज प्रज्यश्री हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके आदेश, उनके विचार, उनकी शिक्षायें हमें मार्गदर्शन कराती रहेंगी। मैं चतुर्विध हैं को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि संघन्नय और धर्मसेवा ही मेरे छीवन का घ्येय रहा है और रहेगा एवं प्रच्य श्री हुक्मीचन्द जी म. हा. आदि महापुरुषों की पित्र परम्परा के गौरव की रक्षा करने में

१६४ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

श्रपनी विवेकशिवत से सदैव उद्यत रहूँगा।

इसी संदर्भ में मैं चतुर्विध संघ से प्रपेक्षा रखता हूँ कि वह इस गुरुतर भार को उठाने में अपना सहयोग प्रदान करे। उसके सह-योग के बिना क्षण भर भी कार्य चलना कठिन है।

व्यवहार में श्राचार्य-पद सम्मान की वस्तु समभी जाती है। मार्मिक क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पद है। लेकिन मैं इसे सेवा का पद मानता हूँ। मैं अपने श्रापको तभी सौभाग्यशाली मानूंगा जब पद के दायित्वों का भलीप्रकार से निर्वाह कर सकूं। श्रीसंघ की दृष्टि में भले ही श्राचाय, पूज्य या सम्माननीय पद का श्रासीन समभा जाऊ लेकिन मैं श्रपनी श्रात्मसाक्षों से धर्म का एक अकिंचन सेवक ही रहूँगा।

गुरुदेव के प्रति मेरी यही श्रद्धांजिल है कि उनके द्वारा प्रशस्त किये गये मार्ग पर सदैव सजग होकर चलता रहूँ भीर भपनी सयम-साधना का उत्तरोत्तर विकास करते हुए अपनी आत्मा का लक्ष्य—वीतराग-विज्ञानता—प्राप्त कर सक्

श्राचायंपद का यह प्रथम चातुर्मास प्रभावक सफलता से सम्पन्न हुआ। प्रतिदिन प्रवचन के प्रारम्भ में परमात्मा की प्रायंना-गान करते समय श्रापकी श्रात्मानुभूति में तल्लीन मुखमुद्रा दशकों को एक महान भक्त, सतहृदय की श्रनुभूति कराती थी श्रीर जिस तन्मयता से स्तुति का संगायन करते, उसी तन्मयता से उसके हार्द का विवेचन करते थे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो परनात्मा के साथ श्रापकी भात्मा तदाकार हो गई हो।

चतुर्विष संघ ने आपश्री की भोजस्वी वाणी-श्रवण का लाभ प्राप्त तो किया ही, साथ ही तपस्याश्री ग्रादि के द्वारा जीवन को गुढ़, पवित्र और संयमित वनाने की प्रतिज्ञा ली। सभी में एक ही भावना रम रही थी कि संयमसाधना एवं सघचेतना का यह अक्षय कोष हम सबके लिये प्रेरणास्रोत वनेगा।

## १६६ : पूज्य गणेशाचार्यं-जीवनचरित्र

वास्तविकताग्रों को मान्यता देने के प्रति सजग करता है।

इसीलिये धर्म का सार यह बताया गया है कि मानवीय आत्मा के गौरव को प्राप्त करो और उसी के अनुसार आचरण करो। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिये दूसरों से अपेक्षा रखते हो। ऐसे लोगों को ही समाज के लिये विधान बनाने का अधिकार है जो सब जीवों के प्रति सहृदय हों। ऐसे लोग ही जो कुछ सर्वोत्तम होता है, उसे सुरक्षित रखते।

दया श्रीर दान जनधर्म का हार्द है। जनधर्म के क्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी— सभी संप्रदाय इस विषय में कोई मतभेद नहीं रखते श्रीर न कोई कुतर्क एवं विवाद भी करते है। फिर भी एक ऐसा उपवर्ग है जो दया-दान को पाप मानता है। यदि कोई उस विपरीत मान्यता के निरसन के लिये प्रयत्न भी करे तो उसके प्रति श्रिशिष्टता प्रविश्त करने से भी नहीं चूकता है। ऐसों के बारे में संकेत करते हुए किसी किव ने कहा है—

क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति ।

थलीप्रदेश में इसी वर्ग के बहुसंख्यक व्यक्ति बसते हैं। जो प्रपने बौद्धिक स्तर की न्यूनता के कारण, धर्म के उदार व विशाल हिष्टिकोण को नहीं समभने के कारण मानवता विरोधी प्रवृत्तियों को प्रश्रय देते हैं श्रीर सत्य को स्वीकार न करने का दुराग्रह करते हैं। यही नहीं, अपनी भूल को छिपाने के लिये परमाराध्य भगवान महावीर को भूला-चूका ज्ञताने में भी नहीं भिभकते हैं।

्रेंपेसे व्यक्तियों के मुिखयाओं के द्वारा निर्मित विषमताओं व हटाकर सब के वैयक्तिक कल्याण व विकास के लिये समान अवस प्राप्त कराने एवं उन संस्थाओं को जो सामाजिक न्याय एवं प्राणि मात्र के कल्याण के मार्ग में दुर्जिय वाधायें वन गई हैं, निरस्त करां के लिये, लोगों को वास्तविक स्थिति परखने का विवेक देने के लिंग एवं सही जीवन की भावना को पुनर्जीवित करने के लिये ही विरित

÷ ;

नायक म्राचार्य श्री का पुनः यलीप्रदेश की म्रोर निहार हुमा था।

\$ . 'TY

थलीप्रदेश में पहले हुए विहारों से भ्रापने अने प्र प्रकार के कब्टों को सहन किया था। पग-पग पर अने क श्रमुविधायें उत्पन्न की गई थीं। लेकिन आपश्रो ने इस भ्रवांछनीय व्यवहार को सन्त-स्वभावानुसार सहज भाव से स्वीकार करते हुए सहन किया था। वे वाधायें आपश्री को भ्रपने सत्संकल्प से विचलित नहीं कर सकी थीं।

महापुरुषों का एक ही लक्ष्य होता है कि धर्म के नाम पर अनैतिकता या लोककल्याणिवरोधी प्रथायों, रीति-रिवाजों का प्रचलन नहीं होना चाहिये। इस कर्तव्यपालन में उन्हें चाहे कितने ही भीषण कष्टों का सामना करना पड़े श्रीर प्राण जाने तक का भय हो, लेकिन वे न्यायमार्ग पर ही श्रग्रसर होते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के बारे में महाकवि भर्त हिर ने कहा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
प्रद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

घीर गम्भीर पुरुष चाहे दुनियादारी की दृष्टि सै कुशल लोग उनकी प्रशंसा करें या निन्दा करें, चाहे उन्हें सम्पत्ति मिलती हो या वली जाती हो, चाहे तत्काल मृत्यु होती हो या दीर्घजीवन प्राप्त होता हो, लेकिन न्यायमार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं।

प्रापश्री का सं० २००१ का चातुर्मास सरदारशहर हुंगा।

तरदारशहर में चातुर्मास होने की खबर सुनकर विरोधी मान्यता रखने
दालों में हलचल मच गई। पूर्वकृत कार्यों के प्रमुभव पुनः उनके मनों
को भयभीत करने लगे ग्रीर प्रतिरोध करने की योजनायें भी निर्मित की
काने लगी। उन्हें क्षण-क्षण प्रतिष्ठाभंग होने की ग्राशंका बनी रहती
थी। वे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि जिनकी तेजस्विता ग्र

१६८: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

हो जाते हैं, वही महापुरुष पुनः करुणा करके करुणा का स्रोत बहाने थलीप्रदेश में पदार्पण कर रहे हैं।

लेकिन ग्रापश्री की भावना कुछ दूसरा ही चिन्तन करती थी कि दया-दान को पाप मानने के भ्रम में पड़कर स्व-पर का ग्रहित करने वाले भाई सन्मार्ग को समभें, वूभें ग्रीर प्रेमपूर्वक विचार-विनिमय करें। पारस्परिक सौहार्द तथा स्नेह के वातावरण में शास्त्रीय ग्राघार से चर्च हो, संवाद हो, प्रश्नोत्तर हों। ग्रापने इस प्रकार की चर्चांग्रों का सदा स्वागत किया और जहां भी अवसर मिला वहां यथार्थ को समभाने का प्रयत्न भी किया। ग्राप गुद्ध श्रद्धा पर सदैव भार दिया करते थे। ग्राप एक ही बात कहते थे कि धर्म का पहला पाया गुद्ध श्रद्धा है भीर श्रद्धा का आधार ग्रुभ भावना एवं गुद्ध विचार हैं। ग्रुद्ध विचारों की कसोटी सत्य-ग्रसत्य को परखने वाली विवेकशक्ति है ग्रीर उपादेय, हेय में से उपादेय को ग्रहण करना एवं हेय को त्यागना विवेक के बिना सम्भव नहीं है।

श्रापश्री ने यह बात पहले भी अपने थलीप्रदेश में हुए विहार एवं चातुर्मास काल में समभायी थी। परिणामता बहुत से बन्धु जैन-धर्म के सिद्धान्तों से परिचित हो चुके थे श्रीर बहुत से सत्यान्वेषण की श्रीर बहुन की प्रतीक्षा में थे। श्रतः भापके इस बार के थलीप्रदेश में हुए विहार और सरदारशहर के चातुर्मास से उन सभी को लाभ मिला श्रीर जैनधर्म की सत्य श्रद्धा ग्रहण की। फिर भी सरदारशहर में विरोधी मान्यता वालों का ग्राधिक्य था। वहां और उसके निकटस्थ क्षेत्र में वे जो कुछ भी कर सकते थे, करने से नहीं चूके। श्रापका प्रवचन सुनने के लिये आने वाले सरलहृदय साधारण जन भी इनकी कीप हिष्ट के लक्ष्य वने और उनका बहिष्कार विरस्कार, करने तो एक मामूली वात थी। वे उनकी श्राजीविका के साधनों पर कुठाराघात करने में भी नहीं भिभकते थे। ऐसा करने में शायद उनका यह विवार रही हो कि ये हमारे वश में आ जायेंगे श्रीर जैसा चाहेंगे, इनसे करा सकेंगे।

लेकिन सरलहृदय जन तो पहले की तरह ही ग्रापश्री के प्रवचन सुनने के लिये ग्राते रहे।

प्रतिदिन प्रातः प्रवचनों में प्रयवा सायकाल प्रतिक्रमण के श्रनंतर होने वाली तात्त्विक चर्चा में ग्रापश्री धर्म के यथार्थ चिन्तन-मनन और वस्तु-स्वरूप का विवेचन करते थे भौर जो कुछ कहते थे, उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ-भावना या आत्म-प्रशंसा नहीं होती थी। ग्रापकी उदारता का द्वार सबके लिये खुला था। आपके कथन में दुराग्रह नहीं किन्तु सरलता रहती थी श्रीर सदेव यही कहते थे कि उचित एवं युक्तिसगत प्रतीति को ग्राचरण में उतारो। ऐसे अनाग्रही महात्माओं के बारे में किसी किन ने कहा हैं—

निर्गु गेष्विप सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । निह संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डालवेश्मनः ॥

गुणहीन जनों पर भी साधुजन दया ही करते हैं। चन्द्रमा चांडल के घर से भी अपनी चांदनी को नहीं हटा लेता है।

चातुर्मास काल में जनता ने धर्म के कल्याणकारी ग्रादर्शों को समभक्तर ग्रपूर्व बोध प्राप्त किया। सैकड़ों व्यक्तियों ने यथायोग्य त्याग-प्रत्याख्यान किये ग्रीर सम्यक् श्रद्धा को ग्रहण कर ग्रापको अपना गुरु माना। चातुर्मास-समाप्ति ग्रीर विहार

चातुर्मास-समाप्ति के ग्रनन्तर ग्रापश्री ने ग्रपने ग्रन्तिम प्रव-चन में फरमाया कि मैं ग्रापसे एक वस्तु मांगना चाहता हूँ कि धमं को समभकर श्रपने कर्तव्य का निणंय कीजिये शौर तदनुसार ग्राचरण बनाइये। गुद्ध धमं पर श्रद्धा रिखये शौर ग्रहिंसा भावना को ही विद्व के लिये हितकर मानिये। सत्य को व्यवत करते समय बहुत-सी कटोर प्रतीत होने वाली बातें कहने में ग्रा जाती हैं, लेकिन उसमें हित भवना को हुई है। फिर भी किसी का मन धुव्य हुगा हो तो क्षमा चाहता हैं।

प्रवचन-समाप्ति के प्रनन्तर यथासमय विहार हुन्ना । विक

१७० : पूज्य गणेशाचार्यं-जीवनचरित्र

स्यित थे। ऐसे समय में स्थानीय जनसमूह की भावोमियां अनुभूति-गम्य थीं ग्रीर भरे मन से श्रद्धेय शास्ता को विहार के लिये विदाई दी और मीलों तक साथ-साथ चले ग्रीर मांगलिक श्रवण कर ग्रपने-ग्रपने ग्रावास पर ग्राये।

श्चनन्तर थली-पदेश के विभिन्न गांवों श्रीर नगरों में जैनधर्म का सन्देश मुखरित करते हुए श्चापश्ची ने श्चजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र में पदार्पण किया।

इस क्षेत्र में विहार करके ग्रापने समाज के ग्रापसी वैमनस्य, कुरूढ़ियों के प्रति लगाव ग्रादि का उन्मूलन किया। ग्राप ग्रपने प्रव-चनों में उन विषयों का विशेष रूप से संकेत करते थे जो जीवन को ग्रनैतिकता की ग्रोर बढ़ाने में जाने या ग्रनजाने सहकारी कारण बन जाते हैं। जैसे धूम्रपान, विवाहादि ग्रवसरों पर वारांगना-नृत्य, दीपावली आदि ग्रवसरों पर जुआ खेलना आदि।

समाजसुघार के विषय में ग्रापका स्पष्ट मत था कि ऐसा ग्राचरण लाभकारी नहीं होगा, जिसमें मानवीय गौरव, स्वतन्त्रता ग्रोर न्याय की रक्षा के लिये मौलिक ग्राघार नहों। परिवर्तित परिस्थितियों के नाम पर अपने ग्राघारभूत सिद्धान्तों में संशोधन करने या लूट देने की सोचना ग्रपनी परम्परा के सिद्धान्तों में विश्वास की कमी का द्योतक होगा। कई बार ऐसा होता है जब मानव अपनी थकान के कारण विचारों के वात्याचक्र में फंसकर सोचता है कि ग्रतीत को त्याग दें ग्रोर पूर्णरूपेण नये सिरे से प्रारम्भ करें। लेकिन इस स्थित में उसके द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था स्वयं मानव की रक्षा नहीं कर पाती ग्रीर नरे सिरे से जीवन प्रारम्भ करने में रुकावट बनती है। ग्रतः समाजसुधाः का यथायं ग्राचय है कि मानवसंस्कृति के मौलिक ग्रादर्शों का त्यां न कर ग्रनुष्ठानों एवं ग्राचरणों द्वारा उनको साकार कर ऊपर उठायं नूतन की उपलब्धियों को अतीत के प्रामाणिक सिद्धान्तों के साथ एकती के सूत्र में गूथें।

भापके भ्रोजस्वी प्रवचनों के फलस्वरूप भनेक सामाजिक कुरू-िं हों की जड़ हिल चुकी थी और समाज में एक आशा की किरण चमकने लगी थी। वैसे तो कुलिंद्रग्रस्त समाज में मादर्श की मीर षाचार्य-जीवन : १७१ कदम वहाने में सत्कार नहीं, वरन तिरस्कार का पुरस्कार मिलता है। ऐसी स्थिति में आदर्श समाज रचना के प्रयत्न करना वहें साहस का कार्य माना जाता है। लेकिन ग्रापके उपदेशों ने समाज में ग्रसीम स्टूर्ति, साहस और जत्साह का संचार कर दिया था। समाजसुधार सम्बन्धी त्रापके विचारों को सुनकर प्रत्येक श्रोता की यह धारणा वनती थी कि मानवहित की भावना से श्रोत-श्रोत व्यापत्रों की देशना में धर्म की व्यवहारिकता और व्यापकता समभते के लिये वह सब सामग्री मिलती, जो जीवननिर्माण के लिये त्रावश्यक है। श्रावश्री के श्राचार-विवार और व्यावहार में कृतिमता का श्रभाव और श्रात्मगौरव एवं करुणा का सुन्दर सम्मिश्रण था। संदीप में श्रापश्री के नारिकेल समाकारा हश्यन्ते हि यहज्जनाः। अन्ये वदरिकाकारा वहिरेव पनोहराः॥ सज्जन ऊपर से नारियल के समान दिलाई देते हैं - श्रयित मालूम पड़ते हैं परन्तु घन्तरम सद्गुणों का भण्डार होता है श्रीर विर के समान वाहर से युन्पर, श्राक्षंक प्रतीत होते हैं परन्तु उन्दर गुडली के समान क्टोरता, परुपता भरी रहती है। इस प्रकार जनसावारण को धार्मिक, नैतिक कर्तंच्य का प्रति-हिए सं २००२ के वर्षशाम हेतु स्थावर नगर में पदाएंग प्रदेश के समय जनता के उत्साह का पार नहीं या। नगरजन लिये जमह पहें थे। उनके हृदय की उमने समाती न थी। र पहले भी जानश्री का कई बार द्यावर नगर में प्र मोर जनता ने मापके हिन्दरप्रामि चपदेशों के

#### १७२ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

जीवन को संयमित बनाने के लिये भ्रनेक प्रकार की प्रतिज्ञायें, नियम भ्रादि लिये थे। उक्त भ्रवसरों पर भ्रापका थोड़े-से समय के लिये पदा-पंण होता रहा था, लेकिन भ्रव की बार चार माह तक भ्रापश्री की वाणी का पूरा-पूरा लाभ मिलने वाला था। भ्रतः बड़ी उत्सुकता भीर उमंग के साथ जनता ने स्वागत किया, भ्रगवानी की।

नगरवासियों की भावना थी कि ग्रभी प्रातःकाल ग्रापश्री शंकर-लाल जी मुणोत की बगीची में पधार जायें ग्रीर तीसरे पहर करीब ४ बजे धूमधाम के साथ नगर में पदार्पण कराया जाये।

इस तरह की भावना को मन में रखते हुए ब्यावर श्रीसंघ ने श्री शंकरलाल जी मूणोत की बगीची में विराजने की श्राग्रह भरी विनती की । लेकिन जब श्रापने बाहर से ही बगीची की श्रोर दृष्टि डाली तो चौक के अन्दर मकान में प्रवेश करने के मार्ग में हरी दूब थी । इस-लिये यह सोचकर कि लोगों का इस पर श्रावागमन होगा। उससे वान-स्पतिक जीवों की एवं इसमें छिपे हुए श्रन्यान्य सूक्ष्म जीवों की विराधना होगी । श्रतः बगीची में न विराज कर राजमार्ग से नगर की श्रोर विहार कर दिया और धर्मस्थानक में प्रवेश किया ।

साधारण जन तो तीसरे पहर चार बजे स्वागत करने के विचार में थे ग्रौर उन्हें इस स्थित की जानकरी भी नहीं मिल सकी थी। ग्रतः उनके मन में विविध विचार ग्राने लगे ग्रौर उनके समाधान के लिये उत्सुक थे। जैसे ही चार बजने का समय हुआ कि मूसलाधार वर्षा प्रारम्भ हो गई। उससे स्वयंमेव ही समाधान मिल गया कि यि प्रातःकाल ग्राचार्य श्रीजी म. सा. का नगर में प्रवेश न होता तो इस समय नगरप्रवेश की स्थित बनना तो अशक्य ही था ग्रौर विचारों का इन्द्र शांत होकर गाढ़ श्रद्धा के रूप में परिणत हो गया। ईर्ष्यांग्रस्त मानस

व्यावर और उसके ग्रासपास के क्षेत्रों में विवेकीशील व्यक्तियों की वस्ती होने से स्थानीय ग्रीर समागत सज्जन आपके प्रभावक प्रवचनों

१७४ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

इयकता होती है। यही कारण है कि आचार श्रौर विचार की दृष्टि से भी पिछड़ा नहीं रहना चाहता, उसे नहीं रहना चाहिये। वे इस बात की कोशिश करें कि ज्ञान के विशाल भंडार में वे प्रवेश करें, महान मनीषियों के तत्त्व-चिन्तन व ग्राचरण को जानें, किन्तु उन सबको सम्यग्ज्ञान व स्राचरण में रमाकर ग्रहण करें, श्रपनी शुद्ध-बुद्धि की कसौटी पर कसकर उसका मनन करें और यह मनोवृत्ति वास्तविक नवीन विचार तथा आचार क्रांतियों का कारण बनती है। 'प्रचलित परिपाटियों में इघर-उधर से विकार ग्रा जाते हैं, उनको हटाने ग्रौर चेतना जागृत करने के लिये मूलस्थिति के रक्षण-पूर्वक जो भी विवेक सहित परिवतन लाये जाते हैं उन्हें भी नवीनता की संज्ञा दी जा सवती है। इन ऋथीं में नवीनता का यह ऋभिप्राय होना चाहिये कि जो परिवर्तन स्रौर एकरूपता को संतुलित रखती हुई मनुष्य की सही जिज्ञासावृत्ति को संतुष्ट करती है श्रौर उसे सत्य लक्ष्य की ग्रोर प्रवृत्त होने में जागृत रखती है, ऐसी सच्ची नवीनता है ग्रीर उसके अनुगामी जीवन के सही प्रगतिमार्ग को निष्कंटक बनाते हैं। 'यहां 'नवीन' व 'प्राचीन' शब्दों के ग्रर्थ व ग्रन्तर को स<sup>मभ</sup> लेना चाहिये । इन दोनों शब्दों का ग्रर्थ ग्रपेक्षाकृत लेना चाहिये । जे नियमोपनियम सिद्धान्त को पुष्ट बनाने वाले हों, शुद्ध सयमी जीवन की उपयोगिता के लिये समाज व व्यक्ति में जीवन का सन्देश फू कने वारे हों, वे बहुत वर्षों के बने हुए होने पर भी नवीन ही समभना चाहिये किन्तु विवेक एवं श्रात्मज्योति को भुलाने वाले नवीनता के नाम पर विकारी भाव व स्वार्थ के पोषक नैतिकभाव हीन सुन्दर शब्दों में नवीन वने हुए कितने ही नियमोपनियम वयों न हों, वे प्राचीन शब्द से कहें

संयमीजीवन की उपयोगिता का मुख्य महत्त्व होता है।

'इस दृष्टि से तत्त्वों का चयन किया जाना चाहिये। न वि
आज के किन्हीं जोशीले नवयुवकों की तरह कि पुरानी सब चीजें त्याज

जाने चाहिये, इन शब्दों में समय का मापदड ठीक नहीं हो सकता, कित्

हैं। मैं उन नवयुवकों को कहना चाहूँगा कि हठाग्रह ग्रलग चीज है और विवेकपूर्वक समभना ग्रलग बात है एवं मेरा ख्याल है सही समभ के लिये प्राचीन एवं नवीन का जो ऊपर मापदंड बनाया गया है वह सभी हिष्टियों से काफी समुचित जान पड़ेगा।

'नवीनता के ग्रसली महत्त्व को नहीं समभने के लिये मैं केवल नवयुवकों के लिये ही नहीं कहता, बिल्क उतने ही ग्रशों में विचारपोषक प्रथाग्रों के समर्थकों के लिये भी कहता हूँ कि वे कई समाजधानक रं।ति रिवाजों से चिपके रहने पर भी सभ्यता के ग्रनुपालन करने का धमण्ड करते हैं ग्रीर उन्हें जो कोई उन सामाजिक कुप्रथाग्रों को छोड़ने का कहता है, उसे वे कुलपरम्पराग्रों की मर्यादाओं को तोड़नेवाले चच्छं, खल आदि कहकर तिरस्कृत करना चाहते हैं। ग्रतः दोनों वर्ग ही इसी मर्ज के बीमार हैं। हठवाद को छोड़कर संयमीजीवन की उप-योगिता और शुद्ध पवित्र अन्तरात्माग्रों की प्रेरणा के मापदं से किसी सिद्धान्त व नीति को परखना नवीनता के महत्त्व को भलीभांति समभना है।

'ग्रतः इस ग्रवसर पर निष्कर्ष रूप में मैं यही कहना चाहता कि प्राप सच्चे त्यागमय जीवन की जागृति करें. ताकि जीवन को उच्चे श्रथों में सफल बना सकें। व्यावहारिक जीवन ग्रोर ग्राध्यात्मिक जीवन दोनों का सम्यक् संतुलन ग्रीर सही अर्थों में जीवन में समन्वय धापित कर ग्रात्मीय सर्वांगीण विकास कर सकें।'

आपके इन विचारों के प्रकाश में ग्राक्षेपकर्ताग्रों को मालूम ेना चाहिये कि ग्राप न तो रूढ़ियों के पक्षपाती थे ग्रोर न नवीनता रा श्रन्धानुकरण ही उचित मानते थे। जो व्यक्ति शास्त्रीय मर्यादाग्रों शे ग्रजानकारी एवं सत्यनिर्णय करने में ग्रपनी श्रक्षमता के कारण वत्य बात को विगाड़कर कहने से नहीं हिचकते एवं दोपारोपण करने ते भी नहीं चूकते उन्हें चाहिये कि ग्रापके विचारों को समग्हें चिन्तन हरें, मनन करें।

आपका यह चातुर्नास धार्मिक, सामाजिक एवं ग्राघ्यात्मिक विका

### १७६ : पूज्य गणेशाचायं-जीवन परित्र

की दृष्टि से उस क्षेत्र के लिये उपकारक सिद्ध हुग्रा। श्रावक-श्राविक्षां ने दया, पौषध, उपवास ग्रादि विविध प्रकार की तपस्यायें की ग्रीर त्याग-प्रत्याख्यान किये। ग्रासपास के क्षेत्रों के श्रीसंघों एवं स्वधर्मी बधुओं के आपसी मनमुटाव, वैमनस्य का निराकरण हुआ और ग्रनेक मूक प्राणियों को अभयदान मिला।

# संगठन-चेतना का युग

चातुर्मासकाल में विभिन्न श्रीसंघों की ग्रोर से श्रपने-ग्रपने क्षेत्रों को फरसने ग्रीर ग्रागामी चातुर्मास के लिये विनितयां प्रारंभ हो गई थीं। सभी अपने-अपने यहां पदापंण कराने के लिये उत्सुक थे। चातुर्मास-समाप्ति के ग्रनंतर ग्रासपास के क्षेत्रों में विहार करके ग्रीहंसा की व्यापकता ग्रीर धर्म के यथार्थ स्वरूप को बतलाया। जिससे देवी-देवताग्रों के नाम पर होने वाली मूक प्राणियों की हिंसा बंद होने से जीवरक्षा की प्रवृत्ति को वेग मिला। बहुत से व्यक्तियों ने मद्य-मांस आदि के सेवन का त्याग करके जीवन-शुद्धि की ग्रोर बढ़ने का निश्चय किया।

यह समय राष्ट्रीय स्वाधीनता ग्रीर संगठन का युग था। राष्ट्र ग्रपनी परतन्त्रता से मुक्ति के लिये अहिंसक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। जनता की एक ही विचारधारा थी कि देश की स्वतन्त्रता के लिये चाहे जो कुछ भी कुर्बान करना पड़े, लेकिन स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक बनने का हमें सुअवसर प्राप्त हो।

समस्त राष्ट्र एकता, संगठन के सूत्र में आबद्ध हो चुका था स्वाघीनता आंदोलन में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसके निवासि ने भाग नहीं लिया हो । 'स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' विचार से राष्ट्र का कोना-कोना गूंज रहा था।

इसी समय स्थानकवासी समाज में संघऐवय के लिये पु प्रयत्न होना प्रारम्भ हो गये थे। स्व० पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलालः म. सा. के समय में सम्पन्न साधु सम्मेलन ग्रजमेर के पश्चात संघऐ। की ग्रावश्यकता विशेषरूप से ग्रनुभव की जाने लगी थी ग्रीर एतद्विपय वचार-विमर्श होना प्रारम्भ हो गया था।

ाम्य वातावरण : साधना में सहायक

चातुर्मास-समाप्ति के ग्रनन्तर श्रासपास के ग्रामों की श्रोर ग्रामश्री का विहार हुग्रा। ग्रामों का शांत, स्वच्छ वातावरण और वहां सरलहृदय निवासियों के उत्साह के प्रति श्रापश्री का सदेव भुकाव हा। श्राप मानते थे कि साधु-सन्तों के विहार श्रीर वर्षावास विशेषतः उन स्थानों पर होना चाहिये जहां संयम-साधना के लिये शांत वातावरण हो और ज्ञानाम्यास के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

ग्रापका यह भी निश्चित मत था कि ग्रात्म-साधकों को लौकिक प्राडम्बरों और प्रचार, प्रसिद्धि से परे रहकर ग्रपनी साधना में लीन रहना चाहिये। यदि वे साधना से उदासीन होकर लौकिक कार्यों में ग्रपने ग्रापको लगाते हैं तो चारित्र में न्यूनता आना स्वाभाविक है श्रीर उस स्थिति में साधकों द्वारा ऐसे कार्य हो जाना संभव है, जो साधना के लिये शोभाजनक नहीं कहे जा सकते हैं।

संख्या की विपुलता। साधुता की महत्ता संख्या की विपुलता में नहीं है, किन्तु चारित्र की उच्चता श्रीर त्याग की गम्भीरता में है। श्रतः जिनके मन में साधुता के प्रति श्रद्धा तो हो नहीं किन्तु क्षणिक श्रावेश एवं घ्यामोहवश साधुवेश घारण कर लें तो वे साधुता को कलंकित करने के सिवाय श्रीर कुछ नहीं कर सकते हैं।

आपको साधुता प्रिय थी, न कि शिथिलाचार से जर्जर साधु-

श्रतः द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव से किसी भी प्रकार संयम-साधना में ध्यदधान न श्राने देने की दृष्टि से दांत, एकान्त, निर्जन ग्रामीण क्षेत्र धापको विरोधहण से प्रिय थे।

प्रागामी चातुर्मास का समय सिप्तकट का गया था श्रीर चातु-भेष स्वीकृति के लिये विभिन्न श्रीसंघों की श्रोर से विनितिमां हो रही है। जेकिन छापश्री ने छपने विचारों के श्रनुकृत धीत्र को देखते हुए है २००३ के वर्षावास-समय में बगड़ी (सज्जनपुर) में विराजने की १७८: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

स्वीकृति फरमायी ।

ग्रापश्री की संयम-साधना और धर्मदेशना से भव्यजन परिचित्त थे ही ग्रौर समय-समय पर वाणी-श्रवण का लाभ भी उठाते रहते थे। ग्रतः चातुर्मास हेतु बगड़ी में श्रापश्री का पदार्पण होते ही हजारों बंघुग्रों का बगड़ी में जमघट होने लगा।

साधु-सन्तों का चातुर्मास उस स्थान के समस्त निवासियों की भावनाम्रों का प्रतीक होता है। श्रतः बगड़ीवासियों ने धर्मलाभ लेने के लिये श्राने वाले वंधुग्रों की सेवा, व्यवस्था का प्रत्येक कार्य स्वयं करने में श्रपना गौरव माना।

पर्यूषण पर्व के अवसर पर खूब तपस्यायें हुईं। श्रस्तूत माने जाने वाले बहुत-से स्त्री-पुरुष भी श्रापके प्रवचन सुनने के लिये श्राया करते थे। उन्होंने श्रापके उपदेशों से प्रभावित होकर मद्य-मांस आदि श्रमक्ष्य पदार्थों के सेवन न करने की प्रतिज्ञा ली और सामाजिक सुधार की हिष्ट से भी कई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए।

चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात आपश्ची ने मार्गशीषं कृष्णा ! को बगड़ी से विहार किया श्रीर मारवाड़, मेवाड़ के क्षेत्रों में विचरण करते हुए जनता को धर्मामृत का पान कराया। श्रीहंसा श्रीर करुणा की कांति

समयक्रम के अनुसार पुन: ग्रागामी वर्षावास का समय निकर । धा गया था और दिभिन्न क्षित्रों की ग्रोर से चातुर्मास के हि

विनितियां हो रही थीं। स्रतः द्रव्य, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते ह सं० २००४ का चातुमीस बड़ीसादड़ी में करने का निश्चय किया।

इस समय देश की स्थिति बहुत हो विषम हो रही थी। रा विभाजन के फलस्वरूप ग्रावादी की अदला-बदली से हजारों हिन्दू पी वारों को ग्रपने जन्मस्थान छोड़ देना पड़े थे ग्रीर उनके पुनर्वास समस्या विकट बनी हुई थी। बात-बात में दंगे-िकसाद हो जाना एक सावारण-सी वात थी। जनता में भय का बातावरण बना है था। वड़ीसादड़ी पहाड़ों की तलहटी में बसा गांव है और वहां पहुंचने के लिये यातायात के साधन सरलता से उपलब्ध नहीं होते थे। वर्षा-ऋतु होने से रास्ते भी दुर्गम हो गये थे। फिर भी स्थानीय ग्रीर वाहर से ग्रागत हजारों भाई-बहिनों ने ग्रापश्री की व्याख्यानवाणी का लाभ लिया एव त्याग-प्रत्याख्यान, तास्यायें करके ग्राघ्यात्मिक-विकास करने की ग्रीर उन्मुख हए।

इस चात्मिस का एक उल्लेखनीय प्रसंग है-

वड़ीसादड़ी के जागीरदार के काका श्री भीमसिंह जी आपके प्रवचन सुनने प्रतिदिन श्राते थे। मद्य-मांस सेवन, शिकार करना श्रादि श्री भीमसिंह जी के दैनिक कार्य थे और ऐसा करना वे राजपूतों के लिये जरूरी मानते थे। ठिकाने की श्रोर से नवरात्रि के समय प्रतिदिन एक-एक की वृद्धि करके ४५ वकरों की जगदम्बा के स्थान पर हत्यां कराई जाती थी और दशहरे (विजयादशमी) के दिन एक भेंसे की विल भी दी जाती थी।

यद्यपि इस कार्य से सभी ग्रामवासियों को हार्दिक वेदना होती थी, लेकिन जब रक्षक ही विवेकहीन होकर भक्षक बनने को आमादा हों तो ये ग्रपना दुःख किससे कहें ? चातुर्मासकाल में इस रौरवकृत्य की जानकारी ग्रापश्री को मिली। जिससे ग्रापश्री का परदुःखकातर, करणाई मानस सिहर उठा। ग्रन्धश्रद्धा के वश होकर धर्म को फर्नित करने वाले ऐसे कृत्यों का उन्मूलन करने के लिये ग्राप मध्य मन्त्र रहते थे ग्रोर इस समय तो स्वयं ग्रापकी उपस्थित में ही ग्रम कृत्या होने वाला था।

यद्यपि श्राप श्रपने प्रवचनों में अहिमा, दया, मुरुष श्रुटि भागुर निर्मा मा संकेत करते ही रहते थे। लेकिन जब में श्रुपकों हन गुण प्राणियों की हत्या की जानकारी मिली तो श्रीटिंड के श्रुपमों ने विस्तार से उनका विवेचन करना श्रारम्भ पर विश्व के शिक्षा मान्य वि

प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, कैसी भी स्थित हो, लेंकिन उसकी जिंजीविषा की भावना सदैव बलवती रही है और मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो उठता है। मनुष्य होकर जो धर्म के नाम पर या ग्रपनी ग्रांकांक्षापूर्ति के लिये प्राणिहत्या करते हैं वे मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों का विनाश करने के साथ-साथ अपने लिये रौरव नरक का रास्ता बनाते हैं।

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । श्रात्मीपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥

जैसे सभी को अपने प्राण ग्रभीष्ट-प्रिय हैं, वैसे ही ग्रीर प्राणियों की भी हैं। साधुजन उन्हें भी अपने प्राणों के समान समभकर सदा ही दया करते हैं।

हिंसा की भयानकता से आज विश्व संत्रस्त है। प्रपनी सुरक्षा और शांति के लिये मानवता का पाठ सीखने को तत्पर है। उस स्थिति में धर्म के नाम पर मूक प्राणियों का कत्ल कर देना धर्म को कलंकित कर देना है। धर्म प्राणिमात्र को जोड़ने का सबक सिखाता है। एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह की सीख देता है। श्रात्मवत् सर्वे भूतेषु से बढ़कर जीवन का श्रन्य कोई कर्तव्य नहीं है।

प्रत्येक प्राणी को भ्रपने अपने रूप में जीने का ग्रिंघकार है। जो दूसरे जीव के ग्रंगोपांग नहीं बना सकता तो उनको छीनने की भी श्रिंघकार उसको नहीं है। यदि दूसरे प्राणी भी मनुष्य से कहें कि मेरे खाने के लिये पैदा हुग्रा है तो मनुष्य उसकी यह बात मान लेगा! इसिलये माबव जीवन की यही सार्थकता है कि भ्रपनी शक्ति ग्रीर संपति की प्राणिमान्न के दु:खों को दूर करने में लगा दे। यही हमारे लिये सच्चे सुंखानुभेव का कारण हो सकेगा।

उद रता के साथ प्राणियों की सेवा करने तथा जगत के दुः हैं दूर करने के लिये पूर्णतया संलग्न रहने में ईश्वर ग्रीर धर्म की ग्रारा धना तथा आत्मा की साधना है। जो दूसरों को दुःख देकर सुह

खोज वरता है श्रीर स्वार्थ के वशीभूत होकर श्रमानवीय कियाश्रों की ओर भुक जाता है, उसका परिणाम बहुसंख्यक श्रशक्तों की असह्य पीड़ा के रूप में प्रगट होता है।

ग्रगर इस आत्मविस्मृति के विरुद्ध प्रात्मानुभव की भावना जाग संके ग्रोर प्रत्येक कार्य को स्वानुभव की कसौटी पर कस ले तो मानव किसो भी प्राणी को किसी भी प्रकार से दुःखी करने, उनके प्राणों को हरने का प्रयत्न नहीं करेगा । इसके लिये आवश्यक है कि मानवीय नीतियों में स्वार्थत्याग की धर्ममय नीति के प्रवेश करने की ।

आपश्री के प्रवचनों को सुनकर ठाकुर श्री भीमसिंह जी की श्रन्तचेंतना जागृत हुई श्रीर धर्म के वास्तिवक स्वरूप की जानकारी प्राप्त की। दृष्टि के बदलते ही श्रभी तक जो कुछ किया या धर्म के नाम पर जीवहत्या का कलंक लगाया, वह सब उन्हें घृणित श्रीर निन्द-नीय जंचने लगा श्रीर मन में विचार पैदा हुग्ना कि जगदम्बा के महान गौरवशाली पद पर आसीन भवानी श्रपने सपूतों के खून से कैसे खुश हो सकती है? यह सब तो धर्म को कलंकित करने वाले स्वाधियों श्रीर धमंद्रोहियों का पाखंड है, धर्म के साथ द्रोह करना है। मैं अन्धेरे में था, श्राज ही मुक्ते सद्गुरू का समागम हुग्ना है श्रीर उन्होंने सद्बुद्धि देकर सन्मार्ग के दर्शन कराये हैं।

ठाकुर सा. के मन में यह विचार कितने ही दिन तक चलते रहे श्रीर उनके समाधान के लिये विचारों की गहराई में उतरते, उतना ही हृदय परचाताप से भर जाता था। मूक प्राणियों की श्राकृतियां भांकों के सामने भलक उठती थीं। श्रपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिये श्रनेक वार सोचा भी लेकिन मानसिक दृन्द्व के कारण श्रात्मा की पायाज कहते कहते हिचक जाते थे।

एकदिन मन में कुछ निश्चय-सा करते हुए प्रवचन के समय भवते इन्ह को निवेदन करते हुए ठाकुर सा. ने कहा कि मैं बहुत ही भन्पकार में पा। भान्त घारणाओं और अन्यथहा के वहा होकर मेरे

# रिं०: पूज्य गंणेशाचायं-जीवनचरित्र

प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, कैसी भी स्थित हो, लेंकिन उसकी जिजीविषा की भावना सदैव बलवती रही है और मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो उठता है। मनुष्य होकर जो धर्म के नाम पर या अपनी श्राकांक्षापूर्ति के लिये प्राणिहत्या करते हैं वे मनुष्य के रूप में राक्षस है। ऐसे व्यक्ति दूसरों का विनाश करने के साथ-साथ अपने लिये रौरव नरक का रास्ता बनाते हैं।

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा। स्रात्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः॥

जैसे सभी को अपने प्राण ग्रमीष्ट-प्रिय हैं, वैसे ही ग्रीर प्राणियों की भी हैं। साधुजन उन्हें भी अपने प्राणों के समान समभकर सदा ही दया करते हैं।

हिंसा की भयानकता से आज विश्व संत्रस्त है। ग्रपनी सुरान्त और शांति के लिये मानवता का पाठ सीखने को तत्पर है। उस स्थि में धर्म के नाम पर मूक प्राणियों का कत्ल कर देना धर्म को कलंवि कर देना है। धर्म प्राणिमात्र को जोड़ने का सबक सिखाता है। ए दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह की सीख देता है। ग्रात्मवत् स भूतेषु से बढ़कर जीवन का ग्रन्य कोई कर्तव्य नहीं है।

प्रत्येक प्राणी को भ्रपने अपने रूप में जीने का भ्रधिकार है जो दूसरे जीव के अंगोपांग नहीं बना सकता तो उनको छीनने व भी भ्रधिकार उसको नहीं है। यदि दूसरे प्राणी भी मनुष्य से कहें मेरे खाने के लिये पैदा हुआ है तो मनुष्य उसकी यह बात मान लेगा इसिलिये माबव जीवन की यही सार्थकता है कि भ्रपनी शक्ति भ्रीर संपी की प्राणिमात्र के दु:खों को दूर करने में लगा दे। यही हमारे लिं सच्चे सुँखानुभेव का कारण हो सकेगा।

उद रता के साथ प्राणियों की सेवा करने तथा जगत के दुं हैं दूर करने के लिये पूर्णतया संलग्न रहने में ईश्वर श्रीर धर्म की श्रारा धना तथा आत्मा की साधना है। जो दूसरों को दुःख देकर सुख वी

खोज वरता है श्रीर स्वार्थ के वशीभूत होकर ग्रमानवीय क्रियाश्रों की ओर भुक जाता है, उसका परिणाम बहुसंख्यक ग्रशक्तों की असह्य पीड़ा के रूप में प्रगट होता है।

ग्रगर इस आत्मिविस्मृति के विरुद्ध प्रात्मानुभव की भावना जाग सके ग्रीर प्रत्येक कार्य को स्वानुभव की कसौटी पर कस ले तो मानव किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से दुःखी करने, उनके प्राणों को हरने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसके लिये आवश्यक है कि मानवीय नीतियों में स्वार्थत्याग की धर्ममय नीति के प्रवेश करने की।

अपश्री के प्रवचनों को सुनकर ठाकुर श्री भीमसिंह जी की अन्तर्चेतना जागृत हुई श्रीर धर्म के वास्तिवक स्वरूप की जानकारी प्राप्त की। दृष्टि के बदलते ही श्रभी तक जो कुछ किया या धर्म के नाम पर जीवहत्या का कलंक लगाया, वह सब उन्हें घृणित श्रीर निन्दनीय जंचने लगा श्रीर मन में विचार पैदा हुश्रा कि जगदम्बा के महान गौरवशाली पद पर आसीन भवानी श्रपने सपूतों के खून से कैसे खुश हो सकती है? यह सब तो धर्म को कलंकित करने वाले स्वाधियों श्रीर धर्मद्रोहियों का पाखंड है, धर्म के साथ द्रोह करना है। मैं अन्धेर में था, श्राज ही मुक्ते सद्गुरु का समागम हुग्ना है श्रीर उन्होंने सद्बुद्ध देकर सन्मार्ग के दर्शन कराये हैं।

ठाकुर सा. के मन में यह विचार कितने ही दिन तक चलते रहे श्रोर उनके समाधान के लिये विचारों की गहराई में उतरते, उतना ही हृदय पश्चाताप से भर जाता था। मूक प्राणियों की श्राकृतियां श्रांखों के सामने भलक उठती थीं। श्रपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिये श्रनेक वार सोचा भी लेकिन मानसिक दृन्द्व के कारण श्रात्मा की श्रावाज कहते-कहते हिचक जाते थे।

एकदिन मन में कुछ निश्चय-सा करते हुए प्रवचन के समय भपने द्वन्द्व को निवेदन करते हुए ठाकुर सा. ने कहा कि मैं बहुत ही भन्धकार में था। भ्रान्त घारणाओं और अन्धश्रद्धा के वश होकर मेरे

### १८२: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

द्वारा भ्रनेक निरीह प्राणियों की हत्या हुई है। इसके लिये मुक्ते हार्दिक दु:ख है भ्रीर जीवनपर्यन्त के लिये प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवी-देवताभ्रों के नाम पर होने वाली बलि नहीं करूंगा भ्रीर न शिकार ही खेलूंगा। भ्रापके सद्बोध से मेरा जन्म सुधर गया है।

इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के साथ-साथ ठाकुर श्री भीमसिंह जी शुद्ध श्रद्धा धारण करके जैनधर्म के श्रनुरागी श्रीर श्रापके भकत बन गये श्रीर पहले जो नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन एक-एक बढ़ाकर पैतालीस बकरों की बिल दी जाती थी, उसके बजाय प्रतिदिन एक-एक बढ़ाकर पैतालीस बकरों को अभयदान देकर श्रमारिया घोषित करने की श्राज्ञा दे दी श्रीर दशहरे (विजयादश्रमी) के दिन भेंसे के वध को तो सदा के लिये बद कर दिया गया।

इस ग्रहिंसा ग्रीर करुणा की क्रांति के ग्रितिरिक्त ग्रनेक प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान, धर्म-ध्यान व प्रभावना के कार्यों के साथ चातुर्मास सम्पन्न हुग्रा। बड़ीसादड़ी श्रीसघ के हर्ष का पार न था कि बहुत समय से चली ग्रा रही ग्रन्धश्रद्धा-जन्य पाश्चिक प्रथा सदा सदा के लिये बद हो गई।

चातुमिस-समाप्ति के पश्चात यथासमय अन्यान्य स्थानों में आपके पधारने से ठाकुरों, जागीरदारों ने भी धर्मोपदेश को सुनकर शिकार, मांसाहार, सुरापान और माता के स्थान पर बिल देने आदि का यावज्जीवन के लिये त्याग कर दिया। बड़ीसादड़ी में हुई अहिंसा-प्रसार की कांति की ऐसी लहर फैली कि विनाश की विचारधारा विकास में स्पान्तरित हो गई। गांव-गांव में यह प्रतिज्ञायें दुहराई गई कि हम लोग अपने-अपने गांव में नवरात्रि। दशहरे के दिनों में बकरों, भेंसों की दिल नहीं देंगे और दूसरे दूसरे स्थानों पर भी ऐसा न होने देने के लिये प्रयत्न करेंगे।

शस्यश्यामला मालव की ग्रोर

इस प्रकार मेवाड़ में अन्धश्रद्धा का उन्मूलन और धार्मिकता के

बीज वपन करते हुए ग्रापने मालव भूमि की ग्रोर विहार किया। इसकी जानकारी जैसे ही मालव श्रीसंघों को मिली तो उनमें एक ग्रपूर्व उत्साह व्याप्त हो गया। सभी श्रीसंघों में होड़-सी चल पड़ी कि हमारे क्षेत्र में तो ग्रापका ग्रवश्य ही पदार्पण हो ग्रौर ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र में पधारने की विनती लेकर सेवा में उपस्थित होने लगे।

यथासमय विहारमार्ग में आने वाले क्षेत्रों में विचरण करते हुए स्नापने मंदसौर में पदार्पण किया स्त्रौर राजकीय शाला में विराजे।

मंदसौर में होने वाले प्रवचनों का समस्त नगरवासियों ने लाभ लिया। वे सभी ऐसे प्रभावित हुए कि आप यहां विराजकर हमें धर्म के मर्म से परिचित कराते रहें। फलस्वरूप सभी ने श्रागामी चातुमास के लिये सामूहिक रूप में विनती करने का निश्चय किया। उनमें सिन्धी भाई भी थे जो श्रपने जन्मस्थानों को हजारों मील दूर छोड़कर शरणार्थी के रूप में इस नगर में श्राकर नये-नये ही बसे थे। उनकी भावना थी कि धर्म के दो शब्द सुनेंगे तो हमारे मन शांत होंगे।

ग्रभी चातुर्मास का समय दूर था श्रतः निश्चित रूप से प्रत्युत्तर म देकर इस सामूहिक विनती को आपश्री ने श्रपनी भोली में डाल कर मंदसौर से जावरा की ग्रोर विहार कर दिया।

जावरा में ग्रापका पदार्पण होते ही ग्रागामी चातुर्मास की स्वीकृति फरमाने की विनती लेकर रतलाम, कानीड़, जावरा, मदसीर प्रादि श्रीसंघों के सदस्य उपस्थित हो गये ग्रीर श्रागामी चातुर्मास के लिये पुनः श्रपनी-ग्रपनी विनती दोहरायी और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखते हुए आपने कई ग्रागारों के साथ सं० २००५ का चातुर्मास रतनलाम करने की स्वीकृति फरमायी।

इस अवसर पर विनती करने वाले श्रीसंघों में मंदसौर श्रीसंघ के साथ वहां के और दूसरे नागरिक व सिन्धी भाई यह विश्वास लेकर आये थे कि आपश्री हमारी विनती पर अवश्य ही घ्यान देंगे भीर वर्षा-वास के चार माह विराजकर घमोंपदेश सुनाने के साथ-साथ हमें धर्म में दीक्षित करने की कृपा करेंगे। लेकिन स्वीकृति न मिलने से उन्हें बड़ी निराशा हुई।

विचारों का श्रन्तर्द न्द्र

श्रिकंचन श्रनगार की दृष्टि में राजा-रंक सभी समान हैं। जिन्होंने ऐहिक-भोगों की निस्सारता को परख लिया है, उन्हें सांसारिक वैभव, मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा आदि प्रलोभन किंचिन्मात्र भी आक-षित नहीं कर पाते हैं। लेकिन वे श्रद्धालुओं की श्रद्धा श्रीर धार्मिक-जनों की धर्म-भावना के विकास में सहकार देने के लिये सदैव तत्पर रहते है। ग्रतः ग्रापश्री को मंदसौर श्रीसंघ के सदस्यों श्रीर विशेषतः सिन्धी भाइयों के विश्वास श्रीर आन्तरिक भावना को ठेस पहुंचाना उचित प्रतीत नहीं हुगा। इसी के साथ-साथ यह विचार भी पैदा हुआ कि जब श्रागामी चातुमीस के लिये स्वीकृति दे दी है तो अब श्रपने बचन से मुकरना साधुमर्यादा नहीं है।

श्रापश्री इस दुविधा के बारे में जितना भी सोचते श्रीर समाधान ना प्रयत्न करते, उतनी ही उलभन बढ़ती जा रही थी। श्रतः श्रापने यह श्रन्तद्वेन्द्व रतलाम श्रीसघ के श्रावकों के समक्ष रखा और फरमाया कि चातुर्मास की स्वीकृति के समय विशिष्ट धार्मिक उपकार होने की सम्भावना से श्रन्यत्र चातुर्मास किये जाने का श्रागार रखा है। फिर भी श्राप लोगों की भावना से परिचित होना चाहता हूँ। श्राप लोग इस उलभन का समाधान बतायें।

रतलाम संघ के सदस्यों ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लक्ष्य में रखते हुए और विशेष उपकार होने की आशा से आपस में विचार-विमर्श करके प्रार्थना की कि आपश्री अपने आगारों के अनुसार विशेष परिस्थित में कहीं भी चातुर्मास में विराज सकते हैं और मंदसौर की जनता की भावना को देखते हुए वहां घर्मप्रभावना होने की सम्भावना है। यद्यपि पूज्य आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के समय में राजाओं दारा अपने नगर के लिये चातुर्मास मांगने का प्रसंग आ चुका है लेकिन

किसी नगर के नागरिकों द्वारा सानूहिक रूप में चातुर्मास की प्राथना होना पहली ही बार हम देख रहे हैं। अतः भविष्य के लिये प्रपना प्रिषकार सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि ग्रापश्री इस वर्ष का चातुर्मास मदसौर करने की स्वीकृति फरमावें। साथ ही मदसौर सघ से ग्राशा करते हैं कि ग्रापकी धर्मभावना दिनोंदिन वृद्धिगत हो ग्रोर गुरु-देव के उपदेशों का लाभ उठायें।

रतलाम श्रीसघ की स्वीकृति मिलने पर आपने मंदसौर के उपस्थित नागरिकों और उनके अग्रणी प्रमुख सज्जनों से कहा कि आपकी वर्मभावना को समक्षकर रतलाम सघ ने भी अपनी उदारता दिखलाई है और मैं भी चातुर्मास की स्वीकृति के समय रखे हुए आगारों के मनुसार अन्यत्र चातुर्मास करने के लिये खुला हुआ हूँ। कदांचित् मंदसौर में चातुर्मास की स्थिति वने तो साघ्वाचार के अनुरूप विश्राम-स्थान के वारे में आप लोग वताइये।

सिन्वी भाइयों ने इस वात को सुनकर कहा कि आपश्री तो अपनी स्वीकृति फरमावें। योग्यस्थान की व्यवस्था करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ आपकी स्वीकृति ही हमारे लिये महान असन्नता और गौरव की वात होगी।

इस बात को सुनकर ग्रापने फरमाया कि जब साधु प्रपने निमित्त बना हुआ भोजन भी नहीं ले सकता तो यह स्थिति कैसे संभव है कि आप लोग साधु के निमित्त मकान की व्यवस्था करें। साधु अपने निमित्त किसी को कष्ट दे तो उससे संयमसाधना निरित किसे कैसे पल सकेगी ? इसलिये ग्राप लोग ऐसा कोई स्थान बतायें, जिसमें किसी कां भी कठिनाई न हो एवं साधुमर्यादा का पानन करते हुए साधु संत वर्षावास कर सकें। ग्राप यह सोचें कि किराया देकर मकान ले लेंगे, तो भी यह साधु के लिये नहीं कल्पता है।

इस परिस्थिति को देखकर मंदसौर की जनता विवश हो । भौर प्रार्थना की कि भगवन् ! आपकी दयालुता महान है लेकिन

## १८६ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

मर्यादा के देखते हुए हम विवश हैं। ग्रापश्री जैसा निर्दोष स्थान फरमा रहे हैं, वैसी स्थिति ग्रभी हमारे यहां नहीं है एवं ग्रपनी विवशता के लिये हमें दु:ख है।

श्रापने पुनः फरमाया कि ग्रब ग्राप ही ग्रपना निर्णय दे दीजिये कि संयमस्थिति का संरक्षण करते हुए हमें चातुर्मास में कहां रहना उपयुक्त हो सकता है। साधु तो साधुता की रक्षा को ही सर्वोपरि मानता है।

इस समग्र परिस्थित के विशद विवेचन से मंदसौर के निवा-सियों को संतोष हुम्रा म्रौर बड़े ही हर्ष के साथ प्रार्थना की कि मापश्री म्रपनी साध्वोचित मर्यादा के अनुनार संयम संरक्षणार्थ म्रागामी चातुर्मास रतलाम करने की कृपा करावें। म्राप जहां भी विराजेंगे, वहीं माकर दर्शन, व्याख्यान-वाणी का लाभ ले लेंगे। लेकिन सिर्फ म्रपने लाभ के लिये हम म्रापके साध्वाचार में किसी भी प्रकार से म्रतिचार नहीं म्राने देना चाहते हैं। म्रतः सं० २००५ का चातुर्मास रतलाम घोषित हुमा।

### अन्धिवश्वास का परिमार्जन

जावरा से विहार कर आस-पास के क्षेत्रों में धर्मोपदेश देते हुए चातुर्मासार्थ आपका रतलाम पदार्पण हुआ। चातुर्मास काल में स्थानीय एवं आस-पास के क्षेत्रों के श्रावक श्राविकाओं ने आध्यात्मिक विकास एवं घर्मप्रभावना का लाभ प्राप्त किया। अनेक प्रकार के त्याग, प्रत्याख्यान हुए।

श्रापकी तात्त्विक विवेचना की ग्रपनी श्रनूठी शैली थी कि जी कुछ विवेचन करना वह शास्त्रसम्मत हो एवं जैनसिद्धान्तों के ग्राधार पर करना । ग्रापके प्रवचनों की छटा आलौकिक थी ग्रीर उनका संवंध मानवजीवन, धर्म, समाजसंगठन, जैनतत्त्वों की विशालता से रहता था । इनके सम्बन्ध में ग्रापके विचार मनन करने योग्य हैं । प्रसंगा नुसार ग्राप फरमाया करते थे—

'ग्रन्थों में घर्म की विभिन्न व्याख्यायें की गई हैं, उनमें विभिन्न दिव्हिकोण होते हुए भी किसी दृष्टि से तात्पर्य की समता दिखाई देती



१८८: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

वर्बर, ग्रमानुषिक व अज्ञान हो जाता है तब पशु से भी ग्रधिक निकृष्ट ही हुग्रा। ग्राज के शोषक मानव की राक्षसी जिह्वा रातदिन निर्दोष प्राणियों के रक्त शोषण हित लपलपाती रहती है ग्रीर यही विकृत वृत्ति उसे मानवता से गिराये हुए हैं।

'ग्रतः मानव जीवन की विशिष्टता प्राप्त करने के लिये यह ग्राव-

रयक है कि आप प्राणिमात्र के सरल प्रेम से अपने हृदय को आप्लावित कर जीवन के प्रत्येक आचरण को अहिंसा के तराजू पर तौलें और यह जानने की चेष्टा करें कि कितने अंशों में आपका जीवन अहिंसामय और त्यागमय बन सका है, उसमें मानवता की प्रधानता स्थापित हो सकी है।

'आत्मा से परमात्मा तक के विकासक्रम का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञानी होकर उसमें अपनी आ्रास्था जुटाई है, उन्हें सुज्ञानी कहा जायेगा । धर्म और उसके दर्शन की जो धुरी है वह है आत्मा का परमो- त्कृष्ट विकास, इसिलये इस विकास का मूल है आत्मा ! कैसी आत्मा? जोिंकि इस संसार के गतिचक्र में भ्रमण कर रही है अर्थात् जड़पुद्गलों के सयोग से जन्म-मरण करती हुई बन्धानुबन्ध करती रहती है। तो उस आत्मा का विकास कैसे हो ? कौन से कार्य है जिनसे आत्मा की भूमिका में उत्थान पदा होगा और वह उत्थान ऊपर-से-ऊपर चढ़ती हुई सांसारिक संकट की जड़ को ही काट डालेगी, जड़ और चेतन का सम्बन्ध समाप्त हो जायेगा।'

'यह जो समस्त ज्ञान है, वही ग्रात्मा की विकासगित को पूर्णत्या संपष्ट करता है ग्रोर यही ग्राधारगत ज्ञान है, जिसकी रोशनी में ग्रन्य सारी विचारसरिणयां विश्लेषित होती हैं। इसलिये जैनदर्शन में इस ज्ञान के विशिष्ट महत्त्व दिया गया है। उसे तत्त्वज्ञान कहते हैं।

'जैन शास्त्रों में इस तत्त्वज्ञान का बड़ा-विशद विवरण है ग्री उसमें विस्तार से बताया गया है कि इन तत्त्वों पर ही ग्रात्मा-परमात्म ग्रीर संसार की घुरी घूमती रहती है। यह तत्त्वज्ञान संसार के मूं सें लेकर मुक्ति के मुख तक समाहित माना गया है।' इस प्रकार के नकीय देवारों है गरेकों अवहर अहेगा। के बच्चा एक के बाते हैं। इस ही प्रतिका सर्वकारोक प्रतिकार के बच्चा बच्चे-विकारण होते हो। देवारे मुक्ति समझार के प्र सा (बन्नेन प्रावादिक) बादि स्वति हो प्रावादिक प्रावादिक राज्येक प्रकृति सामाय करते हैं।

इसी बाहुमांत नत्व को बाग है। हुएको प्रप्राप्त का का बार्टर रोगाका है। एक । हुएको हर्यमध्या के लिए रोगाका है। एक । हुएको हर्यमध्या के लिए रोगाका है। एक । हुएको हर्यमध्या के लिए रोगाए सह होंगे पर बेहुंगा हो बाते और ह्यानेर प्रहाहते करते थे। रोगाए सह एहें कहें स्थानित का प्रयक्त भी करते, लेकिन प्रतके भी साह है आहर हों। वेब प्राप्ती नीती को हेना-सुख्या, परिचान के लिये प्रथा प्राप्ती थे।

हान हरने हारिन्छ जीवत है ही हैरामारी रहे ये और रोगी की परिचयों कैंग्रे करना चाहित मादि को मग्नीमोदि समग्रे थे। हापकी करना और मैबानावना में पर बादक नहीं बन्हा था और अन्य सन्तों द्वारा प्रत्येक प्रकार से परिचयों करने का 'येश्वास दिसाये जाने पर मी रोगाकांत सन्त को संभावने के लिये आ हो जाते थे। जेमान अवस्था में संत के हाथ पैर फड़फड़ाने से आपको पैर सादि से दक्कर भी लग जाती थी, लेकिन इस स्थिति से भापका मन प्रवित एवं कर्म-विपाक की विद्यान से चिन्तित हो उठता था और कर्माभागना रोग-शमन के स्थाय करने के लिये बार-बार प्रेरित करने सम्यती थी।

योग्य उपचार होने पर भी रोग कालू में नहीं था रहा था। यतः कई वंधुओं ने मकान में खड़े पीपल के एक की धोर इसारा करते हुए कहा कि इसमें भूत का वास है। शायद मुनिश्वी इसके वीधे समय वेसमय बैठ गये होंगे। यतः इसके लिये आए-पूर्ण कराना पाहिये।

त्रापने इस भूत-प्रेत की बात सुनगर परमाथा कि यह प्रेत-नाधा नहीं है, वरन शारीरिक रोग है जो किसी ध्रमुभवी निकित्सक के ज्यचार से दूर हो जायेगा । धर्मश्रद्धालु मानस को इस प्रकार के जन्म-विस्वासों में नहीं फंसना चाहिये । कोई विश्वास नहीं था श्रीर इस सबको व्यर्थ की बातें समभते थे। इस सम्बन्ध में श्रापके स्पष्ट विचार थे कि शास्त्रीय दृष्टि से देवयोनियां हैं, अवश्य लेकिन जहां कोई स्रपूर्व बात बने, उसे देवयोनि का प्रकोप नहीं समभना चाहिये। मूच्छी आदि श्राना कोई अपूर्व बात नहीं है, यह तो शारीरिक निर्बलता ग्रीर वात ग्रादि का विकार है। भूत-प्रेत की कल्पना करके बालकों में जो भय के संस्कार डाले जाते हैं, वे भविष्य में बड़े हानिकर होते हैं श्रोर बालक भीरू बन जाते हैं। कभी कभी इन संस्कारों के [फलस्वरूप ग्रात्म-विश्वास की भावना पनप ही नहीं पाती है। जतर-मंतर, टोना-ताबीज श्रादि कोई करामात नहीं हैं, यह सब तो वहम हैं। इन के वहम में पड़कर आप लोग ग्रपनी घर्म-श्रद्धा से च्युत न होओ। ग्रपने कृतकर्मों के सिवाय कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भ्र<sup>मित</sup>ं मान्यताओं के वश होकर, कपोल कल्पनाम्रों में फंसकर भ्रपनी भ्रात्मा का पतन मत करो । धर्म पर हढ़ श्रद्धा रखो । देवी-देवताओं, जादू-टोना, नजर स्नादि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी निराधार क िंपत घटनाम्रों का सम्बन्ध देवी-देवताम्रों से जोड़ना मनुष्य की मनोभावना पर श्राधारित है।

स्रापका जादू-टोना, नजर, भूत-प्रेतबाधा स्रादि के बारे में

श्रापके इन विचारों का प्रभाव उपस्थित सज्जनों पर पड़ा। श्रापने कहा कि यदि कोई अच्छे चिकित्सक हों श्रीर वे निदान करें तथा रोगी की परिचर्या से जो मैंने समभा है, उसे समभाऊ तो रोग के कावू में आने की श्राशा है। तदनुसार रोगी संत को वैद्य को दिखाया गया श्रीर श्रापने भी रोग के लक्षणों को बताया। परामर्श के श्रनुसार नियमित रूप से १४ दिन तक एरडी का तेल, सूखे ब्राह्मी के पते और साधारण देशी काष्ठीषधि देने से रोगी सन्त स्वस्थ हो गये।

आप प्रकृतिविरुद्ध आहार, विहार ग्रीर निहार से शारीरिक मलों—वात, पित्त, कफ— के कुपित होने को रोगोत्पत्ति का कारण मानते ये तथा इनके शमन के लिये प्राकृतिक चिकित्सा—उपवास, योगासन, प्राणायाम भ्रादि में विश्वास करते थे। इस विश्वास का भ्राधार यह था कि शरीर का सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य उसे समरस व समतील बनाये रखने में है। शिशु जब मां का दूध पीता है तो न दूध में मीठा घोलता है, न दूसरे स्वाद लेता है, न घूमने जाता है भ्रौर न व्यायाम कुश्ती करता है। फिर भी शिशु का सौन्दर्य, मस्ती भ्रौर स्वास्थ्य कितना प्रिय व मनोहर होता है। शिशु जगत का सर्वाधिक मनोरम रूप है। इसका कारण यही है कि शिशु अपने भ्राहार—दूध—को पचाना जानता है। कभी उलटा होकर, कभी पैर फैलाकर, फड़-फड़ाकर, कभी इधर-उधर लोट-पोट कर या ऐसी ही अन्यान्य हलचलें करके भपने भ्राहार को पचा लेता है। लेकिन जब भ्रपनी भ्रायुवृद्धि के साथ यह सब बाल्यकालीन नैसर्गिक व्यायाम भूलता जाता है तो फूल-सा सुकुमार देह रसनिसृत वस्तु के समान तेजोहीन हो जाता है।

चिन्तनशील व्यक्ति को प्रतिदिन अपने शरीर ग्रीर मस्तिष्क के मज्जातंतुश्रों व सूक्ष्म शिराग्रों को आसनों द्वारा बल देना चाहिये, जिससे उसे ग्रात्मशांति के लिये मानसिक शांति का भी सहयोग प्राप्त होता रहे। मन की एकाग्रता के लिये आसन, प्राणायाम की ग्रावश्यकता है। ग्रगर मनुष्य सिद्धासन ग्रादि ग्रासन लगा सके तो निश्चित है कि उसका मन कदापि चंचल नहीं होगा।

मानव जाति का स्वास्थ्य यदि रोगों ने नष्ट किया है तो श्रीषिधयों ने भी श्रिष्ठकांश रोगों को जन्म दिया है। श्रात्मघात करके या स्वयं विषपान करके उत्तने व्यक्ति नहीं मरे हैं जितनों को श्रीषिधयों की विलवेदी पर श्रपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा है। विष की श्रपेक्षा श्रीषिधयों के विष ने श्रिष्ठक कहर ढ़ाया है। वस्तुतः श्राज की चिकित्साप्रणाली समाज के रोगी देह के लिये सफल सिद्ध नहीं हुई है। विजातीय द्रव्यों से भरी श्रीषिधयां यदि रोगों का उन्मूलन करती हैं तो श्रनेक नये रोगों को पैदा भी कर देती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने शरीर का सुयोग्य उपचारक है।

१६२: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

प्रत्येक व्यक्यि को स्वयं ग्रपनी चिकित्सा करना चाहिये। यदि यह संभव न हो तो योग्य वैद्य से परामशं करना चाहिये।

श्राप अपनी दैनिक चर्चा में इन विचारों का उपयोग करते थे। चाहे श्राप कितने ही व्यस्त हों, विहार में हों या वर्षावास के निमित्त किसी एक स्थान पर विराज रहे हों, लेकिन शारीरिक ग्रंग-प्रत्यंगों को कितपय श्रासनों द्वारा श्रवश्य ही श्रम प्रदान करते थे। आध-पौन घंटे तक योगासनों का प्रयोग करते थे श्रौर शीर्षासन, उत्तानपादासन, पद्मा-सन, बद्धपद्मासन और मयूरासन श्रादि श्रासन शारीरिक स्वास्थ्य की हिष्ट से योग्य मानते थे।

लेकिन कभी कदाचित वातादिजनित साधारण व्याधि का प्रकोष भी होता तो सर्वप्रथम ग्राप उपवास का ग्रवलंबन लेते और यदि ग्रीषधि का सेवन भी करना पड़ तो ऐसी सामान्य काष्ठीषधि लेते थे कि जिसकें लिये न तो चक्कर लगाना पड़ें, गृहस्थ को निमित्त न जुटाना पड़ें ग्रीर न डाक्टरों के ग्रागे पीछे ही घूमना पड़ें।

इन स्वानुभूत प्रयोगों से ग्राप रुग्ण संत को साधारण-सी ग्रोष-धियों के प्रयोग द्वारा निरोग करने में सफल बने । ग्राप जितने अध्या-त्मिविज्ञानी थे उतने ही शारीरिक विज्ञान के भी ममंज्ञ थे । यहीं कारण था कि स्थूल शरीर होने पर भी ग्रापके ग्रंग-प्रत्यंग में वहीं लचक ग्रोर स्फूर्ति दृश्यमान होती थी, जो युवावस्था में किसी-किसी को प्राप्त होती है । यदि हम भी ग्रपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिये ग्राप सद्ध सन्तों के पथ का ग्रनुसरण कर सकें तो तन, मन, धन को सुरक्षित रह्मने के साथ-साथ भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों के भक्षण से बच सकते हैं । श्रमणसंगठन की विचारणा

इन्ही दिनों श्रमण-संगठन के लिये समाज में वातावरण बनाया जा रहा था। उग्रणी श्रावफ मूर्धन्य सतों के साथ हुए दिचार-दिमर्श को घ्यान में रखते हुए योजना निर्माण में सिक्तय थे। उनके प्रयत्नों है प्रतीत होता था कि निकट भिवष्य में यह योजना कार्यान्वित हो सकेगी। आपके पास भी चर्चा के लिये श्रावकों का शिष्टमंडल उपस्थित हो चुका था श्रीर समय-समय पर प्रगति की सूचना मिलती रहती थी।

श्राप संगठन के हामी थे। संघ ऐक्य के निर्माण में योग देने का आश्वासन पहले ही दे चुके थे। श्रापको साम्प्रदायिक समाचारी का कट्टर पोषक समभा जाता या लेकिन संघ के निमित्त बड़े-सा-बड़ा उत्सर्ग करने के लिये भी तत्पर रहते थे। सघ की एकता के निमित्त प्रयत्नशील रहने के सस्कार प्रापको गुरु परम्परा से विरासत में प्राप्त हुए थे। क्षण भर के लिये भी आपके अन्तः करण में श्राचार्य जैसे महनीय पद के लिये अनुराग नहीं रहा ग्रीर इसीलिये संघ की एकता के लिये अपनी ग्राचार्य पदवी का परित्याग कर देने की घोषणा करने में नहीं भिभके। जबिक ग्रन्य अनेक ग्राचार्य या ग्रन्य पदवीधारी सत इस स्थिति को उचित नहीं मान रहे थे।

# सघ-ऐक्य योजना का शिष्टमण्डल

रतलाम चातुर्मास घर्मप्रभावना के कार्यों से समाप्त हुन्ना। चार माह का समय क्षणों में बीत गया हो, प्रतीत होता था। चातु-मिस समाप्ति के ग्रनन्तर ग्रापका रतलाम के ग्रासपास के क्षेत्रों में विहार हुआ श्रीर वहां घर्मोपदेश देते हुए जावरा पघारे। इसी समय समाज के प्रमुख श्रावकों का एक शिष्टमंडल जिसमें सर्वश्री कुन्दनमल जी फिरोदिया, बम्बई विघानसभा के अध्यक्ष, चिमनलाल चकुभाई शाह ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं, संघ ऐक्य योजना की पूर्व भूमिका लेकर सेवा में उपस्थित हआ।

शिष्टमंडल ने अपने द्वारा किये गये प्रयत्नों, मुनिराजों से हुए वार्तालाप भीर उसके परिणाम से आपको अवगत कराते हुए संघ-ऐक्य योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत की एवं यह प्रार्थना की कि आपश्री जव तक संघ-ऐक्य योजना कार्यान्वित न हो, तब तक यह व्यवस्था रहे कि एक गांव में एक ही चातुर्मास हो, एक ही व्याक्यान हो और प्रसग आने पर समान समाचारी वाले सन्तों के साथ बैठकर व्याख्यान दिया जाये

शिष्टमंडल की घारणा थी कि ऐसा होने पर पृथक्-पृथक् संप्र-दायों में विभक्त साधु एक दूसरे के निकट ग्रायेंगे। विचारों का ग्रादान-प्रदान होने से एक दूसरे की भावना को समभ सकेंगे और संघ-ऐक्य के लिये प्राथमिक भूमिका का निर्माण होने के साथ-साथ ऊपरी तौर पर एकता भी प्रतीत होगी।

आचार्य श्रीजी ने शिष्टमडल के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। उस समय कई एक सप्रदाय के साधुओं की विचित्र स्थिति हो रही थी। यदि स्वच्छन्द प्रवृत्ति को भी गौण मान लें तो भी कुछ एक घटनायें साधुओं द्वारा ऐसी हो चुकी थीं जो सयम-साधना के विपरीत श्रीर अनाचार को बढ़ावा दे रही थीं। कुछ स्थानों पर तो ऐसी घट-नायें भी हो चुकी थीं कि जिनसे साधु-सन्तों के प्रति शावकों की श्रद्धा ही डिग चुकी थी। श्राचार्य श्रीजी को इन सब घटनाश्रों की कुछ जान-कारी समय-समय पर मिलती रहती थी, लेकिन श्राचार्य श्रीजी ग्रपनी पृथक् संप्रदाय होने के कारण उनके बारे में कुछ न कहकर मौन रहना उपयुक्त समभते थे।

ग्रतः ग्राचार्य श्रीजी ने फरमाया कि ग्राप लोग संघ-ऐक्य योजना की भूमिका तैयार करने श्राये हैं ग्रौर मेरे सामने ऐसे प्रसंग हैं जिनमें कुछ एक सन्तों को पृथक् करने की स्थिति है। ग्रतः ग्राप ही बतलाइये कि मैं संघ ऐक्य योजना को आगे बढ़ाने के लिये ग्रापको ग्राश्वासन हूं या ग्रनुशासनहीन प्रवृत्ति करने वाले छद्मवेशी सतों को पृथक् कहं?

शिष्टमंडल के सदस्यों ने वास्तिविक बातों को सुनकर आचार्य श्रीजी से प्रार्थना की कि ग्रापको जो भी शिथिलाचारी छद्मवेशी जात होते हों, उनको पृथक् कर दीजिये। ऐसों को छिपाये रखना या साधु-वेश में ग्रनाचार की प्रवृत्तियों को चलने देना संघ-ऐक्य योजना का उद्देश नहीं है। श्रमण-संस्कृति की पिवत्रता की रक्षा होना सर्वोपिर है ग्रीर इसी को लक्ष्य में रखकर हमारे प्रयत्न हो रहे हैं कि एक आचार्य के नेतृत्व में समस्त साधु, साध्वियां धर्मसाधना में प्रवृत्त हों, साधुमर्यादा

महाव्रतघारी और श्रावक ग्रणुव्रतघारी होते हैं लेकिन श्रावकों को माता-पिता की उपमा इसलिये दी है कि जिस प्रकार माता-पिता संतान का लालन-पालन कर उसके जीवन को सुसंस्कारी बनाने में सहायक होते है, उसी प्रकार श्रावक साघुग्रों की सयमसाधना में सहायक बनें। यदि साधु की भूल की श्रावक उपेक्षा करते हैं तो उसका ग्राशय यह हुआ कि वे साधुग्रों को स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने में सहायता देते हैं ग्रौर फिर एक बार ग्रादत बिगड़ने पर सुधार की ग्राशा कम दीखती है।

शिष्टमंडल के सदस्यों ने इन विचारों के प्रति अपनी सहमित

व्यक्त करते हुए कहा कि भ्रापका फरमाना उचित है भ्रोर इतने दिन जो कुछ हुआ, सो हुआ। परन्तु हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं और भावना व्यक्त करते हैं कि अब ऐसी स्थिति नहीं रह पायेगी। हम अभी जिन सन्तों के पास होकर आये हैं, उन्होंने जिस प्रकार सै प्रेरणाप्रद आश्वासन दिये हैं, वैसे ही आपश्री भी स्वीकृति फरमावें। यदि आपश्री की स्वीकृति प्राप्त न कर सके तो शिष्टमंडल को यहीं निरस्त कर देंगे। आपश्री की भावना के बारे में हम इतना ही निवेदन कर देना च हते हैं कि आपको जिन साधु-सन्तों की कियापात्रता और संयमसाधना की निर्दोषता में विश्वास हो, उनके साथ बैठकर व्याख्यान दें किन्तु संघसंगठन की योजना के लिये कम से कम इतनी छूट दीजिये कि एक गांव में एक चातुर्मास हो।

शिष्टमंडल के मनोभावों को समक्तर ग्राचार्य श्रीजी ने फर-माया कि परीक्षण के रूप में तीन वर्ष तक एक चातुर्मास होगा। ग्राप लोग इस विषय में निष्पक्ष रहें ग्रीर जहां जिनकी त्रुटि-स्खलना हो, उनसे सत्य बात कहने ग्रीर परिमार्जन करने की स्थित बनायेंगे तो शायद कुछ सुपरिणाम निकलेगा।

श्राचार्य श्रीजी से स्वीकृति प्राप्त कर शिष्टमंडल ने उद्देष्य कें पूर्ति के लिये दूसरे-दूसरे साधु-संतों की सेवा में जाने के लिये प्रस्थां किया श्रीर श्रापश्री भी जावरा से विहार करके अनेक ग्रामों को स्पर

करते हुए इन्दौर पधारे। भूदानी नेता से साक्षात्कार

इन्दौर भूतपूर्व होलकर राज्य की राग्रधानी का नगर है। अपनी भौगोलिक स्थिति और उद्योग-व्यापार का केन्द्र होने के कारण धनधान्य सम्पन्न है तथा जैन समाज की दृष्टि से तो इन्दौर जैनियों का गढ़ माना जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं और विद्वानों की संख्या भी काफी अच्छी है।

इन्दौर में ग्रापश्री महाराजा तुकोजीराव क्लोथ मार्केट के सभा भवन में विराजे ग्रौर प्रतिदिन वहीं ग्रापके प्रवचन होते थे। जिनका नगरिनवासी लाभ लेते थे और तात्त्विक-चर्चा के समय विद्वानों का जम-घट लग जाता था।

इन्हीं दिनों इन्दौर से करीब तीन कोस की दूरी पर स्थित राऊ ग्राम में सर्वोदय मंडल का ग्रधिवेशन हो रहा था। उसमें भ्रनेक सर्वोदयी कार्यकर्ताग्रों के भ्रतिरिक्त भूदान ग्रान्योलन के प्रेरक विनोबा जी भी ग्राये हुए थे। विनोबा जी को ग्रापश्री के इन्दौर में विराजने की जानकारी मिली तो वे ग्रपने कुछ सहयोगी कार्यकर्ताग्रों को साथ लेकर ग्रापसे मिलने ग्राये ग्रौर करीब पौन घंटे तक अहिंसा, सत्य, समाजवाद, सर्वोदय ग्रादि के बारे में वार्तालाप होता रहा।

वार्तालाप का उपसहार करते हुए विनोबा जी ने कहा—
महाराज ! भूल जाइये कि जैनियों की संख्या कम है। जैनों के ग्राचारविचार के सिद्धान्त विश्व की समस्त विचारघाराओं में मिश्री की तरह
घुल-मिल गये हैं। लेकिन एक बात मेरे मन में सदा खटकती रहती
है कि जैनियों ने जिस दृढ़ता के साथ ग्रहिंसा को पकड़ा है, उसी लगन
गीर निष्ठा से वे सत्य को नहीं पकड़ पाये हैं। ग्रगर जैन-समाज ने
सत्य श्रीर ग्रहिंसा, दोनों को ग्रपने जीवन का पाया बना लिया होता तो
निश्चित है कि मानसरोवर से निकलने वाली गंगा की भारा की तरह
वह पृषक् ही दिखाई देती।

### १६८ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

सत्य श्रीर श्रिहिंसा के समन्वय पर ही गंगा श्रीर यमुना के संगम के समान दिव्यतीर्थ की प्रतिष्ठा हो सकती है। विश्व के मानव-समुदाय में निरामिष भोजन श्रीर व्यसनिवहीन जीवन के लिये जैसे जैनसमाज आदर्श है, वैसे ही मैं उसे सत्य श्रीर सरलता में, स्वावलंबन श्रीर स्वाधीनता के विषय में भी श्रादर्श देखना चाहता हूँ।

श्राचार्य श्रीजी श्रीर विनोबा जी का यह संमिलन बहुत सौजन्य-पूर्ण श्रीर मधुर रहा । यही कारण है कि आज भी विनोबा जी समय-समय पर श्राचार्य श्रीजी को स्मरण करते रहते हैं।

श्री विनोबा जी के विचार जैन समाज के लिये चिन्तन का श्रवसर प्रदान करते हैं श्रीर सत्य व ग्राहिंसा के जीवनन्यापी प्रयोग के लिये प्रयत्नशील होने का श्राह्वान करते हैं। क्योंिक सत्य से ऊंचा कोई धर्म नहीं श्रीर श्रिहंसा से बढ़कर कोई कर्तन्य नहीं है। श्राज विश्व इन्हीं दोनों की असीम परिधयों के चारों श्रीर घूम रहा है। मानवमात्र इनकी प्रेरणा से जीवन-यापन करने के लिये उत्सुक है, लेकिन दो समानान्तर रेखाओं के समान जीवन में सत्य और ग्रिहंसा के गितमान होने से ग्रिधकतर उन दोनों का समन्वय होने का श्रवसर नहीं दिख रहा है। यद्यपि मानवमात्र में सुख की ग्रांतरिक आकांक्षा तो है लेकिन सुख के कारणों की श्रवहेलना कर या गौण समक्त कर। परिणाम जीवन में जून्यता है, उदासीनता है श्रीर क्षण-प्रतिक्षण विनाश की ग्रं ग्रग्रसर हो रहे हैं।

लेकिन इस स्थिति में भी यदि जैन बंधु श्रों में जो यरिक चित्र मानवता के दर्शन हो रहे हैं, उसका कारण है धर्माचार्यों के उपहें। श्राहिसा, सत्य के प्रति लगाव और सत्साहित्य के अध्ययन-मनन के लि पाई जाने वाली श्रभिरुचि ।

जैनियों की संख्यां लाखों से करोड़ों या उससे भी ग्रिंचिक हैं सकती है। किन्तु इसके लिये ग्रावश्यक है कि हम ग्रपने विचारों के वाणी से नहीं किन्तु ग्राचरण द्वारा व्यक्त करें ग्रीर उन ग्रवसरों के

२००: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

ही जय का नारा उठता है। लोक रूपी शरीर में सिद्धात्मायें शिरोमणि स्वरूप हैं, क्यों कि जिन के ज्ञान रूपी प्रकाश में समस्त लोक 'हस्तामल कवत्' प्रतिभासित होता है। जहां मस्तिष्क की जय है वहां सारे शरी की भी जय हो ही जाती है, क्यों कि मस्तिष्क की जय में भी सां शरीर के कार्य का सहयोग छिपा हुग्रा है तथा छिपी है मस्तिष्क के स्वसचालन के हेतु शरीर को प्राप्त होन वाली सजग प्रेरणा।

'जिस प्रकार भारत के विषय में केवल उस पर शासन करतें वाली सरकार की ही विजय नहीं होती है, किन्तु उसके समस्त निवा की विजय होती है। उसी प्रकार परमात्मा की जय में ससार वे सभी प्राणियों की जय है। इस भावना का नाम ही सर्वोदयवाद है सबका उदय हो, सब मानवता के रहस्य को समभ कर ग्रंपनी ग्रन्याय

पूर्ण नीति को छोड़ श्रोर विश्वबधुत्व की स्थापना करें — इसी में परमात्मा की जय बोलने का सार रहा हुआ है।

'तात्पर्य यह है कि समाज के सहयोग से ही व्यक्ति का विकास होता है श्रोर वह उन्नत श्रवस्था को प्राप्त होता है। जैसे सभी श्रंगों

क कारण से मस्तिष्क विचारक्षम व गभीर चिन्तन करनेवाला होता है, उसी तरह समाज के सरल सौहार्दमय वातावरण मे ही महान विभू- तियों और महात्माओं का जन्म होता है और जंसे मस्तिष्क अधिक विचारक्षम होने के पश्चात अन्य अंगों का विशेष रूप से रक्षण व पोषण करता है उसी प्रकार वे महान विभूतियां और महात्मा अपना सब कुछ

समाज के हिताथं बिलदान कर दते हैं।

'सभी अङ्गों के समुचित सहयोग का प्रश्न समाज के निज
के सामूहिक विकास के लिये भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। जब तक
अन्न, वस्त्र आदि जीवनोपयोगी पदार्थों का समाज में प्रत्यावतन होता
रहता है तब तक सामाजिक जीवन में शांति रहती है। किन्तु जब
यह प्रत्यावतन बंद हो जाता है या एक जाता है, चाहे वह समाज में

हो या शरीर में, तभी स्वास्थ्य विगड़ने लग जाता है। जब समाज की

उपेक्षां करके व्यक्ति के हृदय में संग्रह की भावना उत्पन्न होती है तव समाज में संघर्षपूर्ण विषमता पैदा होती है श्रोर वह सामाजिक झशांति का मूल कारण वन वैठती है।

'संग्रहवृत्ति की राक्षसी मदान्धता ने ही चोरबाजारो, रिश्वत ग्रादि श्रमानुषिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। ग्रतः जब तक श्रपनी सचय-बुद्धि को त्याग कर ग्रपने द्रव्य का आवश्यकतानुसार संपरित्याग करने की ग्रोर नहीं भुकेंगे तब तक राष्ट्र ग्रोर समाज में विषमता का नाश होकर शांति की स्थापना होना दुष्कर है।

'अव मैं समाज की वर्तमान व्यवस्था के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि समाज के विभिन्न अंगों में क्यों भेद उत्पन्न कर दिया गया श्रीर इसके कारण किस प्रकार एक अंग पोषण और दूसरा अंग पोषण के अभाव में विकृत हो चला ?

'जैसे शरीर के चार प्रमुख श्रङ्ग होते हैं, उसी प्रकार समाज में कर्तव्यों को दृष्टि में रखकर चार वर्णों की स्थापना हुई। समाज की सुव्यवस्था को लक्ष्य में रखकर ही संभवतः यह वर्णविभाग हुआ होगा, किन्तु समयप्रवाह के साथ यह वर्ण-विभाग विकृति की श्रोर बढ़ चला। कर्तव्य की श्रपेक्षा जातिवाद को श्रधिक महत्त्व दिया जाने लगा। श्रपने को श्रेष्ठ बताकर श्रपनी ही पूजा-प्रतिष्ठा कराने के लिये अन्य वर्णों का तिरष्कार श्रीर निरादर किया जाने लगा। जविक जैन-संस्कृति का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि—

> कम्मुणा वंभणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो । कम्मुणा वइसो भवई, सुद्दो हवई कम्मुणा ॥

> > उत्तराघ्ययनसूत्र

कमं अर्थात् कार्य (आचार-विचार) से ही आह्मणत्व मादि का आरोप किया जा सकता है। जैन-संस्कृति वर्ण को वपौती के रूप में नहीं मानती। जैन-संस्कृति के सामने वर्ण का कतई दृष्टिकोण नहीं है। उसके सामने तो आत्मिक-विकास की महिमा है।

'मेरे कहने का निष्कर्प यही है कि सर्वोदयवाद के महत्त्व को समभों और परमात्मा की जय बोलने में सब प्राणियों के साथ साम्यहष्टि को अपनायों। वैभव और ये शरीर आदि सब नश्वर हैं, एकदिन
नष्ट हो जायोंगे और साथ रह जायेगा वही जो कुछ किया है। जैनशास्त्रों में परदेशी राजा का उदाहरण ग्राता है, जिसके हाथ निर्देखों के
खून से सने रहते थे। वह भी केशीश्रमण के उपदेश से त्यागपथ की
ओर ग्रग्रसर हुग्रा। ग्राज भी उसी त्याग की आवश्यकता है, समाज
की संघर्षमय विषमता को मिटाने के लिये। शोषण का हमेशा के लिये
खात्मा कर दिया जाये, इसके लिये ग्रपनी वासनाग्रों ग्रीर शावश्यकताओं को सीमित करना चाहिये और अपने वैभव का अमुक हिस्सा
दानादि ग्रुभ कार्यों के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये।

'अन्त में यही कहना चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों को ग्रात्म वत् समभें, सबसे प्रेम करें, सबकी रक्षा करें, यही सर्वोदयवाद है और इसी में परमात्मा की जय यथार्थ रूप से बोली जा सकती है।

श्राचार्यश्रीजी के इन विचारों से वर्तमान के जितने भी राज-नैतिकवाद — समाजवाद, साम्यवाद, प्रजातंत्रवाद, अधिनायकवाद ग्रादि— प्रचलित है, सबका संकलन हो जाता है। इन सबका हिटिकांण मानव को सुख-सम्पन्न, समृद्ध बनाना है। लेकिन जैनहिंद्ध प्राणिमात्र के उत्कर्ष में श्रपना दिश्वास व्यक्त करते हुए प्रयत्न करने का ग्राद उपस्थित करती है।

श्राज नहीं तो कल विश्व की विवेकशील जनता को इन विचा को कार्यान्वित करने में संकोच नहीं करना पड़ेगा श्रोर जैसे जैसे वि भौतिकता की चरम सीमा को ओर बढ़ेगा, है उसी तरह से श्रद्यात वाद की ओर उन्मुख होकर वास्तिवक सर्वोदय की ओर बढ़ना भाव स्थक बनता जायेगा। समय की प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी लेकिन य निश्चित है कि ब्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के समुत्थान में भी विकित्त होता है श्रोर उस विकास का नाम सर्वोदय होगा।

#### एकता-विरोधी कार्य -

ग्रापत्रों के इन्दौर विराजने के भवसर पर श्रीसंघ जावरा का शिष्टमंडल ग्रागामी चातुर्मास जावरा में करने की विनती लेकर सेवा - में उपस्थित हुआ और विशेष उपकार होने की दृष्टि से आपश्री ने भनेक श्रागारों के साथ श्रागामी चातुर्मास जावरा में करने की स्वीकृति फरमायी श्रीर वहां से विहार कर उज्जैन पधारे।

मापश्री के श्रागामी चातुर्मास की स्वीकृति से समस्त श्रीसंघों को जानकारी हो चुकी थी श्रीर मालव प्रदेश में तो श्रनोखा उत्साह, उल्लास दृष्टिगोचर हो रहा था। लेकिन सभी जगह कुछ-न कुछ विघन-संतोषी श्रीर समष्टि का कल्याण न होने देने में प्रसन्न होने वाले होते हैं, वैसे ही जावरा श्रीसंघ में भी कुछ व्यक्ति थे। उन्होंने संघ-ऐक्य योजना के मूल पर कुठाराघात करने के लिये दूसरे संतों से भी भागामी चातुर्मास जावरा में करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली।

उज्जैन पधारने पर श्रापश्री को जब यह बात मालूम पड़ी तो विचार किया कि क्या ऐसी स्थित में संघ-संगठन की योजना सफल हो सकेगी? संतों का चातुर्मास होना विचारणीय नहीं था लेकिन संघ ऐक्य योजना के श्राघार— एक गाँव में एक चातुर्मास हो— को लेकर समाज के श्रग्रणी श्रावकों का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न संप्रदाय के मूर्धन्य मुनिराजों से स्वीकृति प्राप्त कर चुका था, विरुद्ध यह कृत्य श्रवश्य था। साथ ही यह भी सिद्ध हो गया था कि संघ-संगठन के विघातक तत्त्व चाहे वे मुनि हों या श्रावक, अपनी कुटिलवृत्ति के प्रदर्शन में सदैव तत्पर रहें हैं श्रीर रहेंगे एवं संघ-ऐक्य उनके लिये खिलवाड़ मात्र है।

लेकिन संघ-ऐनय के लिये प्रयत्न करने वाली संस्था— श्री अ. भा. रवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स घीर उसके पदाधिकारियों तथा संगठन के लिये विभिन्न सन्तों से सपकं साधने वाले प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों ने इस स्वच्छन्द प्रवृत्ति का विरोध नहीं किया श्रीर समाज के समक्ष वास्तविक स्थिति रखने के प्रति उदासीनता बतलाई।

# २०४ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरिच

श्राचार्य श्रीजी ने इस स्थिति का मूल्यांकन करते हुए निर्णय किया कि दूसरे चाहे जैसा करें श्रीर ग्रपने ग्राश्वासन का पालन करें या न करें, लेकिन मुक्ते तो वैसा कुछ नहीं करके संघ-ऐक्य योजना की सफलता के लिये प्रतिनिधि मंडल को दिये गये ग्रपने वचन का पालन करना उपयुक्त है।

# चातुर्मास परिवर्तन : जययुर की श्रोर

श्रापश्री का श्रागामी चातुर्मास जावरा में होने तथा एकता-विरोधियों की अनुचित प्रवृत्ति की जानकारी मालवा एवं देश के विभिन्न श्रीसंघों को हो चुकी थी। सभी इस स्थिति को संघहित में योग्य नहीं समभते थे श्रीर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये यथा-समय कार्य भी करना चाहते थे कि इसी समय श्रीसंघ जयपुर श्रपने यहां चातुर्मास करने की विनती लेकर सेवा में उपस्थित हुग्रा।

इस विनती के पीछे यह एक विशेष हेतु था कि इस वर्ष जयपुर से भिक्ष-परम्परा के मानने वाले तेरहपथ के ग्राचार्य श्री तुलसी का
चातुर्मास होने वाला था ग्रीर उस ग्रवसर पर धर्म के नाम पर
होने वाली स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के लिये ग्रन्दर-ही-ग्रन्दर जोर शोर से
तैयारियां हो रही थीं। फिर भी ये तैयारियां जयपुर जैन समाज के
प्रतिष्ठित ग्रग्रगण्य सज्जनों से छिपी नहीं रह सकीं ग्रीर समाज के ग्रन्यान्य
व्यक्तियों को भी कुछ-न-कुछ जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन उस
समय तो यह तैयारियां पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई जब दयादानिवरोधी
र्सप्रदाय (तेरहपंथ) के ग्राचार्य का जयपुर में ग्रागमन हुआ। जनता
ने देखा कि उनके साथ में एक ग्रोर ग्रबोध बालकों ग्रीर दूसरी ग्रीर
बालिकाग्रों व नवयुवितयों की टोली चल रही है ग्रीर इनमें से बहुती
को यहां दीक्षित किये जाने का निर्णय हो चुका है और इसी ग्रायोजन के
लिये यह प्रच्छन्न रूप में तैयारियां हो रही थीं।

इस वात को जानकर नागरिकों में रोष व्याप्त हो गया था ग्रीर जैन समाज भी अपने यहां ऐसे कार्यों के होने की कल्पना मात्र से ग्राशंकित था कि यदि यहां भी मानवता विरोधी मान्यताओं व प्रवृत्तियों की पुनरा-वृत्ति हुई तो निश्चित ही स्थानीय जैन समाज की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी श्रीर जैनवर्म के नाम पर कलंक लगाने की स्थिति बन सकती है।

भीसंघ जयपुर ने अपने यहां की इस स्थिति का विश्लेषणात्मक विवेचन करते हुए पूज्य आचार्य श्रीजी की सेवा में निवेदन किया कि आपश्री जयपुर में ही चातुर्मास करने की स्वीकृति फरमावें। आपश्री के विराजने से हमें धर्म-विघ्वंसनी हरकतों के उन्मूलन का साहस प्राप्त होगा और जैनधर्म व समाज की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के प्रयास में सफलता प्राप्त होगी।

श्रीसंघ जयपुर के प्रतिनिधिमंडल के विवेचन से ग्राचार्य श्रीजी ने वहां की स्थिति ग्रीर उसके परिणाम का श्रनुमान लगा लिया था। लेकिन समय की कमी, शारीरिक निबंलता ग्रीर घुटनों में पीड़ा के कारण श्रिषक लंबा विहार न हो सकने की स्थिति को देखते हुए ग्रापश्री ने फरमाया कि ग्राप लोग मेरी शारीरिक स्थिति को जानते ही हैं और ग्रीष्मऋतु के प्रचंड ताप के कारण इतने ग्रल्प समय में उज्जैन से जयपुर पहुंचना शक्य नहीं दिखता है। मैं जयपुर पहुंचने की भावना भी रखूं, लेकिन पहुंचना तो इस शरीर को है। अतः ग्राप ग्रन्य सन्तों का चातु-मिस कराने की चेष्टा की जिये।

श्रापश्री द्वारा व्यक्त भावों के उत्तर में प्रतिनिधमंडल ने निवेदन किया कि शारीरिक स्थिति, समय की न्यूनता और भौगोलिक दूरी के कारण श्रापश्री ने जो कुछ फरमाया, वह उचित है। लेकिन जब हम अपने यहां की स्थिति की कल्पना करते हैं तो घवराहट होने लगती है कि हमारे यहां एक श्रोर तो धर्मीनन्दा के कार्यों की तैयारिया हों, जनसाधारण में जैनधर्म के प्रति अन्यथाभाव वनने की स्थिति वन रही हो शौर दूसरी श्रोर हम परवदा होकर उसके प्रतिकार के लिये छुछ भी न कर सकें। इस परिस्थिति में श्रापश्री के सिवाय हमें अन् कोई उवारने वाला नहीं दिखता है। धापश्री के जयपुर पधारने से ह

२०६: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

हमें सन्तोष मिल सकेगा।

परमकारुणिक, परदुःखकातर ग्रापश्री ऐसी घर्मविरोधी प्रवृत्तियों को सहन करने के सर्वथा विरुद्ध थे। ग्रतः शारीरिक स्थिति की ग्रवगणना करके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को घ्यान में रखते हुए सं॰ २००६ का चातुर्मास जावरा न करके जयपुर करने की स्वीकृति श्रीसंघ जयपुर के प्रतिनिधिमण्डल को दे दी।

# श्रेयांसि बहुविध्नानि

सं २००६ का चातुर्मास जयपुर करने की स्वीकृति के साथ ही भ्रापश्री ने जयपुर को लक्ष्य बनाकर उज्जैन से महीदपुर भ्रादि की श्रोर विहार कर दिया श्रोर ग्रीष्मऋतु एवं मार्गजन्य क्षुधा, पिपासा आदि विविध परिषहीं को सहन करते हुए कोटा पधारे। शारीरिक अस्वस्थता और घुटनों में दर्द तो पहले से चल ही रहा था लेकिन मार्ग में ग्राने वाली परिषहों से पीड़ा कुछ विशेष बढ़ गई। ग्रतः कुछ दिन कोटा में विश्राम कर ग्रागे विहार करने का विचार किया।

कुछ दिन विश्राम कर श्रापने कोटा से जयपुर की श्रोर विहार किया तो कुछ दूर बढ़ने पर ही श्रापकी शारीरिक वेदना ने उग्ररूप ले लिया। जब यह खबर कोटा श्रीसंघ ने सुनी तो उसने कोटा विराजने का विनम्न निवेदन करते हुए वापस कोटा की श्रोर विहार करवा दिया। वेदना की शांति श्रीर शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन होने पर पुनः कोटा से विहार कर दिया श्रीर श्राषाढ़ शुक्ला १२ को जयपुर पद्यार गये।

श्रापके पदार्पण से विवेकशील जैन बंधुग्रों के हर्ष का पार न रहा श्रीर बड़े ही उत्साह से अगवानी करते हुए नगर के प्रसिद्ध राज-मार्ग सवाई मानसिंह हाईवे (चौड़ा रास्ता) पर स्थित लालभवन में ससमारोह पदार्पण कराया।

श्रापका स्वास्थ्य ठीक नहीं था श्रीर मार्ग में रुग्ण हो जाने से कमजोरी बढ़ गई थी । कुछ समय विश्राम करने की जरूरत थी लेकित जिज्ञासुश्रों की भावना को देखकर श्रापश्री ने प्रवचन फरमाना प्रारम्भ र दिया, जिनका जयपुर के नागरिक लाभ उठाते थे। श्रापके प्रवचनों के

'ग्राज मानव ग्रज्ञान एवं स्वार्थ के ग्रन्वकार में भटक रहा है। उसका तेज, प्रतिभा एवं प्रकाश क्षीण होता हुग्रा-सा लग रहा है। उसने ग्रधिकांशतः ग्रपने जीवन की महत्ता स्वार्थपूर्ति में ही समभने की चेष्टा करनी शुरू कर दी है। वह नहीं देखना चाहता है कि उसकी इस स्वार्थपूर्ति की चेष्टा में कितना ग्रन्याय, शोषण एवं उत्पीडन उसके हाथों से हो रहा है।

'व्यवहारिक जीवन को संयमपूर्वक सफल बनाने की कुछ कुं जियां बताई गई है कि समय की अव्यवस्था मिटाकर प्रत्येक कार्य में विवेक पूर्वक नियमितता लाना, आत्मिनिर्भर होकर गृहस्थाश्रम में भी स्वलक्षानुरूप उत्तरदायित्व का घ्यान रखना, चारित्र की महत्ता को दैनिक जीवन में उतारना, श्राय श्रौर व्यय को श्रसतुलित नहीं रखना, कुसंगति से दूर रहने का ख्याल रखना, सबके साथ शिष्ट व शोभनीय व्यवहार का उप-योग रखना, पूर्ण विचारपूर्वक सही दिशा में सोचे बिना कोई भी कार्यारम्भ नहीं करना श्रादि । जिन्हें प्रयोग में लाकर लौकिकजीवन में भी संयम का एक सरल सतुलन पैदा किया जा सकता है।'

'श्राज श्राप लोग देखते हैं कि कई व्यर्थ के लोक-व्यवहारों एवं रीति-रस्मों में लाखों रुपयों का पानी कर दिया जाता है, किन्तु सत्सा-हित्य-प्रसार व घर्म-प्रचार के नाम पर खर्च करने में नाक-भों सिकोड़ा जाता है। यह वतलाने की ग्रावश्यकता नहीं कि मनुष्य के जीवन-निर्माण में सत्साहित्य का अध्ययन एवं मनन कितना ग्रमूल्य योग देता है। साहित्य मस्तिष्क का विकास करता है ग्रीर मस्तिष्क उस ग्राधार पर विचारश्लेणी को उच्च बनाकर सत्कार्यों में प्रवृत्ति का मार्ग खोलता है।'

'म्राज देखा जाता है कि चेतन संसार जड़ म्रथं से शासित हो रहा है। मानव जी रहा है मानवता खोकर। इस म्रथंमोह के पीछे जहां मानवता को विस्मृत किया जाता है वहां मर्यादा रक्षा और सायुता की आशा करना दुराशा-सी जान पड़ती है। अर्थसंग्रह की भट्टियों में ईब्या, द्वेष, कलह, स्वार्थ, माया और लोभ की ऐसी भीषण आग जलती है कि आत्मोत्थान के पथ पर भयंकर विस्फोट होते हैं, जो जन्म-जन्मा-न्तर तक आत्मा को विनाश एवं पतन के अन्यकूप में ढकेल देते हैं।

श्रोतागण ऐसे विचारों से प्रेरणा लेकर स्वय के द्वारा स्वयं को समभने के लिये उन्मुख होते थे। श्रापश्री के चातुर्मास से जैनधर्म, जैनत्व श्रीर जैनाचार के प्रति जनता में संमान भावना विकसित हुई। यह श्राडम्बर: यह प्रदर्शन

तरहपथ के प्रमुख ग्राचार्य श्री तुलसी के ग्रागमन और दीक्षाथियों के नाम पर छोटे छोटे बालकों, बालिकाग्रों व नवयुवितयों की टोली
को साथ में लाने के हर्य को देखकर जनमानस में व्याप्त रोष समय
के साथ कुछ शांत-सा दिखलाई देने पर पुनः दीक्षा के नाम पर उन
ग्रबोध बालक-बालिकाग्रों को मूंडने के प्रयत्न चालू हो गये। जनता
पहले भी इस ग्रयोग्य कृत्य के लिये अपना विरोध व्यक्त कर चुकी थी
श्रीर पुनः ग्रपने नगर की प्रतिष्ठा के विपरीत इस कार्य को किये जाने
की तयारी देखकर भड़क उठी। उसके क्षोभ श्रीर रोष का पार नहीं
रहा एवं विश्वासघात का प्रत्युत्तर देने के लिये ग्रान्दोलन प्रारंभ कर दिया।

बालकों को मूंडने की सब तैयारितां हो चुकी थीं ग्रीर कार्यकम, समय ग्रादि की भी घोषणा की जा चुकी थी। ग्रतः इस जनग्रांदोलन ने तेरहपथियों ग्रीर उनके प्रमुखश्री को असमंजस में डा
दिया ग्रीर ग्रपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। ग्रतः ग्रपने कृत्य
समर्थन में स्वयं को ग्रसमर्थ मानकर येनकेन प्रकारेण जनसाधारण व
प्रभावित करने के लिये देश के राजनैतिक दलों के नेताओं को जयपु
लाना व उनके सार्वजनिक रूप में भाषण करवाना चालू किया। प्रति
दिन ग्रनचाहे मेहमान की तरह कोई-न कोई नेता ग्रांते और ग्रनुवि
कृत्य से जनता का घ्यान वटाने के लिये वाक्चातुर्य प्रदर्शित कर विवित्र देते थे। परन्तु उन नेताग्रों की तथ्यहीन भाषा जनता को विवित्र

धाचायं-जीवन : २०६

करने में सफल नहीं हुई।

जनता की प्रतिक्रिया से तेरहपंथियों में दिनोंदिन भय ग्रौर चिन्ता बढ़ रही थी ग्रौर अपने भनतों को इस भयावह स्थिति की जान-कारी देते हुए ग्रधिक संख्या में जयपुर आने ग्रौर चन्दा-चिठ्ठा करने के समाचार तार व पत्रों द्वारा पहुंचाये जा रहे थे ग्रौर कहीं-कहीं तो प्रति-निषयों को भी भेजा गया। फलस्वरूप ग्रनेक व्यक्तियों का जमघट जयपुर में होना शुरू हो गया और जनबल, धनबल या साम, दाम, दंड, भेद की कूटनीति से जनता को प्रभावित करने की तजबीज़ें सोची जाने लगीं। लेकिन इनका जनता पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा और वातावरण दिनोंदिन उग्र-से-उग्र बनता गया।

इन होने वाली भ्रमुचित बाल दीक्षाश्रों के बारे में श्रापश्री का मंतव्य जानने के लिये प्रवचनों श्रीर तत्त्वचर्चाश्रों के समय स्थानीय विवेकशील विद्वान सेवा में उपस्थित होकर अपने प्रश्न रखते थे।

आपश्री दीक्षा के विरोधी नहीं थे और फरमाया करते थे कि मैं शास्त्रीय दृष्टि से दीक्षा का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन वर्तमान समय में श्रवोध वालकों को दीक्षा देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि तत्त्वज्ञान का श्रधिकारी वहीं हो सकता है जो हेयोपादेय का विवेक करने में सक्षम है। जिसे श्रभी सीधा-सादा जीवन-व्यवहार भी चलाते नहीं श्राता, वह परमार्थ की विशेष स्थित कैसे साध सकता है। ऐसे व्यवित भी तत्त्वज्ञान एवं जीवनशुद्धि के क्षेत्र में ग्राने के प्रायः योग्य नहीं होते हैं जिन्होंने जीवन में ग्रसफलताग्रों के कारण पलायनवादी मनोवृत्ति को श्रपनाया है। सही मायने में ऐसे उदासीन, ग्रवोध ग्रीर ग्रतृष्त मानव तत्त्वज्ञान का विकास नहीं कर सकते और न ही ग्रुद्धि के मार्ग पर बढ़ने का ग्रव्यवसाय कर सकते हैं।

दीक्षा लेना ग्रति गंभीर उत्तरदायित्व है ग्रौर उसका जीव-नान्त तक निर्वाह करना पड़ता है। ग्रतः दीक्षा ग्रंगीकार करने वाले की क्षमता को परख लेना जरूरी है। दीक्षा जीवन का मौलिक परि- वर्तन है, इसमें क्षणिक ग्रावेश के लिये अवकाश नहीं है, किन्तु जीवन-पर्यन्त स्थायी रहनेवाला मानसिक, वाचिनक और कायिक त्याग का मार्ग है ग्रीर वैसा त्याग सर्वांगरूप से ग्रन्तर् में व्याप्त वैराग्य के बिना नहीं टिक सकता है। सिर्फ वेश परिवर्तन से ही कोई प्रतिष्ठा-प्राप्ति का ग्रिंघकारी नहीं बन सकता है। ग्रतः दीक्षा ग्रंगीकार करने वाला सक्षम, समर्थ ग्रीर विवेकबुद्धि युक्त होना चाहिये। तभी वह भलीभांति दीक्षा के महत्त्व को समक्ष सकता है और उसके प्रति समाज की ग्रादर संमान की भावना विकसित होगी।

ऋमिक विकास के अनंतर मुमुक्षु को स्वाधीन भाव से सोचने और अपने श्रेय का मार्ग निश्चित करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ज्ञान और वैराग्यभावना आदि की पूरी तरह से परीक्षा हो जाने के पश्चात दीक्षा देने की बात पर विचार करना चाहिये।

कुछ एक शिष्य-लोभ से जो आये, उसे ही मूंड़ने की वृत्ति रखते हैं, तो कुछ एक की ऐसी भी धारणा है कि वैराग्य का ग्रावेग ग्राने पर तत्काल ही दीक्षित कर देने में उसका कल्याण है। लेकिन ऐसा समभाना ठीक नहीं है, क्योंकि आवेग के शांत होने पर विचारा संसार के जंजाल में पुन: फंस सकता है ग्रीर भोग-लालसा का गुलाम वन सकता है। अत: सामान्य मानव की तुलना में दीक्षा लेने वाले में महत्त्वपूर्ण ग्रांतरिक परिवर्तन की ग्रपेक्षा है। तभी वह तत्त्व का तल-स्पर्शी चिन्तन और सदाचरण करने में सफल होगा एवं ग्रधिक विनम्र वनने का प्रयत्न करेगा।

श्रापश्री के उक्त मंतव्यों के श्रनुरूप ही जयपुर के विचारक श्रीर जागरूक वृद्धिजीवी वर्ग के विचार थे। उनका यही कहना था कि योग्य दीक्षार्थी को श्रवश्य दीक्षा दी जाना चाहिये श्रीर इस पुनीत कार्य के लिये मनसा, वाचा, कर्मणा हमारी सहमित है। लेकिन सिर्फ श्राडंबर और प्रदर्शन के लिये इन अवीध वालकों व किशोरियों की भावुकता की लाभ लेकर चेले मूं डने की प्रक्रिया के वारे में हमारा विरोध है और ऐसे

कृत्य से हम ग्रपने व ग्रपने नगर के नाम को कलंकित नहीं होने देंगे। लेकिन इतनी सीधी श्रीर सरल बात भी इन श्रनुचित दीक्षाग्रों के कराने के लिये उतावले सज्जनों और उनके प्रमुख आचार्यश्री तुलसी की समभ में नहीं आ रही थी।

श्राखिर नागरिकों के रोष से परास्त होकर तेरहपंथियों ने एक नई पेंतरेबाजी चालू की श्रीर प्रचार के लिये मनघड़न्त श्रारोपों के साथ पपलेट प्रकाशित करना प्रारंभ किया और उनमें श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. पर श्रारोप लगाना शुरू कर दिया।

तरहपथियों के लिये यह परंपरा नई नहीं थी। पहले भी जब पूज्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. एवं उसके पश्चात चिरतनायक जी विवरण करते हुए थलीप्रदेश में पधारे थे तो उस समय इससे भी प्रधिक निन्दनीय वृत्ति का प्रदर्शन करने से नहीं चूके थे। कई एक पाषाण-हृदयों ने तो गोचरी-हेतु पधारे संतों के पात्रों में श्राहार के बदले पत्थर रखने में भी संकोच नहीं किया था। कितपय कृत्य तो इसकी अपेक्षा भी गहंणीय हैं, जिनका उल्लेख करने से मानवता कलकित और सभ्यता लांछित होती है तथा साधारण समक्षदार व्यक्ति उन कार्यों का अनुमोदन नहीं कर सकता है।

इसप्रकार के प्रचार और छींटाकसी ने श्राग में घी का काम किया। जनता का रोष भड़क उठा श्रीर उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उससे ऐसा मालूम होने लगा कि यह चिनगारी न जाने कितने घरों को फूक डालेगी। जब इस बात के लिये श्रयोग्य कार्य करने वालों श्रीर उनके प्रमुख श्राचार्यश्री तुलसी से स्पष्टीकरण चाहा तो उत्तर देना दूभर हो गया श्रीर नये-नये उपाय सोचे जाने लगे।

मगर श्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. इस भ्रांत प्रचार से जिचिन्मात्र भी विचलित नहीं हुए। विचलित वही होते हैं जिनकी श्रात्मा पक्षपात से भरी हुई हो श्रीर श्रपने श्रहम् के पोपण के लिये प्रतिपल प्रयत्नदील हों। श्रापश्री तो 'माध्यस्यभावं विपरीत वृत्ती' के सावक थे। २१२ : पूज्य गणेशाचायं-जीववचरित्र

आपका जि़क्यिबिन्दु था— मुनियो ! तुम पृथ्वी के समान क्षमाशील बनो श्रीर निन्दा-प्रशंसा के भेदभाव में न पड़कर श्रपने श्रापको देखो। निन्दा करने वाला निर्मल बना रहा है, साधना में सहायक हो रहा है। श्रतः उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेषभाव न रखकर उसका कल्याण करो, उसको सुबुद्धि-प्राप्ति की सत्कामना श्रीर सद्भावना रखो।

तेरहपंथी अपनी सुरक्षा के लिये विविध चक्रव्यूहों की रचना में लगे हुए थे। नेताओं को लाने का तांता तो चालू ही था लेकिन सफलता की आशा नहीं दिख रही थी। अतः इसी श्रृंखला के बीच स्वार्थसाधना में तन, मन, धन से सहयोग देने वाले कलकत्ता निवासी कित्यय धनिकों के द्वारा दौड़धूप कराकर तत्कालीन जनता में विशेष रूप से प्रसिद्ध नेता श्री जयप्रकाशनारायण को भी जयपुर लाया गया। वायुयान से उतरते ही श्री जयप्रकाशनारायण को बड़े आदर-सत्कार के साथ अपने प्रमुख आचार्यश्री तुलसी के पास ले गये और काफी समय तक एकान्त में बातचीत होती रही। ऐसा भी सुना जाता है कि उनके समक्ष अनेक सांकेतिक प्रस्ताव भी रखे गये। लेकिन उन्होंने तत्काल ही अपना मतन्य व्यक्त न करते हुए कहा कि विश्रामस्थल पर पहुंचने के परचात ही शांति से सोच-समक्षकर कुछ कहा जा सकेगा।

श्रनंतर जब श्री जयप्रकाशनारायण को उनके विश्राम-स्थल की श्रोर ले जाने के लिये कार को बढ़ाया तो उन्होंने लालभवन विराजित श्रावार्थ श्री गणेशलाल जी म. सा. के पास चलने के लिये का चालक को संकेत किया श्रीर वहां श्राकर काफी देर तक श्राचार्य श्रीजी वार्तालाप करते रहे।

वार्तालाप के प्रसंग में बालदीक्षा विषयक चर्चा भी चल प ग्रोर श्री जयप्रकाशनारायण ने सम्बन्धित विषय में श्राचार्य श्रीजी विचारों को जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। ग्रतः श्राचार्य श्रीजी म. सा. ग्रपने पूर्व में व्यक्त किये गये भावों को पुनः स्पष्ट करते हुए फरमाया कि-जैनदीक्षा के माने हैं ग्रहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रं

1:

श्रपरिग्रह— इन पाँच महावतों का सर्वांशत: शुद्ध पालन करने का जीवन-वत । इस वत के पालन करने की गंभीरता के बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं । इस वत को ग्रंगीकार करने के पश्चात् छोड़ देने की कोई व्यवस्था ही नहीं है । अर्थात् दीक्षित होने के अनंतर कोई गार्ह-स्थिक जीवन में पुन: आने की ग्राकांक्षा करे तो उसे शासकीय कानून की दृष्टि से कोई जबरदस्ती नहीं रोक सकता है, परन्तु ऐसा करने वाले की धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अप्रतिष्ठा होती है, संमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, विश्वास का पात्र नहीं रहता है और प्रायः उससे कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता अर्थात् समर्थन नहीं देता है । जिसका दीक्षार्थी को भान करा देना चाहिये । लेकिन ग्रपरि-पक्ष बौद्धिक-विकास की स्थिति में ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं दीखता । इसलिये परिस्थिति की जानकारी न देकर किसी को भ्रम में रखना योग्य नहीं माना जा सकता है ।

मानव की शैशवावस्था संस्कारों के समार्जन की सर्वोत्तम स्थिति है। चाहे फिर वे संस्कार जीवन को विकास की श्रोर ले जाने वाले हों या हास की श्रोर ले जाने वाले हों। दीक्षा— यह एक उच्चस्त-रीय संस्कार है श्रीर इस संस्कार की वास्तविक स्थिति साकार रूप ले तो विश्व में श्रभूतपूर्व श्राघ्यात्मिक विज्ञान का श्रादर्श उपस्थित हो सकता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है श्रीर मानवकल्याणार्थ ऐसे श्रादर्शों की धावश्यकता है। श्रतः शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक शिवत की दृष्टि से पूर्णस्पेण परीक्षा की जाये श्रीर परीक्षक को तटस्थ, निःस्वार्थ एवं श्रनासकत वृत्ति वाला होना चाहिये एवं परीक्षार्थी की स्थिति भी साहजिक होना चाहिये। वर्तमान में ऐसी स्थिति का प्रायः श्रनुभव नहीं हो रहा है। श्रतः शास्त्रीय दृष्टि से वालदीक्षा का निपेध नहीं होने पर भी दृष्य-क्षेत्र-काल-भाव आदि परिस्थितियों का प्यान तो श्रवश्य ही रखना चाहिये। साबुशों की संस्था वढ़ाने के लिये पेन-केन प्रकारेण किसी को भी सायुसंस्था में प्रविष्ट करा देना

२१४ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

संस्था, समाज और स्वयं व्यक्ति के लिये भी हितकर प्रतीत नहीं होता है।

दूसरी बात यह भी है कि दीक्षा देना सिर्फ व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है किन्तु सामाजिक क्षेत्र को भी अतिनिकट से छूता है। यदि इससे भी भ्रागे बढ़कर विचार करें तो ज्ञात होगा कि साधु-सस्था का यथार्थ उत्कर्ष अयोग्य दीक्षाओं के पोषण या उत्तेजन देने से नहीं हो सकता है। साधु-संस्था के बारे में ममत्व रखने वालों का भ्राग्रह होना चाहिये कि हमारे साधुग्रों में ऐसा एक भी व्यक्ति न हो, जिसे देखकर जनता हसी उड़ाये ग्रोर उससे जैनधर्म को भी उपेक्षापात्र बनना पड़े।

इसलिये साधु-संस्था के गौरव को ग्रिक्षुण्ण बनाये रखने या उसे नष्ट करने का निर्णय विवेकशील, गंभीर चिन्तकों को करना है। दीक्षायें हों, साधु-संस्था के प्रभाव, उत्कर्ष में वृद्धि हो ग्रौर दीक्षार्थी ग्रपने ग्रंगीकृत वृत—प्रतिज्ञा की साधना में पूर्ण निष्ठा, निर्भयता से तत्पर हों, इसी में दीक्षार्थी और दीक्षागुरु का गौरव है।

सम्बन्धित प्रश्न के बारे में श्री जयप्रकाशनारायण के भी ऐसे ही विचार थे श्रीर ग्राचार्य शीजी के उक्त उदार विचारों को जानकर काफी प्रभावित हुए। वार्तालाप समाप्ति के श्रनंतर श्री जयप्रकाशनारा यण ने वंदना करते हुए कहा कि मैं जनता का विनम्न सेवक हूँ श्रीर उसके हितार्थ ही मेरी कार्य प्रवृत्ति है। उसमें आपका ग्राशीविद चाहिये।

एतदर्थ श्राचार्य श्रीजी ने इस श्राशय के भाव व्यक्त किये कि सार्वभीम महावतों को स्वीकार करके साधुवृत्ति की भूमिका प्राप्त की जाती है। उस साधुवृत्ति में विश्वकल्याण की भावना समाहित होती है और उसी वृत्ति के अनुरूप मानवकल्याण के शुभ कार्यों में सर्वा श्राशीर्वाद रहता ही है।

तत्परचात् उपस्थित जनसमूह के समक्ष पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के प्रति शाभार प्रदर्शित कर श्री जयप्रकाशनारायण ने अपने विश्राम स्यल की ग्रोर प्रस्थान किया।

, वालदीक्षा के वारे में श्रपना दृष्टिकीण व्यक्त करने और

सम्मित देने के लिये श्री जयप्रकाशनारायण द्वारा निर्धारित समय के पूर्व ही बालदीक्षा के सम्बन्ध में अनुकूल सम्मित प्राप्त करने के लिये कितिपय व्यक्ति उनके पास पहुंचे और उसी समय सम्मित देने के लिये दबाव डाला। किन्तु इस प्रक्रिया से श्री जयप्रकाशनारायण का मानस क्षोभ से भर गया और असंमानजनक कार्य के लिये ग्राने वालों की भत्संना करते हुए श्रपने कक्ष में चले गये और ग्रन्दर ग्राने की भी मनाई कर दी।

निर्धारित समय पर जनसमूह के समक्ष आकर श्री जयप्रकाश-नारायण ने व्यक्ति, समाज ग्रीर धर्म की दृष्टि से बालदीक्षा की हानियां बतलाते हुए बालदीक्षा के विरुद्ध ग्रपना मत व्यक्त किया। वक्तव्य प्रकाशित होते ही दयादानिवरोधियों एवं बालदीक्षाग्रों के ग्रायोजकों में खलवली मच गई और अपने विचारों को कार्यान्वित करने का पुन: साहस न कर सके।

# पूर्वग्रह का प्रदर्शन

यद्यपि आचार्यश्री तुलसी और उनके अनुयायियों को जयपुर में होने वाली श्रवोध वालक वालिकाग्रों को दीक्षा न देने के लिये विवश होना पड़ा था श्रीर ग्रपना श्रात्म-विश्वास भी खो बैठे थे, लेकिन दयादान के सम्बन्ध में बनाई गई श्रांत मान्यताग्रों के समान ही यह धारणा बना ली कि इस जन ग्रान्दोलन में पूज्य ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. का संकेत है। पूर्वग्रह से ग्रस्त मानस की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है भीर उस स्थिति में सत्य को समभने का प्रयत्न होना ग्रसम्भव हो जाता है।

पूज्य आचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. के प्रवचन पूर्ववत् जालभवन में होते थे। जिनका मावालवृद्ध जनसमूह लाभ लेता था भौर दिनोंदिन उपस्थिति बढ़ने से पर्यू पणपर्व के दिनों में प्रवचनों के जिये सुवोध हाईस्कूल के प्रांगण में व्यवस्था की गई।

पर्यू पणपवं संयम-साघना और धर्मप्रभावना के विविध अनों के साथ सम्यन्त हुमा । सांबरसरिक प्रतिक्रमण पर्व के म्रवस

#### २१६ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

गतवर्ष के प्रमादजन्य कार्यों के लिये प्रतिक्रमण कर चौरासीलक्ष जीव-योनि से खमतखामणा की गई।

संवत्सरी के अगले दिन सहयोगी सन्तों के साथ ग्राचार्यश्रीजी म. सा. प्रातःकालीन चर्या के निमित्त रामनिवास वाग की ग्रोर पधारे। वहीं बाग में ग्राचार्यश्री तुलसी से साक्षात्कार हुआ।

पारस्परिक खमतखमापना के दौरान ही ग्रप्रासंगिक रूप में ग्राचार्यश्री तुलसी ने कहा— देखो गणेशलाल जी, मैं थांने एक बात कहूँ हैं के थारो रवैयो ठीक नईं।

इस अप्रासिंगक बात को सुनकर आचार्य श्रीजी ने फरमाया— कैसा रवैया ?

प्रत्युत्तर में आचार्यश्री तुलसी ने कहा— यारी तरफ से छींटा-कसी हुई है, पंपलेट बंटावो हो, श्रा ठीक कोइनी, इने बंद कर देनी चाहिजे।

तब आचार्य श्रीजी ने फरमाया कि यह आपका और आपके अनुयायियों का भ्रम है। न तो मैं छींटाकसी करता हूँ और न वैसे पपलेटों को छपवाता या बंटवाता हूँ और न पंपलेटों में मेरा कोई सह योग भी है। हां, श्रावकों द्वारा लाये हुए कुछ पर्चे देखे जरूर हैं परतु उनमें ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं ग्राई है जो निन्दाजनक हो या व्यक्तिगत श्राक्षेप किये गये हों। उनमें जो कुछ भी लिखा गया है, आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा स्वापक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा स्वापक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा स्वापक द्वारा प्रकाशित प्रस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा स्वापक द्वारा प्रकाशित प्रस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा स्वापक द्वारा प्रकाशित प्रस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा स्वापक द्वारा प्रकाशित प्रस्तकों के उद्धरण मात्र हैं श्रीर उनमें छींटा स्वापक द्वारा प्रकाशित स्वापक द्वारा स्वापक

कसी मानना आपकी भूल है।

इस बात को सुनकर आचार्यश्री तुलसी पसीना-पसीना हो गये
और अपने समीप में खड़े शिष्य के कंघे का सहारा लेकर खड़े होकर
बोले— यें मने बदनाम करो !

इसके प्रत्युत्तर में आचार्य श्रीजी ने फरमाया कि बदनाम करने जैसी कौनसी वात है। सैद्धान्तिक सत्य को स्पष्ट रूप से कहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तदनुसार तात्त्विकदृष्टि से प्रतिपादन मैं भी करता हूँ किन्तु विपरीत प्ररूपणा करने से जनता की गलत धारणायें बनती हैं श्रीर वह जैनधर्म को उपेक्षणीय समभे तो ऐसा किसी भी जैनधर्मानुयायी को श्रभीष्ट नहीं हो सकता है। आप भी ऐसा ही मानते हैं श्रीर मैं भी जैनधर्म के श्राचार-विचारों का श्रनुसरण करने-वाला हूँ, श्रत: यदि मैं शुद्ध तत्त्व का प्रतिपादन नहीं करता या तदनुसार आचार-विचार नहीं रखता हूँ तो श्रपने कर्तव्य से गिरता हूँ।

दूसरी बात यह है कि श्रापको बदनामी का भय क्यों ? श्रापके मान्य ग्रन्थ अमिवध्वंसन' में लिखा हुग्रा है— 'साध्यी श्रनेरो ते कुपात्र छे। अन्यने दीधां श्रन्य प्रकृतिनो बंध छे। अन्य प्रकृति पापनी छे। इस उल्लेख के श्रनुसार श्रभीष्सित के श्रितिरक्त जितने भी मनुष्य हैं, उनको उनके योग्य श्राहार-पानी देने, सेवा-सहायता करने श्रादि में श्राप एकान्त पाप बताते हैं श्रीर ऐसी मान्यता का प्रतिपादन करते हैं। यदि यह मान्यता श्रापको व्यक्तिगत होती तो भी उपेक्षा कर देते, लेकिन जब जैनधर्म के नाम पर इन मानवता-विरोधी बातों का प्रतिपादन होता है तो जैनधर्म के बारे में घृणा, भ्रांति फैलना संमित्त है श्रीर उस घृणा व भ्रांति को मिटाना प्रत्येक जैनधर्मावलंबी का कर्तव्य है।

यदि प्राप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को ग्रीपिंघ देने एवं ग्रन्य परोपकारी कार्य करने में पाप नहीं मानते हैं तो स्पष्ट घोषणा कर दीजिये कि मैं इन या ऐसे ही ग्रन्यान्य दयादान-सम्बन्धी कार्यों में पुण्य व धर्म मानता हूँ। मेरे पूर्ववितयों ने जो दयादान-विरोधी मान्यतायें प्रतिपादित की हैं, वे सब मिथ्या हैं, भूल भरी हैं ग्रीर जैन- धर्म के सिद्धान्तों के विपरीत हैं।

यदि इन सब बातों के बारे में ग्राप ग्रौर में यहीं किसी स्थान पर बैठकर निर्णय कर लें कि गुद्ध सिद्धान्त क्या है ? यह स्पष्ट हो जाये ग्रौर ग्रापके भ्रम का विष्वंस हो जाये तो आप व ग्रापके अनु-यायी जैनधमें के सिद्धान्तों के वास्तविक प्रतिपादन करने वाले कहला सकेंगे ग्रौर स्थानकवासी समाज में रही हुई सप्रदायों की तरह ग्रापकी भी एक संप्रदाय मानी जाने लगेगी।

### २१८: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

स्रनंतर स्रपने साथ के संतों की स्रोर सकेत करते हुएँ स्राचार्य श्रीजी ने फरमाया कि ये मेरी नेश्राय में रहकर साध्वाचार का पालन कर रहे हैं, तो ग्राप इनको सुपात्र मानते हैं या नहीं ?

पूज्य स्राचार्य श्रीजी के इस स्रोजस्वी और मर्थगंभीर कथन को सुनकर म्राचार्यश्री तुलसी कुछ उत्तर न दे सके । चेहरे का रंग क्षण-क्षण में बदल रहा था। श्रतः बिना कुछ कहे ही श्रपने समीपवर्तियों के कंघों का सहारा लेकर आगे बढ़ने का उपक्रम किया।

वाचिनक-सौष्ठव हेतु संकेत

वार्तालाप के प्रसंग में पूज्य ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी मन सा. साधुमर्यादानुसार अपने कथन में म्राचार्यश्री तुलसी को शिष्टजनी-चित संमानसूचक 'आप' शब्द से सम्बोधित कर रहे थे, जबिक म्राचार्य श्री तुलसी 'थें, थांनें' ग्रादि ग्राम्यबोली के संकेतों से सम्बोधित कर रहे थे।

इस प्रकार बिना कुछ उत्तर दिये ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रौर उनके सहयोगियों को चलते देखकर श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने उ<sup>न्हें</sup> रुकने का संकेत करते हुए फरमाया कि स्राप अपने पथ के स्राचार्य माने जाते हैं। यह शिष्ट भ्रौर संस्कृत जनों में उच्च पद माना जाता है ग्रतः उस पद पर स्थित व्यक्ति को वार्तालाप करते समय शिष्ट ग्री<sup>त</sup> सम्यजनोचित वचनोच्चारण करने की जरूरत है। मुक्से <sup>वार्ता</sup>ः

लाप करते समय आप मुभे थें, थांनें या नाम लेकर या अन्य किसी भी शब्द से सम्बोधित करें, उसके लिये कुछ नहीं कहना है, परन्तु अन्यत्र वार्तालाप का प्रसग माने पर समक्ष बैठे व्यक्ति को सम्य, शिष्ट भाषा में सम्बोधित करने का घ्यान रखें। स्रभो स्राप जो वार्तालाप के प्रसग में 'थें थें' से सम्बोधित कर रहे हैं, यह शिष्टजनोचित भाषा नहीं हैं। इस पर म्राचार्यश्री तुलसी ने कहा कि या तो म्हारे <sup>थलीरी</sup>

चंची वोली है। हो सकता है, यह थली की ऊंची बोली हो। परन्तु अभी श्राप यली से वाहर निकल श्राये हैं श्रीर ग्रपने संप्रदाय के आचार्य माने

जाते हैं। इसलिये देशकाल के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें— पूज्य आचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया।

हमारे ग्रापके बीच तात्त्विक दृष्टि से सैद्धान्तिक एवं श्राचार-विचार का भेद है। मतभेद हो सकता है किन्तु मनभेद नहीं होना चाहिये। ग्रात्मिकदृष्टि से ग्रापकी ग्रात्मा, मेरी ग्रात्मा के समान है। इसलिये तात्त्विक विवेचना हेतु कुछ कहा गया है ग्रौर उससे यदि ग्रापकी ग्रात्मा को कष्ट हुग्रा हो तो क्षमा चाहता हूँ।

इस संकेत पर आचार्यश्री तुलसी ने थली की ऊंची भाषा का प्रयोग न कर शिष्टजनोचित आप शब्द से सम्बोधित करना प्रारंभ किया भ्रोर कहा कि ग्रापकी तरफ से 'सुपात्र व कुपात्र चर्चा' पुस्तक प्रकाशित हुई है। जिसके मुख पृष्ठ पर छपा है कि— 'तेरहपंथी साधु भ्रपने साधु के सिवाय सबको कुपात्र समभते हैं।' क्या यह छींटाकसी नहीं मानी जायेगी?

आप ऐसा ही तो मानते हैं, ग्राचार्य श्रीजी ने फरमाया। यदि ऐसी मान्यता नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे श्रनुशासन में ये मुनिराज पच महाव्रतों का पालन और संयमसाधना कर रहे हैं। इनकी श्रद्धा किसी जीव को बचाने में तथा साधु के सिवाय भन्य की दान देने में पाप मानने की नहीं है और न भगवान महावीर स्वामी को छद्मस्य अवस्था मं चूका (भूला) मानते हैं। तो क्या इन्हें आप साधु एवं सुपात्र मानते हैं?

अपनी मान्यता की यथार्थता को प्रकट होते देखकर श्राचार्य श्री तुलसी दगलें कांकन लगे और उत्तर देते न दना तो खमतखामणा जोर-जोर से बोलते हुए चल दिये।

इस दृश्य को देखने के लिये दर्शकों का समूह एकत्रित हो गया था। घाचार्य ध्री तुलसी को जाते देखकर उन्होंने ग्रावाज लगाई कि दिना उत्तर दिये क्यों जा रहे हैं, समाधान करने से क्यों फिसकते हैं। देकिन जब स्वयं ध्रपने को संभाजना ही कठिन हो रहा या तो ग्रा

#### २२०: पुज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

श्री तुलसी उत्तर क्या देते ? अतः अगल-वगल में खड़े साधुम्री के कंषीं का सहारा लेकर कांपते हुए-से चल ही दिये ।

नागरिकों के सत्य-ग्राग्रह के कारण तेरहपियों द्वारा अपरि-पक्व वय के ग्राबोध बाल कों की दीक्षा प्रों के रुकते ग्रीर पूज्य ग्राचार्य श्रीजी से हुए वार्तालाप से ग्राचार्यश्री तुल भी के लिये ग्रात्मिनरीक्षण का अवसर प्राप्त हुग्रा था, लेकिन वे अहं के वश होकर वैसा न कर सके। पल्लीवाल क्षेत्रों की ग्रोर

चातुर्मास धार्मिक प्रभावना के साथ सम्पन्न हुग्रा। जयपुर के वातावरण का प्रभाव देश के समग्र जेन सघों पर पड़ा। ग्रलवर श्रीसंघ की हार्दिक भावना थी कि चातुर्मास समाप्ति के ग्रनंतर आचार्य श्रीजी म. सा. का ग्रलवर ग्रीर उसके ग्रासपास के क्षेत्रों में पदापण हो। इस आकांक्षा को लेकर अलदर श्रीसंघ, चातुर्मास काल के प्रारम्भ से ही विनती करता ग्रा रहा था ग्रीर समाप्ति के अन्तिम दिनों में पुनः उसने ग्रपनी विनती दुहराई।

चातुर्मास समाप्ति के पश्चात पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के अलवर की ग्रोर विहार होने की सम्भावना थी कि इसी समय पल्लीवाल जैनों के ग्रंगणी सेठ श्री ऋद्धिचन्द जी जगन्नाथ जी गंगापुर, श्री नारायणलालजी जयपुर ग्रादि-ग्रादि के प्रतिनिधिमंडल ने विनती की कि ग्रनेक वर्षों हे हमारे उधर के क्षेत्रों में सन्तों का पदार्पण न होने से हम ग्रंपने धार्मिं आचार-विचारों को भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी का तो साधु-सन्ते से संपर्क बिल्कुल रहा ही नहीं है (आपश्री के ग्रलवर की ग्रोर विहार होने की संभावना है, ग्रंतः हमारी यह प्रार्थना है कि सवाईमाधीपुर हिंडोन, महुवारोड़ मंडावर ग्रादि क्षेत्रों को जहां हमारी समाज के धरे है, स्पर्श करते हुए पधारें तो बड़ा उपकार होगा।

माचार्य श्रीजी ने परिस्थित का विचार कर चातुर्मास-समाप्ति के अनंतर जयपुर से सवाईमाधोपुर श्रादि क्षेत्रों की श्रोर विहार किया। मार्गजन्य परिपहों की पग-पग पर संभावना रहती थी किन्तु श्रापशी का लक्ष्य एक ही था कि मानवीय आत्मा में जीवन की यथार्थता की समभने की शक्ति प्राप्त हो एवं घामिक श्रद्धा भ्रोर स्राचार-विचार की मुद्दढ़ता से विश्व का वातावरण संदेह, ग्रनिश्चय एवं भय से मुक्त बने। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु पल्लीवाल प्रदेश में पदार्पण किया और ग्राम-ग्राम और नगर-नगर को पावन बनाया।

बृहत्-सायु-सम्मेतन से पूर्व

करीब ३॥ माह तक पल्लीवाल प्रदेश को धर्मदेशना से प्रभावित करते हुए ग्राचार्य श्रीजी म. सा. हिन्डौन के ग्रासपास विराज रहे थे। वृहत्साधु-सम्मेलन किये जाने की भूमिका बन रही थी और इस संवंत्र में भ्रापश्री से चर्चा-वार्ता करने के लिये श्री अ. भा. इवे. स्थानकदासी जंन कान्फरन्स का एक शिष्टमंडल पुनः सेवा में उपस्थित हुया।

इन्हीं दिनों व्यावर में भी स्थानकवासी जैन सन्तीं क्री प्रांच-छह संप्रदायों का सम्मेलन होने जा रहा था। शिष्टमंडल है हिन्ही फरते हए निवेदन किया कि श्रापश्री उक्त श्रवसर पर व्याहर प्रधारी भीर भाषके नेश्राय में उसका कार्य-संचालन हो, ऐसी हुमारी श्राह्या है।

शिष्टमंडल के निवेदन पर विचार व्यक्त कुर्ने हुए आपने फरमाया कि जब बृहत्साधु-सम्मेलन होने के लिये आए प्रयन्त कर रहे हैं श्रीर उसके होने की सम्भावना भी दिख रही है ही यह पांज-छह संप्रदायों का घलग से संगठन बनाना महत्त्व नहीं उखना है। हां, यह बात जरूर है कि जो भी सन्त इस ग्रदमर पर एक्षित हीं और वे ससंगठन की भूमिका तैयार करें तो कोई हुई की बात नहीं है। मैं सभी इन क्षेत्रों में हा गया है हीर इसर यन्तीं के बिहार की विदेख म्रावश्यकता है। अगर मैं इन क्षेत्रों से बिहार कर गया तो सम्मद्ध पुनः स्पर्धे नहीं जा सके। ग्रनः ग्रनी मारवाएं की ग्रीर ग्राने की रिंड बनना संभव नहीं दिलना है।

शिष्टमंटन जिस उद्देश की नेकर श्राया या, वह हों हैं। सरा । सापनी इट प्रकार के प्रायोजनी द्वारा एकड़ा के करहे

२२२ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

मिलने की संभावना नहीं समभते थे। विशाल उद्देश्य की पूर्ति मनसा-वाचा-कर्मणा एकरूपता ग्रीर शुद्धि के धरातल पर ही सम्भव है। पूज्य श्री पृथ्वीचन्दजी म. सा. से मिलन

पल्लीवाल प्रदेश के ग्रामों को स्पर्श करते हुए ग्राप महुग्रारोड-मंडावर पघारे। जनता के उत्साह का पार न था। स्थानीय और ग्रास-पास के क्षेत्रों के श्रोतागण प्रवचनों का लाभ उठाते थे। प्रथम दिन के प्रवचन में ग्रापने घार्मिक-शिक्षण की ग्रावश्यकता के बारे में फरमाया कि— जैनघर्म की स्पष्ट मान्यता है कि मनुष्य स्वयं ही ग्रपने जीवन-विकास का ग्राप विघाता होता है। उसका ही सद्गुणमय जीवन, त्याग व पराक्रम उच्चतम विकास के रूप में प्रतिविम्बित होता है। सरल शब्दों में कह तो जीवनविकास की इस दौड़ में सभी हिस्सा ले सकते हैं, ग्रात्म-विकास कर सकते हैं ग्रीर ग्रपनी दौड़ने की सत्पुरुषार्थवृत्ति के ग्राधार पर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसी ग्रवस्था में विकास के लिये जो प्रयास करने की ग्रावश्यकता होती है वह यह कि छिपी हुई शक्ति को ग्रात्मविकास की रचनात्मक कर्मठता के तेज से प्रदीप्त व प्रकाशित की जाये ग्रोर इस शक्ति को तेजवती बनाने का प्रवल साधन है— संस्कारयुक्त सद्शिक्षा। शिक्षा या विद्या की प्राचीन परिभाषा है—

## 'सा विद्या या विमुक्तये'

श्रयात् वही शिक्षण वास्तविक विद्या है जो जीवन को विकृति के सारे बन्धनों से मुक्त कर दे। यही शिक्षण का स्वरूप है। केवल श्रक्षरज्ञान कर लेने और पुस्तकीयवृत्ति को पनपा लेने में ही शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। पुस्तकीय शिक्षा तो सच्ची शिक्षा की साधिका मात्र हो सकती है, क्योंकि विवेकपूर्वक प्राप्त शिक्षा मस्तिष्क को सही दिशा में सोचने के लिये समर्थ व योग्य बनाती है। इस प्राप्त- शिक्षा द्वारा तदनन्तर मस्तिष्क एवं हृदय को परिष्कृत तथा विकित्तत रन होता है। अतः शिक्षा के साथ संस्कार-निर्माण के विषय में साव-

घान रहना म्रति मावश्यक है।

वर्तमान समय में ऐशी संस्कारयुक्त सद्शिक्षा का सब श्रोर प्रसार हो— ऐसे प्रयास की जरूरत है।

ग्राचार्य श्रीजी के ऐसे विचारों का स्थानीय सघ और ग्रास-पास के क्षेत्रों पर प्रभावक प्रभाव पड़ा था ग्रीर सद्शिक्षा के प्रसार के लिये स्थान-स्थान पर घार्मिक शालायें स्थापित हुई। स्थानीय संघ के द्वारा भी घार्मिक-शिक्षण के लिये शाला स्थापित हुई।

जिस किसी ग्राम या नगर में आपश्री का पदार्पण होता तो ग्रासपास के सैकड़ों बघु प्रवचनों का लाभ लेने के लिये उपस्थित हो जाते थे। अलवर श्रीसघ के सज्जन तो पल्लीवाल जैनों के क्षेत्रों में विहार होने के समय से ही प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित होकर लाभ उठा रहे थे। ग्राचार्य श्रीजी के मंडावर में विराजने के प्रवसर पर श्रीसघ ग्रागरा का शिष्टमण्डल आगरा की ग्रोर विहार कर वहां विराजित ठाणापित पूज्यभी पृथ्वीचन्दजी म. सा. आदि सन्तों को दर्शन देने की विनती लेकर उपस्थित हुग्रा कि पूज्यश्री पहले इघर पधार कर बाद में मलवर पधारने की कुपा करावें।

इपर के क्षेत्रों में श्रभी आचार्य श्रीजी का विहार होना श्राव-ध्यक था भीर श्रीसंघ श्रागरा अपने यहां पदार्पण कराने की श्रभिलापा व्यक्त कर चुका था। श्रतः इस स्थिति के सम्बन्ध में स्थानीय क्षेत्रों से परिचित सज्जनों से विचार करना श्रावश्यक समक्त प्रातःकालीन चर्या के लिये जंगल की ओर जाते हुए श्रापश्री डाकवंगला में पधारे श्रीर चहां ठहरे हुए अलवर श्रीसघ के प्रमुख-प्रमुख गणमान्य सज्जन श्री रतनलालजी सचेती आदि से पूज्यश्री पृथ्वीचन्द्रजी म. सा. श्रादि के साग्रह भरे श्रनुरोध को लेकर श्राये हुए शागरा श्रीसघ के प्रतिनिधि-मडल की भाषना के बारे में विचार किया श्रीर विचार-विमर्श द्वारा किये गये निणंग के श्रनुसार शायश्री ने श्रागरा की श्रीर विहार करने के भाद प्रतिनिधिमंदल को बतलाये सौर शागरा की श्रीर विहार कर दिया।

## २२४ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

श्रीसंघ ग्रागरा स्वागत-समारोह के साथ ग्रपने नगर में ग्रापश्री का पदार्पण कराने का इच्छुक था लेकिन ग्राप इस प्रकार के लौकिक प्रदर्शनों के प्रति उदासीन थे ग्रीर इस प्रकार के ग्राकर्षणों को साधु व साधुता के लिये श्रेयस्कर नहीं मानते थे। ग्रतः किसी प्रकार का सकेत किये बिना ग्रकस्मात लोहामंडी स्थानक में पधार गये।

श्चापश्ची के पदार्पण की खबर सुनकर श्रद्धालु जनसमूह को श्चारचर्य हुग्रा श्चीर परोक्ष में अपने-श्चपने स्थान पर चरणारिवन्दों की वंदना कर लोहामंडी पहुंचने का तांता लग गया श्चीर पूज्यश्ची पृथ्वी- चन्द जी म. सा. श्चादि सन्तों के मध्य आपश्ची को विराजित देखकर दर्शनार्थियों के मुखमंडल हषविभोर हो उठे।

कुछ समय लोहामंडी, मानपाड़ा भ्रादि आगरा नगर के विभिन्न क्षेत्रों की जनता को जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्तों से भ्रवगत कराया।

# श्रागरा से श्रलवर की श्रोर

श्रागरा श्रीसघ की आकांक्षा थी कि ग्रापश्री का कुछ समय यहां ही विराजना हो, लेकिन ग्रभी पल्लीवाल जैन क्षेत्रों में अनेक गांवों को फरसने की भावना होने से पुनः भरतपुर, बयाना ग्रादि की ग्रोर विहार कर दिया। आगरा श्रीसंघ ने आभार मानते हुए विदाई दी।

श्रापश्री आगरा से विहार कर भरतपुर श्रादि आसपास के क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए श्रलवर पधारे। समग्र जैन समाज ग्रीर नाग-रिकों ने भावभीना स्वागत करते हुए नगर में प्रदेश कराया और श्री महावीर भवन में विराजे।

श्री महावीर भवन में प्रतिदिन होने वाले प्रवचनों का जनता लाभ उठाती थी। श्रोताग्रों की उपस्थिति की ग्रधिकता से बहुत से श्रोताग्रों को बाहर बैठना पड़ता था। ग्रापश्री सादा जीवन ग्रीर उच्च आचार-विचार के प्रवल हिमायती थे ग्रतः अपने प्रवचनों में जीवन की सादा, सरल और घर्मानुकूल बनाने के बारे में बार-बार संकेत करते थे । आदर्श जीवन के वारे में ग्रापके विचारों का सारांश इस प्रकार है-

'प्राय: सम्यता को भाचार-विचार का विषय माना जाता है धीर इस दृष्टि से वही देश सम्य कहलाने का श्रिधकारी है, जहां के निवासी सत्कर्म-निष्ठा, नैतिक जीवन बिताने वाले श्रीर इन्द्रियों एवं आवश्यकताश्रों का दमन करने वाले होते हैं। संक्षेप में जो भौतिकता के गुलाम नहीं किन्तु भौतिकता जिनकी दासी है, वे ही सम्य हैं भौर इन्हीं स्रोतों से सुसभ्यता के मधुर प्रवाह प्रवाहित हुमा करते हैं। कोरा भीतिक विकास चाहे बाह्य रूप में विकास प्रतीत होता हो, किन्तु उसमें श्राध्यारिमकता की उच्चता श्राये बिना आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता।

'यही कहा जा सकता है कि चूंकि जीवन-विकास की दीवार नीति, धमं श्रीर चारित्र की नींव पर टिकी हुई रह सकती है, अत: उस नींव को उखाड़ कर कोरी दीवार खड़ी नहीं रखी जा सकती है। इस-लिये यांत्रिक प्रसार धौर व्यवस्था को सही मानव विकास के अनुकूल नहीं बनाया गया तो उससे निर्गत सभ्यता विकृति का विषेला वाता-चरण ही बनायेगी । यांत्रिक-सम्यता जीवन-विकास की दिशा में सहा-यक वन सके— इसके लिये श्राध्यात्मिकता को जीवन के सभी क्षेत्रों में धपनाना कल्याणकारी हो सकेगा।'

अलवर श्रीसंघ चातुर्मास करने के लिये पहले भी धनेक बार दिनती कर चुका या घौर उस अवसर पर समस्त नगरवासियों ने सामूहिक रूप में घ्रपनी भावना घापके श्रीचरणों में रखी और श्रापश्री ने भी विरोप उपकार होने की संभावनाओं को लक्ष्य में रखते हुए सं० २००७ का चातुर्मास घलवर करते की स्वीकृति फरमाई।

शीसंघ दिल्ली का शिष्टमंडल

ं अब अलबर से भानपास के क्षेत्रों में भापकों के बिहार होने ही संभावना दिख रही घी तो उसी समय दिल्ली के प्रमुख श्रादक श्री षाला गुन्दननाल की औहरी के नेतृत्व में श्रीसंघ दिल्ली का Ç

#### २२६ : पुष्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

शिष्टमंडल दिल्ली पधारने की विनती लेकर सेवा में उपस्थित हुम्रा भीर स्रपने यहां की परिस्थितियों की विशद जानकारी दी।

श्रापश्री ने समग्र परिस्थित का पर्यालोचन करते हुए फरमाया कि चातुर्मास प्रारम्भ होने के पहले-पहले इघर के क्षेत्रों को फरसने की भावना है, उसमें दिल्ली क्षेत्र भी मेरे घ्यान में है। लेकिन समय पर क्या कैसी परिस्थित बनती है, श्रभी से कुछ निश्चियात्मक रूप में नहीं कहा जा सकता है।

श्रासपास के क्षेत्रों को फरसते हुए श्रापश्री ने दिल्ली की श्रोर विहार कर दिया। जब दिल्ली के भाइयों को यह जानकारी मिली तो उनके आने-जाने का तांता-सा लग गया। वे सोचते थे कि यदि दिल्ली पधारने के समय का कुछ सकेत मिल जाये तो ठीक रहेगा। लेकिन श्रापश्री इस प्रकार की प्रवृत्ति से साधु को विलग रहना ही श्रेयस्कर मानते थे। श्रतः दिल्ली संघ के आग्रह को देखकर श्रापने फरमाया कि साथ के सन्तों के विहार श्रादि के अनुसार ही स्थित बन सकती है।

इस उत्तर से दिल्ली श्रीसंघ ने विचार किया कि ग्रपने को ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेना चाहिये. जिससे प्रतिदिन विहार-स्थिति मालूम होती रहे ग्रीर वैसी जानकारी के लिये सघ ने ग्रपनी व्यवस्था कर ली।

जब आपश्री का दिल्ली की ग्रोर विहार हो रहा था तो उन्हें दिनों महावीर भवन (बारादरी) में स्थविरपदिवभूषित मुनिर्श्र जग्गूमलजी म. सा. एवं उनकी सेवा में व्याख्यानवाचराति पं. र मुनिश्री मदनलालजी म. सा. के सुशिष्य पं. र. मुनिश्री सुदर्शनमुनिर्ज म. सा. ग्रादि ठा. विराजते थे। बाद में उपाध्याय किव भी ग्रमरचंदर्ज म. ग्रादि ठा. भी ग्रागरा से विहार कर दिल्ली पद्यार गये थे। श्रभूतपूर्व श्रगवानी: प्रभूतपूर्व स्वागत

श्रापश्री का दिल्ली में पदार्पण हुआ। श्रीसंघ के हर्ष का पार न या और नगर की सीमा पर उल्लास एवं उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जिन राजमार्गों से श्रापका पदार्पण हो रहा था, वहां जनता की इतनी भीड़ हो गई कि कहीं कि हों मोटर-कार म्रादि का यातायात भी रुक जाता या। चांदनी चौक में म्राते-म्राते तो म्राबालवृद्ध जनों की संख्या इतनी हो गई कि ट्राम-मोटरगाड़ियों आदि का म्रावागमन बिल्कुल ही रुक गया।

विशाल जनसमूह के साथ आपने महावीरभवन (वारादरी) में प्रवेश किया और प्रतिदिन होने वाले आपके तात्त्विक प्रवचनों से श्रोता-गण लाभान्वित होने लगे।

#### जनता की जिज्ञासा

अापश्री के प्रवचनों को सुनकर जनता में जिज्ञासा पैदा हुई कि श्रभी कुछ दिन पहले श्राचायंश्री तुलसी नामक जैन साधु श्राये थे श्रीर उनके साथ करीव पचास साधु श्रीर साध्वी थे। श्रनेक धनी-मानी व्यक्तियों की मोटरें भी श्रागे पीछे दौड़ रही थीं श्रीर कई लारियों में समान लदा श्रा-जा रहा था। प्रचार के लिये प्रचारकों की काफी वड़ी संख्या साथ में थी श्रीर जिनमें से कुछ सामयिक पत्र-पत्रिकाश्रों के सम्पादकों से संपर्क साधने में व्यस्त हैं तो कुछएक नेताश्रों श्रीर वड़े माने जाने वाले व्यक्तियों को वारम्बार श्राग्रह पूर्वक विनितयां कर श्राचायंश्री तुलसी के पास लाने में जुटे हुए हैं। जनसाधारण व शिक्षित समुदाय से सम्पर्क करने के लिये भी कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हैं श्रीर प्रचार के लिये एक कार्यालय खुला हुग्रा है, जिसमें हिन्दी, संस्कृत, श्रग्रेजी के जानकार कार्यरत हैं। फिर भी जनसमूह में श्राचायं श्री तुलसी के प्रति कोई श्राकर्षण नहीं है और न वहां जाने का उत्साह है। श्रितु हिचकिचाहट विशेष दिखाई देती है।

लेकिन एक ये जैन श्राचार्य है। जिन्हें न तो मान-सम्मान की प्राकांक्षा है घौर न प्रचार-प्रसार के हारा श्रपनी प्रसिद्धि के इच्छुक है, घौर न उनका पनुपायी वर्ग भी ऐसी कोई प्रवृत्ति करते देखा जाता है। फिर भी हजारों श्रोता उपस्थित होकर प्रवचनों का लाभ नेते हैं घौर तत्त्वचर्ग में विहानों का काफी घरछा जमपट हो जाता है।

इस प्रकार की तुसनातमक जिल्लामा के प्रावस्करप असला है:

२२८ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

श्राचार्यों की सैद्धान्तिक मान्यताश्रों को जानने के लिये उत्सुक हुई तो ज्ञात हुआ कि आचार्यश्री तुलसी धर्म के मूल उपादान—ग्रहिसा की विकृत व्याख्या कर प्रकारान्तर से ऐसी विचारधारा का प्रचार करने में तत्पर हैं, जिसका समर्थन विश्व का कोई धर्म, मत या संप्रदाय नहीं करता श्रोर कोई भी सहृदय व्यक्ति किसी प्राणी पर दया करना या दान देना धर्मविरुद्ध नहीं मान सकता है। सभी विचारकों और तत्त्व-मनोषियों ने दया करना श्रोर दान देना मानवता का ग्रग माना है। इन मानवताविरोधी धारणाश्रों को जानकर जनता में जैनधर्म के बारे में भ्रम फेलने लगा श्रीर श्रन्यान्य आरोपों से लांछित करने लगी।

जनता की इस मानसिक स्थिति का समाधान करने के लिये आचार्य श्रीजी म. सा. ने प्रवचनों में जैनधर्म के आचार-विचारमूलक सिद्धान्तों का विशव विवेचन करना प्रारम्भ कर दिया और प्रसंगवश तुलनात्मक दृष्टि से दया-दान की विशवता भीर तेरहपंथियों की मान्य-ताओं का भी संकेत कर देते थे।

इससे जनता को जैनधर्म के सिद्धान्तों की सही जानकारी मिली श्रीर समक्त लिया कि जैनधर्म के नाम पर जिन मान्यताश्रों का प्रचार किया जा रहा है, उनका जैनधर्म से सामंजस्य नहीं है।

वैसे तो श्रापश्री के दिल्ली पदापंण होने के समय से ही तेरहपंथियों व श्राचार्यश्री तुलसी के मन में एक प्रकार की घबराहट व्याप्त
हो चुकी थी श्रीर अपनी मान्यताओं को छिपाने के लिये नित नई नई
तरकी बें की जाने लगी थीं। लेकिन जनमानस की प्रतित्रिया से उनको यह
श्राचंका हुई कि यहां भी जयपुर की तरह तेरहपंथ खतरे में पड़ सकता
है। मीखिकरूप से प्रचार कार्य प्रारम्भ किया ही जा चुका था श्रीर
उससे भी जब जनमानस की प्रतित्रिया में परिवर्तन न देखा तो पर्चेवाजी
चालू कर दी। पर्ची में श्राचार्य श्री गणेशलालजी मा सा व श्रान्यात्य
गणमान्य श्रावकों आदि पर श्राक्षेप करने के सिवाय सद्धान्तिक मान्यताओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। ग्रतः उनमें शिष्ट-

भाचायं-नीवच : २२६

जनोचित भाषा के प्रयोग करने का तो सवाल ही नहीं रहता था।

इन्हीं दिनों 'ग्रमरभारत' पत्र में ग्राचार्यश्री तुलसी के भनु-यायी श्री गुभकरणजी सुराणा चूरू का एक लेख प्रकाशित हुग्रा। जिसमें ग्राचार्यश्री गणेशलाल जी म. सा. पर मनचाहे ग्रारोप लगाते हुए दम्भ-प्रदर्शन के साथ लिखा गया कि यदि किसी बात में मतभेद हो श्रीर समभ में न ग्राती हो तो ग्राचार्यश्री तुलसी से मिलकर समाधान प्राप्त कर लें। साथ हो चेतावनी देते हुए लिखा गया कि गंदे प्रचार से तो रागद्वेष बढ़ने और जैनधर्म की ग्रवहेलना होने की सम्भावना है।

तेरहपंथियों की पर्चेवाजी का खेल दिल्ली की समग्र जैन-समाज शांति से देख रही थी, लेकिन श्री सुराणाजी के तथाकथित लेख ने समाज-मानस को भक्तभोर दिया। समाज के भ्रनेक अग्रगण्य सज्जनों ने यह सब स्थिति ग्रापश्री से निवेदन की । ग्रतः श्रोताग्रों के वारंवार निवेदन करने पर श्रापने प्रवचन में लेख का सर्वांग स्पष्टीकरण किया कि जीवरक्षा करना परम धर्म है, हां उसमें विवेक परम स्रावश्यक है। हम साधु भी प्राणिरक्षा का कार्य कर सकते हैं श्रीर करते हैं। हमारे लिये शास्त्रों में जो मर्यादायें वांघी हैं, उनका उल्लंघन न करने हुए निर्दोप साधनों से हम किसी भी कप्टग्रस्त प्राणी की कप्टमुक्ति में सह-योग दे सकते हैं। घ्यानस्य व्यक्ति की नजर भी यदि किसी सताये जाते हुए प्राणी पर पड़ जाये तो घ्यान खोलकर उसको कष्ट से छुटाकर चापस घ्यान में आकर बैठ जाये । यह तो हृदय की विद्यालता है । जिन लोगों का हृदय परघर का बना हुन्ना है, वही यह कह सकते हैं— रक्षा करना पाप है, मरने वाला श्रपने कर्मों को भुगत रहा है, श्रपने पूर्वेजन्म का कर्जा चुका रहा हैं, तुम बीच में पट्कर बाघा वयों टालते हो। यह कपन शास्त्र घीर अनुभव के विरुद्ध है।

#### विचारकों का निश्चय

एत स्पष्टीकरण से प्रवचन में उपस्थित विद्वानों, विचारकों भीर जनसामारण को सन्तोप हुमा मीर उन्होंने तय किया कि जब २२८ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

श्राचार्यों की सैद्धान्तिक मान्यताश्रों को जानने के लिये उत्सुक हुई तो जात हुआ कि श्राचार्यश्री तुलसी धर्म के मूल उपादान—श्राहिसा की विकृत व्याख्या कर प्रकारान्तर से ऐसी विचारधारा का प्रचार करने में तत्पर हैं, जिसका समर्थन विश्व का कोई धर्म, मत या संप्रदाय नहीं करता श्रीर कोई भी सहृदय व्यक्ति किसी प्राणी पर दया करना या दान देना धर्मविरुद्ध नहीं मान सकता है। सभी विचारकों और तत्त्व-मनोषियों ने दया करना श्रीर दान देना मानवता का ग्रग माना है। इन मानवताविरोधी धारणाश्रों को जानकर जनता में जैनधर्म के बारे में भ्रम फेलने लगा श्रीर ग्रन्यान्य आरोपों से लांछित करने लगी।

जनता की इस मानसिक स्थिति का समाधान करने के लिये श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने प्रवचनों में जैनधर्म के श्राचार-विचारमूलक सिद्धान्तों का विश्वद विवेचन करना प्रारम्भ कर दिया श्रीर प्रसगवश तुलनात्मक दृष्टि से दया-दान की विश्वदता श्रीर तेरहपंथियों की मान्य-ताश्रों का भी संकेत कर देते थे।

इससे जनता को जैनधर्म के सिद्धान्तों की सही जानकारी मिली भीर समभ लिया कि जैनधर्म के नाम पर जिन मान्यताश्रों का प्रचार किया जा रहा है, उनका जैनधर्म से सामंजस्य नहीं है।

वैसे तो ग्रापश्री के दिल्ली पदार्पण होने के समय से ही तेरह-पंथियों व ग्राचार्यश्री तुलसी के मन में एक प्रकार की घबराहट व्याप्त हो चुकी थी ग्रीर अपनी मान्यताओं को छिपाने के लिये नित नई नई तरकी बें की जाने लगी थीं। लेकिन जनमानस की प्रतिक्रिया से उनकी यह ग्राशंका हुई कि यहां भी जयपुर की तरह तेरह एंथ खतरे में पड़ सकता है। मौस्तिक रूप से प्रचार कार्य प्रारम्भ किया ही जा चुका था ग्रीर उससे भी जब जनमानस की प्रतिक्रिया में परिवर्तन न देखा तो पर्चेवाजी चालू कर दी। पर्ची में ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. व श्रत्यात्य गणमान्य श्रावकों आदि पर ग्राक्षेप करने के सिवाय सद्धान्तिक मान्य-कामों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। ग्रतः उनमें शिष्ट- जनोचित भाषा के प्रयोग करने का तो सवाल ही नहीं रहता था।

इन्हीं दिनों 'ग्रमरभारत' पत्र में श्राचार्यश्रो तुलसी के श्रनु-यायी श्री शुभकरणजी सुराणा चूरू का एक लेख प्रकाशित हुग्रा। जिसमें ग्राचार्यश्री गणेशलाल जी म. सा. पर मनचाहे श्रारोप लगाते हुए दम्भ-प्रदर्शन के साथ लिखा गया कि यदि किसी बात में मतभेद हो श्रीर समभ में न श्राती हो तो श्राचार्यश्री तुलसी से मिलकर समाधान प्राप्त कर लें। साथ ही चेतावनी देते हुए लिखा गया कि गंदे प्रचार से तो रागद्वेष बढ़ने और जैनधर्म की श्रवहेलना होने की सम्भावना है।

तेरहपंथियों की पर्चेबाजी का खेल दिल्ली की समग्र जैन-समाज शांति से देख रही थी, लेकिन श्री सुराणाजी के तथाकथित लेख ने समाज-मानस को भक्तभोर दिया। समाज के भ्रनेक अग्रगण्य सज्जनों ने यह सब स्थिति ग्रापश्री से निवेदन की । ग्रतः श्रोताग्रों के बारंबार निवेदन करने पर श्रापने प्रवचन में लेख का सर्वांग स्पष्टीकरण किया कि जीवरक्षा करना परम धर्म है, हां उसमें विवेक परम स्रावश्यक है। हम साधु भी प्राणिरक्षा का कार्य कर सकते हैं भ्रीर करते हैं। हमारे लिये शास्त्रों में जो मर्यादायें बांघी हैं, उनका उल्लंघन न करने हुए निर्दोष साधनों से हम किसी भी कष्टग्रस्त प्राणी की कष्टमुक्ति में सह-योग दे सकते हैं। घ्यानस्थ व्यक्ति की नजर भी यदि किसी सताये जाते हुए प्राणी पर पड़ जाये तो घ्यान खोलकर उसको कष्ट से छुड़ाकर वापस घ्यान में आकर बैठ जाये। यह तो हृदय की विशालता है। जिन लोगों का हृदय पत्थर का बना हुग्रा है, वही यह कह सकते हैं— रक्षा करना पाप है, मरने वाला भ्रपने कर्मों को भुगत रहा है, भ्रपने पूर्वजन्म का कर्जा चुका रहा हैं, तुम वीच में पड़कर वाधा क्यों डालते हो। यह कथन शास्त्र श्रीर अनुभव के विरुद्ध है।

#### विचारकों का निश्चय

इस स्पष्टीकरण से प्रवचन में उपस्थित विद्वानों, विचारकों भौर जनसाधारण को सन्तोष हुग्रा ग्रीर उन्होंने तय किया कि जब दोनों सम्प्रदायों के भ्राचार्य तथा भ्रन्यान्य प्रमुख सज्जन दिल्ली में विद्य-मान हैं तो दया-दान सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में चर्चा करके निर्णय कर लिया जाये । जिससे सही स्थिति सामने भ्रा जाये भ्रौर जनसाधा-रण में भ्रांत धारणायें न फैलें ।

उक्त विचारानुसार कुछ प्रमुख विचारक जैनबंधु श्री रामकृष्णजी हालिमया के बंगले पर पहुंचे । वहां ग्राचार्यंश्री तुलसी द्वारा भाषण दिये जाने का कार्यक्रम बनाया गया था । भाषण में इनेगिने व्यक्तियों के ग्रितिरक्त विशेष रूप से ग्रामंत्रित सर्वश्री जैनेन्द्रकुमार जी जैन, पं राजेन्द्रकुमार जी शास्त्री, लाला राजकृष्ण जी जैन उपस्थित थे। इन सज्जनों के पहुंचने पर श्री रामकृष्णजी डालिमया को भी बुला लिया गया। भाषण समाप्ति के ग्रनन्तर ग्राचार्यश्री तुलसी की ग्रनुमित लेकर श्राने वालों में से एक सज्जन ने ग्राचार्यश्री तुलसी को संबोधित करके स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि महाराज ग्राप भी दिल्ली में विद्यमान हैं ग्रीर आचार्य श्री गणेशलालजी म. भी । ग्रतः आप दोनों की दया-दान के सम्बन्ध में घामिक ग्रीर मानवीय दृष्टिकोण से स्पष्ट ग्राशय व्यक्त करने के लिये चर्चा-वार्ता हो जाये, ताकि जनता को सही बात

इसके श्रतिरिक्त उन्होंने उपस्थित महानुभावों के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया कि श्राचार्यश्री तुलसी जीवरक्षा एवं सहायता कार्य में पाप मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर तलवार से वार करने के लिये तैयार है श्रीर कोई तीसरा दयालु व्यक्ति उपदेश देकर या हाथ पकड़ कर हिंसा करने से रोकता है एवं मारे जाने वाले की रक्षा करता है तो इस रक्षारूप पिवत्र कार्य को पापयुक्त और हिंसामय कार्य बताते हैं एवं रक्षा करने वाले को पाप रूप फल होना बताते हैं। इसी प्रकार शरणाधियों श्रीर रेल दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्तियों की मरहम-पट्टी या भोजनादि द्वारा सहायता करने में पाप मानते हैं। साधु श्रलावा सब प्राणी श्रसंयती हैं, अतः उनकी रक्षा करना या उनकी

कुछ भी सहायता पहुंचाना पाप कार्य है, ग्रादि। ग्राचार्यश्री तुलसी की ऐसी प्ररूपणा और मान्यता है।

जबिक ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. इन कार्यों में धर्म,
पुण्य मानते हैं। शुभिनिष्ठा या शुभयोग तो प्रत्येक कार्य में होना ही
चाहिये, तभी वह धर्मा, पुण्य की कोटि में गिना जाता है। किन्तु
आचार्यश्री तुलसी तो शुभिनिष्ठा या शुभयोग पूर्वक भी उक्त कार्य
किये जायें, तो भी इनका फल पाप होना बताते हैं। इनकी राय में
केवल साधु ही रक्षा ग्रीर दान या सहायता का पात्र है ग्रीर इसके
ग्रालावा अन्य सब कुपात्र हैं।

आचार्यश्री तुलसी तो मीन रहे किन्तु श्री जैनेन्द्रजी, श्री राजेन्द्रकुमारजी ग्रीर श्री डालमियाजी ने श्री शुभकरणजी सुराणा के लेख की
निन्दा करते हुए पारस्परिक सौजन्यपूर्ण वरताव की ग्रपील की । ग्रनतर चर्चा या सम्मिलित व्याख्यान कराने के बारे में विचार करने के
लिये दोनों ग्रीर के कुछ सज्जनों को श्री राजकृष्णजी जैन के निवासस्थान पर सायकाल इकट्ठे होने का तय किया गया ।

#### चर्चा के लिये समिति का गठन

पूर्व निश्चयानुसार श्री राजकृष्णजी जैन के निवासस्थान पर दिल्ली जैन समाज के प्रतिष्ठित अग्रगण्य सज्जन एकत्रित हुए। गोष्ठी में स्थानकवासी जैन बंधुओं ने इस बात के लिये तत्परता बताई कि दया दान सम्बन्धी बातों के लिये दोनों आचार्यों में चर्चा हो जाये, जबिक तेरहपंथी सज्जन इस बात पर अड़े रहे कि हमें किसी बात की शंका नहीं है और जिसे शंका हो वह हमारे आचार्यश्री के पास आकर पूछ ले। उन्हें काफी समभाया गया लेकिन वे अपने दुराग्रह से टस-से-मस नहीं हुए। अन्त में श्री जैनेन्द्रकुमार जी ने सुभाव रखा कि एक मध्यस्थ समिति बनाकर उसके माध्यम से सम्बन्धित बातों का स्पष्टी-करण हो जाये। ऐसा करने से चर्चा और शास्त्रार्थ में एक दूसरे को विजित करने की भावना नहीं बनेगी तथा सैद्धान्तिक तथ्यों का स्पष्टी-

२३२ : पुज्य गणेशाचार्यं-जीवनचरित्र

करण भी हो जाग्रेगा कि दया-दान के सम्बन्ध में किस भावार्य की क्या मान्यता है श्रौर जनता को समभाने में सुविधा होगी।

श्री जैनेन्द्रकुमार जी के इस सुभाव को स्थानकवासी जैन बधुश्रों ने तत्काल स्वीकार कर लिया किन्तु तेरहपथी भाई तो श्रपने दुराग्रह पर ही अड़े रहे कि हमें कुछ शंका ही नहीं है और न कुछ पूछना ही है। श्रत: इस प्रकार के श्रायोजन की ग्रावश्यकता नहीं है। जिसे शका हो, हमारे श्राचार्यश्री से पूछ ले।

इस सरल, सीधी-सादी बात के लिये भी तेरहपंथी सज्जनों के दुराग्रह को देखकर श्री जैनेन्द्रकुमार जी ने कुछ रोष प्रकट करते हुए कहा कि मेरे सुभाव में कुछ त्रुटि होगी, इसीलिये स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अच्छा हो कि इस बात को यहीं पर समाप्त कर दिया जाये और जैसा समभें, कर लें। इस दो-दूक बात को सुनकर तेरहण्यी सज्जनों ने विवश होकर सोचा कि ग्रगर हम ग्रब भी दुराग्रह पर जमे रहे तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी मान्यतायें कपोलकिष्पत एवं भ्रमोत्पादक हैं ग्रीर जैनधर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। अतः ग्रन्य कोई उपाय न देखकर उन्हें सिमिति-निर्माण के सुभाव को मानना ही पड़ा।

जैसे-तैसे समिति के निर्माण की बात को स्वीकार भी कर लिया तो उसमें अपने एक सदस्य को शामिल करने की बात पर पुनः तेरहपथी भाई अड़ गये। उपस्थित सज्जनों का स्पष्ट मतथा कि तेरह पंथी सदस्य के बिना समिति का निर्माण पूर्ण और सर्वमान्य न होगा। सदस्य होने से समिति द्वारा किया गया कार्य तेरहपंथियों के लिये भी बंधनकर्ता होगा तथा इससे सबका प्रतिनिधित्व सिद्ध हो जायेगा। अंत में जब पुनः बात टूटने को ही थी कि तेरहपंथी भाई अपना एक सदस्य समिति में रखने के लिये राजी हुए और चर्चा की व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई—

१. श्री जैनेन्द्रकुमार जी, २. श्री राजेन्द्रकुमार जी, ३. श्री राजेन्द्रकुम

श्री मोहनलाल जी कठौतिया (तेरहपंथी) । सिमिति के कार्य-संचालन के
 लिये श्री जैनेन्द्रकुमार जी संयोजक नियुक्त किये गये ।

समिति का कार्य निश्चत किया गया कि चर्चा दया और दान से सम्बन्धित प्रश्नों तक सीमित रहेगी और एक दूसरे के प्रश्न दोनों श्राचार्यों को पहुंचा दिये जायें और उनसे जो उत्तर प्राप्त हों, प्रश्नों सिहत प्रकाशित कर दिये जायें। जिससे जनसाधारण निर्णय कर सके कि सम्बन्धित प्रश्न के बारे में किस आचार्य का क्या मंतव्य है। सिमिति के पास दोनों आचार्यों की श्रोर से जो प्रश्न श्रायेंगे, सिमिति के प्रश्न माने जायेंगे श्रीर उनका उत्तर दोनों श्राचार्यों को देना होगा।

उक्त निश्चयानुसार स्थानकवासियों की ग्रोर से ६ ग्रीर तेरह-पंथियों की ग्रोर से ६ प्रश्न समिति को प्राप्त हुए, जिन्ह दोनों ग्राचार्यों के पास उत्तर देने के लिये भेजा गया। दोनों ग्रोर से प्राप्त उत्तरों पर समिति ने ग्रपनी ओर से = प्रतिप्रश्न बनाकर पुनः दोनों ग्राचार्यों के पास उत्तर के लिये भेजे। इन सब प्रश्नोत्तरों का सही दिग्दर्शन 'दिल्ली चर्चा' नामक पुस्तक में किया गया है।

तत्त्वचर्ग में भाव, भाषा या शाब्दिक छलकपट नहीं होना चाहिये। लेकिन इन प्रश्नोत्तरों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि तेरहपथी संप्रदाय ने कभी भी सरलता के साथ अपनी मान्यता स्पष्ट नहीं की। यद्यपि शब्दाडंबर के माध्यम से अपने उत्तरों की अपूर्णता की छिपाने का प्रयत्न करने से चर्चा निर्घारित लक्ष्य-पूर्ति की नहीं कर सकी, तो भी तटस्थ जिज्ञासुजनों को यथार्थता समक्ष में आ गई।

इस प्रकार की चर्चायं उनके लिये ही लाभदायक होती हैं जो दुराग्रह ग्रीर कदाग्रह से परे रहकर सत्य तथ्यों को समभना चाहते हैं, सत्य को सर्वोपरि मानते हैं, सत्य की श्राराधना को परम पुनीत कर्तव्य समभते हैं ग्रीर सत्य की वरद छाया के ग्राकांक्षी हैं। ऐहिक-एषणा में ग्रनासकत

सांसारिक वैभव, मान-संमान को निस्सार समभक्तर 💥

२३४: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

वाले अकिचन, अनगार भिक्षु की दृष्टि में राजा-रंक समान हैं। आध्या-दिमक-वैभव से विभूषित, भौतिक-वैभव की विविधता और विचित्रता से विलग ही रहते हैं। उनके लिये राजा होने से, शासन का उच्चाविकारी होने से अथवा धनसम्पन्न होने से कोई व्यक्ति स्पृहणीय नहीं होता है और न रंक होने के कारण कोई उपेक्षणीय हो जाता है।

दिल्ली श्रीसंघ के श्रग्रणी श्रावकों ने एक दिन सेवा में निवे-दन किया कि कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद जी से मिलने का श्रवसर मिला था तो उस समय साधुसन्तों के उल्लेख के प्रसंग में श्रापश्री के दिल्ली विराजने की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने श्रापश्री से मिलने की भावना दर्शाई थी। उन्हें आपश्री के उपदेश-श्रवण की श्राकांक्षा है, श्रतः श्रापश्री राष्ट्रपतिभवन पधारने की कृपा करावें।

दिल्ली श्रीसंघ के उन अग्रणी श्रावकों की बात सुनकर आपश्री ने फरमाया— मुक्ते वहाँ जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राष्ट्रपति महोदय को शासन-सम्बन्धी बहुत जरूरी कार्य रहते हैं, ग्रतः उनके कार्यक्रम में व्यवधान डालना उचित नहीं समक्तता हूँ। राष्ट्रपतिजी को जब सुविधा होगी श्रीर मिलने की इच्छा होगी तो कहीं पर भी मिल सकेंगे। उनको परेशानी में डालना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है।

आपश्री के लिये ऐसे प्रसंग कई बार ग्रा चुके थे जब विभिन्त स्थानों के राजा, जागीरदारों की ग्रोर से ग्रपने राजमहलों में ग्रामन्त्रित कर वार्तालाप या प्रवचन फरमाने का निवेदन किया गया था। लेकिन न तो आपको ऐसी लौकिक एषणाग्रों की ग्राकांक्षा थी ग्रौर न राज-महलों में व्याख्यान देने की भावना रखते थे। आपश्री के विराजने के स्थान पर यदि कोई ग्रा जाये तो प्रमोद व्यक्त करते हुए तात्त्विक चर्ची, वार्तालाप ग्रवश्य कर लेते थे।

भीड़भाड़ से दूर रहना आपको सदैव रुचिकर रहा है। नगरीं की ग्रपेक्षा भारतीय-सभ्यता के प्रतीक ग्रामों के एकान्त शांत वातावरण में विचरण करना साधना की दृष्टि से ग्रोग्य मानते थे। तब राजमहलीं

में जाना ग्रीर राजपुरुषों से मिलना तो उससे भी दूर की बात थी।

इस सम्बन्धी अनेक प्रसंग उल्लेखनीय हैं। लेकिन एक-दो प्रसंगों का उल्लेख यहां कर रहे हैं।

एक बार ध्रापका देवगढ़ (मेवाड़) में पदार्पण हुआ । वहां के रावसाहब ने राजभवन में व्याख्यान देने की प्रार्थना की । प्रत्युत्तर में ध्रापने फरमाया— मेरे लिये प्रत्येक स्थान समान है । किसी स्थान-विशेष को प्रमुखता देना मुक्ते रुचिकर नहीं है । धर्मशाला और राजभवन, सभागार भीर मैदान मेरे लिये एक समान हैं । ध्राजकल जहां व्याख्यान हो रहे हैं, वह स्थान भी ध्रनुपयुक्त नहीं है और जब यह स्थान योग्य है तो फिर राजभवन को ही मुख्यता देने से क्या लाभ ? रावसाहब ने ध्रापके कथन को शिरोधार्य कर व्याख्यान-स्थान पर आकर प्रवचन श्रवण किया ।

सं० २००६ का चातुमीस उदयपुर था। वहां के महाराणा साहब ने भ्रापश्री के प्रवचन सुनने की भ्राकांक्षा व्यक्त करते हुए राज-महल में व्याख्यान देने का भ्राग्रह किया। परन्तु श्रापश्री ने अपनी मनोभावना का संकेत करते हुए फरमाया कि मेरो यह कभी भी आकांक्षा नहीं रही है कि राजमहलों में व्याख्यान देने को मुख्य मानूं। भ्राज-कल जहां व्याख्यान होते हैं, वह सार्वजनिक स्थान है, यहां किसी के भ्राने-जाने पर प्रतिबंध नहीं है भीर यहां भ्राकर कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार व्याख्यान-श्रवण कर सकता है। यह स्थान महाराणा जी के लिये कोई वाधाकारी नहीं है। महाराणा साहव प्रवचन सुनने के लिये उत्सुक थे, ग्रतः जब श्रापश्री विहार कर नगर के वाहर विराज रहे थे, वहां ग्राकर उन्होंने व्याख्यान-श्रवण का लाभ लिया।

'प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्' कि उन्हें न तो संमान करने वाले के प्रति राग होता है और न ग्रपमान करने वाले के लिये हेप। उनका जीवन-प्रवाह तो समतल पर वहते जलप्रवाह की त शांति को पल्लवित, पुष्पित श्रीर समृद्ध करता रहना है। २३६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

# जमनापार के क्षेत्रों में

कल्प-मर्यादानुसार त्र्रापश्री का दिल्ली में विराजना हुआ। इस समय में भ्रनेक विद्वानों, नगर के संभ्रान्त नागरिकों, राजनेताओं आदि ने सेवा में उपस्थित होकर जैन-सिद्धान्तों के बारे में चर्चा-वार्ता कर जानकारी प्राप्त की।

सं० २००७ का चातुर्मास अलवर में व्यतीत करने की स्वीकृति दी जा चुकी थी और चातुर्मास प्रारम्भ होने में अभी कुछ समय था। म्रतः दिल्ली के उपनगरों में कुछ दिन विराजने के पश्चात म्रलवर की ग्रोर विहार करने का विचार चल रहा था कि जमनापार के क्षेत्रों के भ्रनेक भाई हिलवाड़ी ग्राम की हकीकत लेकर सेवा में उपस्थित हुए।

उन्होंने बताया कि हिलवाड़ी में स्थानकवासी जैन समाज के करीब २०-२५ घर हैं। उनके सामने दया-दानविरोधी मान्यतायें इस प्रकार के शाब्दिक छल द्वारा रखी जा रही हैं, जिससे वे इनकी वास्त-विकताग्रों को नहीं समभ पा रहे हैं। अतः ग्रापश्री का इन क्षेत्रों में पदार्पण होना बहुत जरूरी है।

जमनापार के क्षेत्रों के बंधुओं ने सीध-सादे शब्दों में ग्रपने इधर की स्थिति का संकेत किया था ग्रीर ग्रापश्री भी परिस्थिति को देखते हुए उघर के क्षेत्रों में विहार करना म्रावश्यक मानते थे। ग्रतः शारीरिक स्थिति निबल होने पर भी जनकल्याण के लिये भ्रापशी ने दिल्ली से जमनापार के क्षेत्रों की स्रोर विहार कर दिया । क्रम-क्रम से ग्रासपास के क्षेत्रों को स्पर्श करने के बाद आपश्री का पदार्पण हिलवाडी ग्राम में हुग्रा।

त्रापश्री ने परिस्थिति को समभकर प्रतिदिन ग्रपने प्रवदनों में जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्तों का विवेचन करना प्रारम्भ कर दिया। जिससे जैनवर्म श्रीर दया-दान के सम्बन्ध में फैलाई गई भ्रांत धारणाओं का निराकरण हुआ ग्रीर विपरीत श्रद्धा-प्ररूपणा से ग्रस्त भाइयों ने धर्म के सही स्वरूप को समभा।

इस प्रकार धार्मिक श्रद्धा का स्थिरीकरण करने के परचात ग्रापश्री ग्रन्थान्य क्षेत्रों की ओर विहार न कर हिलवाड़ी से ग्रलवर की ग्रोर विहार करने का विचार कर रहे थे कि कांबला, बड़ीत के धर्मप्रेमी भाइयों ने सानुरोध विनम्न विन्ती करते हुए निवेदन किया कि आपश्री चाहे हमारे यहां पर एक एक दिन ही विराजें, लेकिन ग्रपने चरणकमलों से हमारे क्षेत्रों को ग्रदक्त हो जित्त करें। ग्रापश्री के पधारने से हमारे क्षेत्रों का विद्येष उपकार होता।

आपश्री ने वहां के भाइयों को कार्ट समसाया और जातुमीस प्रारम्भ होने के समय ग्रादि के बारे में स्केट मां किया किन्तु उन भाइयों ने निवेदन किया कि सिर्फ एकाइ दिन का फर्क पड़िंगा ग्रीर निकट में ही हमारे गांवों के होते हुए मां ग्राप्यां का पदापंण न हो तो हमें दु:ख होगा। ग्रतः ग्रापथी बहुती म्हेडिट करमाकर कृतार्थं करें।

सन्त स्वभावतः दयाहं हुंदे हैं। श्रास्थी ने हिलवाड़ी से वड़ीत होते हुए कांधला की ग्रीर विहार कर दिया। जब ग्रापथी ने कांधला की सीमा में प्रवेश किया, दहीं के निवासियों की प्रफुल्यता का पार नहीं था। उस समय केंद्रा सकूर रहता था, सानी प्रकृति के कण-कण में एक नवीन चेतना का संदर्भ हो गया है, श्रीर उसका उल्लास जनमन में नहीं समा रहा है।

जैसे ही आपश्ची ने संतर्दात के साथ नगर के प्रवेशवाद में पदार्पण हुआ कि वहां के सम्प्रति वर्षप्रेमी सफ्जनों ने बड़े ही उत्तर्ह के साथ अगवानी की और हुपूर के माथ नगर के नाजमार्गी ने हिंहें हुए घमंस्थान में पदार्थ काला नका राजमार्गी के दोनों के ब्रिंग नागरिकों ने आपश्ची के क्षेत्र हुद अपने आपको धन्य माना

श्रापथी दो नार दिन क्षित्रशा दिनां भी प्रति प्रवास के कर से देश के स्थाप क

## २३६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

करने में ग्रपना गौरव माना। कांघला से विहार कर बड़ौत पघारे श्रौर वहां भी दो चार दिन विराजकर घर्मप्रेमी जनता को प्रतिबोध देते हुए श्रापश्री ने चातुर्मास हेतु श्रलवर की श्रोर विहार कर दिया। रोग का श्राक्रमण

बड़ीतवासियों ने भरे हुए हृदयों से विदाई दी और कुछ एक सज्जन काफी दूर तक साथ-साथ चले। लेकिन ग्रीष्म-ऋतु की प्रचण्डता और मार्ग में भ्रनेक गांवों के होते हुए भी साघ्वोचित ग्राहारादि की संयोगस्थित न बन सकने से टीटीरीमंडी के निकट भूत्रकुच्छ रोग पदा हो गया। जिससे एक डग चलना भी मुश्किल हो गया और जैसे-तैसे करके टीटीरीमंडी पहुंचे। सहसा ग्रीर सर्वथा पेशाब बन्द हो जाना शारीरिक स्वास्थ्य के लिये बड़ा खतरनाक होता है। मार्मिक पीड़ा, शारीरिक शिथिलता, विकलता भ्रादि इस रोग के परिणाम हैं।

टीटीरीमंडी में जैनों के एक-दो घर थे। गांव के एक वैद्य ने कुछ उपचार भी किया लेकिन वेदना बढ़ती ही जा रही थी। जब इस विषमस्थिति की जानकारी ग्रन्य बंघुओं को मिली तो उन्होंने दिल्ली श्रावक संघ को खबर दी ग्रीर दो कोम की दूरी पर स्थित सरकारी ग्रस्पताल से डाक्टर को बुलाया। डाक्टर ने परीक्षा कर नती से पेशाब कराई, जिससे वेदना कुछ कम हो गई।

श्राचार्य श्रीजी के स्वास्थ्य के समाचार मिलते ही दिल्ली माई विशेषज्ञों को लेकर टीटीरीमंडी जा पहुंचे तथा दूसरे क्षेत्रों श्रीसघों को भी इस विषमस्थिति की सूचना मिलने पर रतलाम, व्यावः वीकानेर, ग्रलवर ग्रादि से भी सैकड़ों भाई वहां पहुंच गये।

पूज्य भ्राचार्य श्रीजी की शारीरिक स्थित काफी गिर गई थी कमजोरी इतनी बढ़ गई कि चलना-फिरना बन्द हो गया। विशेषज्ञीं निदान करके बताया कि पेशाब की नली में गठान हो जाने से या स्थित बनी है और उपचार के लिये शीघ्र ही मोटर द्वारा दिल्ली है चलने का कहा। जब उन्हें बताया गया कि जैन साधु पेदल विहां

करते हैं श्रोर किसी भी स्थिति में मोटर श्रादि वाहन का उपयोग करना उनकी मर्यादा नहीं है। तब डाक्टरों ने कहा कि इसके लिये श्राप चाहे जो व्यवस्था करें लेकिन स्थिति को देखते हुए पैदल चलना खतरनाक है।

साधु पराश्रयी नहीं होते हैं। श्रस्वस्थ होने पर या तो वे श्रपनी परिचर्या स्वयं करते हैं या समान समाचारी वाले संतों से सहयोग ले सकते हैं, गृहस्थों से तो किसी भी स्थित में सहायता ले ही नहीं सकते हैं। परिस्थित की विकटता देखकर संतों ने ग्रापको ग्रपने कंघों पर उठा लिया। उस समय सबके मन में एक ही बात घूम रही थी कि किसी-न-किसी प्रकार दिल्ली पहुंच जायें।

ग्रीष्मऋतु तो थी ही श्रीर आचार्य श्रीजी की इस शारीरिक वेदना आदि से सत भी स्वस्थ नहीं थे। फिर भी उनके मनों में उत्साह था कि दिल्ली पहुंच गये तो आचार्य श्रीजी म. सा. निरोग हो जायेंगे।

संत आपश्री को उठाकर कुछ दूर चले अवश्य, किन्तु कंधों ने जवाब देना शुरू कर दिया और डोली के डंडों से परेशान होकर बार-बार कंधों की अदला-बदली करने लगे। अभी एक दो फर्लांग ही बढ़ होंगे कि आपश्री ने स्थिति को देखकर संतों को रुकने का संकेत किया। संत रुक गये। डोली नीचे रख दी गई और आपश्री नीचे उतरे। संतों ने समक्षा कि लघुशंका मिटानी होगी।

संत स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं, लेकिन ग्रपने निमित्त दूसरे को कष्ट देना सहन नहीं होता है। परदु: खकातर ग्रीर करुणामूर्ति सन्तजन खिन्न ही तब होते हैं जब दूसरों को क्लान्त देखते हैं। वे तो ममता त्यागकर ग्रात्मा में रमण करते हैं और ग्रात्मरमणता में उन्हें ग्रपने शर्रार का भान नहीं रहता है।

कुछ ही क्षणों में सन्तों ने देखा, श्रावकों ने निरखा और चिकित्सकों ने पलक उठाई कि पूज्य बाचार्य श्रीजी म. सा. मंथरगति से पैदल ही चल पड़े हैं। इस संकटापन्न स्थिति में भी अपूर्व साहस एवं श्रात्मवल के दर्शन कर उपस्थिति के मस्तक श्रद्धावनत हो गये। कुछ साहस संकलित कर चिकित्सकों ने रोका, सन्तों ने ग्रानुनय की, श्रावकों ने आग्रह किया, मगर यह सब पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के बढ़ते चरणों में व्यवधान नहीं डाल सके। इस विकट परिस्थित में भी आपश्री का एक ही उत्तर था— मैं ग्रपने लिये दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ।

मूत्रकुच्छ रोग की उग्रता चरमसीमा पर थी। वेदना उत्कट थी। पता नहीं कि जीवनरज्जु कब छिन्न भिन्न हो जाये। इस स्थिति का विचार ग्राते ही साथ में रहने वालों के मन छिन-छिन में सिहर उठते थे। मन की टीस ग्रन्दर-ही-ग्रन्दर गहरी होती जा रही थी। लेकिन ग्राचार्य श्रीजी तो इन सबसे परे जलकमलवत् निलिप्त थे ग्रीर स्वस्थ शरीरधारी की तरह चरणों में गित थी ईर्यान समिति पूर्वक। रोगजन्य निर्बलता ग्रीर चलने में श्रम का लेशमात्र भी ग्राभास नहीं हो रहा था और शनै:-शनै: मंथरगित से मार्ग तय करके आपश्री दिल्ली पधार गये।

ग्रापश्री के विहार की कथा जिस किसी ने भी सुनी ग्रीर चिकित्सकों को ग्रवगत कराई गई तो उनके ग्राश्चर्य का पार न रहा। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि इस सकटापन्न-स्थिति में इतनी दूर पैदल कंसे ग्राये ? जबकि चिकित्सा-विज्ञान की दृष्टि से ऐसे रोगी का एक कदम चलना भी जीवन को संकट में डालना है।

चातुर्मास प्रारम्भ होने का समय सिन्तकट था। दिल्ली वे अच्छे-अच्छे चिकित्सकों द्वारा रोग का निदान कराये जाने पर उन्होंने अपना निर्णय दिया कि इस रोग का उन्मूलन शल्यिकिया (आपरेशन) के द्वारा हो हो सकेगा। लेकिन पूज्य आचार्य श्रीजी का विचार था—यदि आपरेशन कराने की बजाय अन्य उपचारों से रोग का उन्मूलन हो जाये तो अच्छा है। इसलिये आपश्री ने चिकित्सकों की राय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि निर्दोष श्रीषधियों श्रीर श्रास के प्राणायाम द्वारा रोग शांत हो जाये तो अच्छा है।

लेकिन चिकित्सकों ने रोग की सभी स्थित बतलाते हुए कहा कि मूत्राशय में गांठ पड़ गई है श्रीर वह बिना श्रापरेशन किये दूर नहीं की जा सकती है श्रीर शीघ्र ही श्रापरेशन करा लेना चाहिये। इसके बारे में जितनी देरी होगी, उतना ही खतरा है।

चिकित्सकों की राय के बारे में विचार हो रहा था कि इसी बीच सदरबाजार दिल्ली के सुप्रसिद्ध यूनानी हकीम श्री प्रेमचन्द जी बरनालावाले ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के दर्शनार्थ ग्राये। उन्होंने रोग के बारे में जानकारी करने के बाद संघ के प्रमुख सज्जनों से कहा कि मुफे भी आचार्य श्रीजी की सेवा का कुछ अवसर मिले तो मैं भी ग्रपने नुस्खों को ग्रजमा सकूं। वृद्धावस्था के कारण मूत्राशय में ऐसी गांठ प्राय: हो जाती है, लेकिन मुफे ग्राशा है कि वह ठीक हो जायेगी। मैं भी ग्राप जैसा एक श्रावक हूँ ग्रीर मुफे भी सेवा करने का हक है। इसलिये सिर्फ तीन दिन मेरी दवा लें ग्रीर उससे फायदा दिखे तो ग्रागे चालू रिखये।

पूज्य आचार्य श्रीजी ग्रापरेशन सम्बन्धी दोषों से बचना चाहते थे। ग्रतएव हकीमजी की बात मान लेना ग्रापने ठीक समभा। इस स्वीकृति से हकीमजी को प्रसन्नता हुई और उपचार चालू होने के दो-तीन दिन बाद रोग में कमी दिखाई देने लगी ग्रीर वेचैनी घट गई।

शारीरिक स्थिति, चिकित्सकों की सलाह ग्रौर दिल्ली श्रीसंघ की विनती को घ्यान में रखते हुए सं० २००७ का चातुमीस ग्रलवर न होकर दिल्ली हुग्रा।

दिल्ली का यह चातुर्मास विद्वन्मंडल एवं जनसाधारण के लिये प्रेरणादायक रहा । नगरजन प्रापश्री की विद्वता से परिचित ही थे, श्रतः प्रातः, मध्याह्न श्रीर सायंकाल प्रवचन, तत्त्वचर्चा श्रादि के समय श्रिक-सै-अधिक श्रोताश्रों एवं जिज्ञासुश्रों की उपस्थिति होती थी ।

हकीम श्री प्रेमचन्द जी की दवा से रोग में काफी सुधार हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि आप पूर्ण स्व माने जायें। फिर भी प्रतिदिन प्रवचन, तत्त्वचर्चा ग्रादि का कम निर्वाध रूप से चलता रहा। स्थानीय विद्वानों के ग्रातिरिक्त अन्यान्य विदेशी विद्वान भी जैनदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये ग्रापके पास ग्राते रहते थे। ग्रापश्री उनकी जिज्ञासाग्रों का सयुक्तिक समाधान करते थे। एक दिन हंगरी निवासी बौद्धधर्म के प्रमुख विद्वान डा. फैलिक्स-बैली जंनसिद्धान्तों की विशेष जानकारी के लिये प्रवचन के समय पधारे ग्रीर स्याद्वाद सिद्धान्त के बारे में ग्रपनी जिज्ञासा व्यक्त की। अतएव श्राचार्य श्रीजी ने बहुत ही सरल और संयुक्तिक शैली में 'स्याद्वाद' के बारे में प्रवचन फरमाया। प्रवचन का साराश यह है—

'जैनधर्म आत्म-विजेताओं का महान् धर्म है। जिन्होंने रागद्वेष आदि अपने आन्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त करके सयम एवं
साधना द्वारा निर्मल ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा को उत्थान के मार्ग
पर अग्रसर किया है, उन्हें हमारे यहां 'जिन' (विजेता) कहा गया है
तथा इन विजेताओं द्वारा प्रेरित दर्शन का नामांकन जैन-दर्शन के नाम
से हुआ। अतः यह दर्शन किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग-विशेष या शास्त्रविशेष की उपज नहीं, बिल्क इसका विकास उन आत्माओं द्वारा हुआ
है जिन्होंने सारे सांसारिक (जातीय, देशीय, सामाजिक, विणय आदि)
भेदभावों व यहां तक कि स्वप्र को भी विस्तित कर अपने जीवन व
सत्य के लिए होम दिया। यही कारण है कि इसका यह स्वरूप इसव
महान् आध्यात्मिकता व व्यापक विश्वबन्ध्रत्व का प्रतीक है।

'मैं यहाँ पर जैनदर्शन की मौलिक देन स्याद्वाद या अनेकार वाद पर कुछ विशेष रोशनी डालना चाहता हूँ। जिस प्रकार सत्य साक्षात्कार में हमारी अहिंसा स्वार्थ संघर्षों को सुलभाती हुई आगे वहते हैं, जसी प्रकार यह स्याद्वाद जगत् के वैचारिक संघर्षों की प्रनोखी सुल भन प्रस्तुत करता है। श्राचार में अहिंसा और विचार में स्याद्वाद यह जैनदर्शन की सर्वोपरि मौलिकता कही है। स्याद्वाद को दूसरे शहर में वाणी व विवार की अहिंसा के नाम से भी पुकारा जा सकता है।

'किसी भी वस्तु या तत्त्व के सत्य स्वरूप को समभने के लिए हमें इसी सिद्धान्त का म्राश्रय लेना होगा। एक ही वस्तु या तत्त्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और इसिलए उसमें विभिन्न पक्ष भी हो जाते हैं। अतः उसके सारे पक्षों व दृष्टिकोणों को विभेद की नहीं, बिल्क समन्वय की दृष्टि से समभकर उसकी यथार्थ सत्यता का दर्शन करना इस सिद्धान्त से गहन चिन्तन के म्राधार पर ही संभव हो सकता है। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि एक ही वस्तु की कई बाजुएँ हो सकती हैं और उनमें भी ऐसी बाजुएँ म्रधिक होती हैं, जिनका स्वरूप अधिकतर प्रत्यक्ष न होकर म्रप्रत्यक्ष ही रहता है। म्रतः इन सारे प्रत्यक्ष व म्रप्रत्यक्ष पक्षों को समभने के बाद ही किसी भी वस्तु के सत्यस्वरूप का अनुभव किया जा सकता है।

'किसी वस्तु-विशेष के एक ही पक्ष या दृष्टिकोण को उसका सर्वांग स्वरूप समक्षकर उसे सत्य के नाम से पुकारना मिथ्यावाद या दुराग्रह का कारण बन जाता है। विभिन्न पक्षों या दृष्टिकोणों के प्रकाश में जब तक एक वस्तु का स्पष्ट विश्लेषण न कर लिया जाये, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हमने उस वस्तु का सर्वांग स्वरूप समक्ष लिया है। ग्रतः किसी वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों के ग्राधार पर देखने, समक्षने व विणित करने वाले विज्ञान का नाम ही स्याद्वाद या अनेकान्तवाद या श्रपेक्षावाद (Science of Versatility or Relativity ) कहा गया है।

'यह स्याद्वादी दृष्टिकोण किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वस्त की हिदयंगम करने के लिए परमावश्यक साधन है। इसके उर्वित मार्न हुदू-वादी या रूढ़िवादी विचारों की समाप्ति हो जाती है तथा एक उत्रार दृष्टिकोण का जन्म होता है, जो सभी विचारों की एक कर सहय का दिन्य प्रकाश शोधने में सहायक वनता है।

'एक ही वस्तु के स्वरूप पर विकास संहा अपनी असर-घलग दृष्टियों से सोचना शुरू करने हैं । यहां अब ने विकास का का

ठीक रूप से चलता है। किन्तु उससे आगे होता है कि एक ही वस्तु को विभिन्न हिष्टियों से सोचकर उसके स्वरूप को समन्वित करने की स्रोर वे नहीं भुकते। जिसने एक वस्तु को जिस विशिष्ट दृष्टि से सोचा है, वह उसे ही वस्तु का सर्वांग स्वरूप घोषित कर प्रपना ही महत्त्व प्रदर्शित करना चाहता है। फल यह होता है कि एकान्तिक द्दिष्टिकोण व हठवर्मिता का वातावरण मजबूत होने लगता है और वे ही विचार जो सत्य ज्ञान की ओर बढ़ा सकते थे, पारस्परिक समन्वय के अभाव में विद्वेषपूर्ण संघर्ष के जटिल कारणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्याद्वाद का सिद्धान्त उन्हें बताना चाहता है कि सत्य के टुकड़ों को पकड़कर उन्हें ही आपस में टकराओ नहीं, बिल्क उन्हें तरकीब से जोड़कर पूर्ण सत्य के दर्शन की स्रोर सामूहिक रूप से जुट पड़ो । भ्रगर विचारों को जोड़कर देखने की वृत्ति पैदा नहीं होती व एकांगी सत्य के साथ ही हठ को बांघ दिया जाता है तो यही नतीजा होगा कि वह एकांगी सत्य भी सत्य न रहकर मिथ्या में बदल जायेगा । अतः यह आवश्यक है कि अपने दृष्टिबिन्दु को सत्य समभते हुए भी अन्य दृष्टिबिन्दुग्रों पर उदारतापूर्वक मनन किया जाये तथा उनमें रहे हुए सत्य को जोड़कर वस्तु के स्वरूप को व्यापक दृष्टियों से देखने की कोशिश की जाये।

'सर्वसाधारण को स्याद्वाद की सूक्ष्मता का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए मैं एक दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहा हूँ।

'एक ही व्यक्ति श्रापने श्रलग श्रलग रिक्तों के कारण पिता, पुत्र, काका, मतीजा, मामा, भानजा श्रादि हो सकता है। वह ग्रपने पुत्र की हिंदर से पिता है तो इसी तरह अपने पिता की हिंदर से पुत्र भी। ऐसे भी अन्य सम्बन्धों के व्यावहारिक उदाहरण ग्राप ग्रपने चारों श्रोर देखते हैं। इन रिक्तों की तरह ही एक व्यक्ति में विभिन्न गुणों का विकास भी होता है। अतः यही हिंदर वस्तु के स्वरूप में लाग होती है कि वह भी एक साथ सत्-ग्रसत्, नक्वर-ग्रनक्वर, प्रत्यक्ष-ग्रप्रत्यक्ष,

क्रियाशील-अक्रियाशील, नित्य ग्रुणों वाली हो सकती है। जैसे एक ही व्यक्ति में पुत्रत्व व पितृत्व दो विरोधी गुणों का सद्भाव संभव है, क्योंकि उन गुणों को हम विभिन्न दृष्टियों से देख रहे हैं। उसी प्रकार एक ही वस्तु विभिन्न अपेक्षाओं से नित्य भी हो सकती है तथा म्रनित्य भी । जब स्थूल सांसारिक व्यवस्था भी सापेक्ष दृष्टि पर टिकी हुई है तो वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप को हठ में जकड़कर एकान्तिक बताना कभी सत्य नहीं हो सकता । यह ठीक वैसा ही होगा कि एक ही व्यक्ति को अगर पुत्र माना जाता है तो वह पिता कहला नहीं सकता श्रीर इसकी ग्रसत्यता प्रत्यक्षतः सिद्ध है। चाहे तो यह सांसारिक व्यवस्था ले लीजिए या सिद्धान्तों की स्वरूप विवेचना—सब सापेक्षद्दिष्ट पर श्रवलम्बित हैं। स्रगर इस दृष्टि को न माना जायेगा व सम्बन्धित सारे पक्षों के भ्राधार पर वस्तु के स्वरूप को न समक्ता जायेगा तो एक क्षण में ही जागतिक व्यवस्था मिट-सी जायेगी। श्राइचर्य यही है कि स्थूल रूप से जिस सापेक्षद्दष्टि को श्रपने चारों श्रोर सांसारिक व्यवहार में देखा जाता है, उसी सापेक्षदृष्टि को वैचारिक सूक्ष्मता के क्षेत्र में भूला दिया जाता है श्रीर फलस्वरूप व्यर्थ के विवाद उत्पन्न किये जाते हैं। 'यहां यह शंका की जा सकती है कि एक ही वस्तु में दो

'यहां यह शंका की जा सकती है कि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं ? शंकराचार्य ने यह आपत्ति उठाई थी कि एक ही पदार्थ एक साथ नित्य श्रीर श्रनित्य नहीं हा सकता, जैसे कि शीत श्रीर ऊष्ण गुण एक साथ नहीं पाए जाते। किन्तु शंका ठीक नहीं है। विरोध की शंका तो तब उठाई जा सकती है जबकि एक ही दृष्टिकोण—श्रपेक्षा से वस्तु को नित्य भी माना जाये श्रीर श्रनित्य भी। जिस दृष्टिकोण से वस्तु को नित्य माना जाये, उसी दृष्टिकोण से यदि उसे अनित्य भी माना जाये तब तो अवश्य ही विरोध होता है, परन्तु भिन्न-भिन्न दृष्टियों की श्राज्ञा से भिन्न-भिन्न गुण मानने में कोई विरोध नहीं आता, जैसे एक व्यक्ति उसके पुत्र की अपेक्षा पिता माना जाता है व पिता की श्रपेक्षा से पुत्र, तब पितृत्व व पुत्र

के दो विरोधी धर्म एक ही व्यक्ति में अपेक्षाभेद से रह सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं होता। विरोध तो तब हा जब हम उसे जिसका पिता माना है. उसी का पुत्र भी मानें। इसी तरह भिन्न-भिन्न अपेक्षा से भिन्न-भिन्न धर्म मानने में कोई विरोध नहीं होता।

'जैनदर्शन की मान्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होने वाला व नष्ट होने वाला श्रीर फिरं भी स्थिर रहने वाला बताया गया है। "उत्पादव्ययध्नीव्ययुक्तं सत्" यह पदार्थ के स्वरूप की व्याख्या है। भ्राक्चर्य मालूम होता है कि नष्ट होने वाली वस्तु भला स्थिर कैसे रहं सकती है, किन्तु स्याद्वाद ही इसको सुलक्षा देता है। ये तीनों पर्यायें सापेक्षद्दष्टि से कही गई हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की स्थिति बनी नहीं रह सकती है। उदाहरण स्वरूप समभ लीजिये कि एक सोने का कड़ा है स्रोर उसे तुड़ा कर जंजीर बना ली गई तो वह सोना कड़े की श्रपेक्षा से नष्ट हो गया एवं जंजीर की श्रपेक्षा से उत्पन्न हो गया, किन्तु स्वर्णत्व की ग्रपेक्षा से वह पहले भी था ग्रौर ग्रब भी है, वह उसकी स्थिर स्थिति हुई। पदार्थ की पर्याय बदलती है। उसमें पूर्व-पर्याय का विनाश व उत्तर-पर्याय की उत्पत्ति होती रहने पर भी पदार्थ का द्रव्यस्वरूप उसमें कायम रहता है। इस तरह पर्यायाधिक नय (दशा-परिवर्तन) की अपेक्षा से पदार्थ अनित्य है और द्रव्याधिक न्य (स्थिरस्थिति) की अपेक्षा से नित्य भी है। यही स्याद्वाद का गौरवन पूर्ण एवं मार्मिक स्वरूप है।

'स्याद्वाद के सिद्धान्त को जैनदर्शन का हृदय कहा जाता है। जैसे हृदय शुद्ध किया गया रक्त सभी ग्रंगों में समान रूप से संचारित करता रहे तो शरीर का टिकना सम्भव होगा। उसी तरह स्याद्वाद सभी सिद्धान्तों को समभने में समन्वय की उदार भावना की वरावर प्रेरणा देता रहता है। जैनदर्शन की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि वह ग्रपनी मान्यता के प्रति भी हठवादी (दुर्नयी) नहीं है। वहां तो सत्य से प्रेम किया जाता है ग्रीर निरन्तर ग्रपने स्वह्म

को सत्य के रंग में रंगा रखने में परम सन्तोष की अनुभूति की जाती है। सत्य की आराधना जैनदर्शन का प्राण है। वह न स्रपनी मान्यता के विषय में दुराग्रही है ग्रौर न दूसरों की मान्यताग्रों का किसी भी रूप में तिरस्कार करना चाहता है। वह तो केवल यह चाहता है कि समस्त विश्व पूर्ण सत्य के स्वरूप को समभने के सही राह पर ग्रागे बढ़े।

'स्याद्वाद एक तरह से संसार के समस्त विचारकों व दार्श-निकों का म्राह्वान करता है कि सब भ्रपने भ्रापसी हठवाद व एकांगी दृष्टिकोणों के कलह को त्याग कर एक साथ बैठो तथा एक दूसरे की विचारघाराभ्रों का स्पष्ट रूप से आदान-प्रदान करो। इस तरह जव सामूहिक रूप से व गुद्ध जिज्ञासा व निर्णय बुद्धि से सम्मिलित विचार-विमर्श किया जायेगा, उनका मन्थन होने लगेगा तो जरूर ही छाछ-छाछ पेंदे में रह जायेगी श्रीर साररूप मक्खन ऊपर तैर इन इन जायेगा । तब स्याद्वाद का सन्देश है कि उन विचारधाराद्वीं 🕏 मुनुह में से श्रसत्य श्रंशों को निकाल कर श्रलग कर दो, हुटहाद, यहान्यहाद श्रीर अपने ही विचारों में पूर्ण सत्य मानने की हुराग्रही हुनियीं की हुर तौर पर तिलांजिल दे दो । सत्य के भिन्न-मिन्न इडी हा चयुन हुनी, उन्हें जोड़ कर पूर्ण सत्य के दर्शन की छोर उन्हें हैं हैं। मुंड ही हायों है, पांव ही हाथी है या पीठ ही हाथी है, साम सहते रहने स कभी भी हाथी का असली स्वरूप सम्म में नहीं ग्रायेगा बल्क ऐसा हठाग्रह करने पर तो ऐसा मानका एकारी साथ होते पर भी हाथी के पूर्ण स्वरूप की दृष्टि से असन्य हैं। इदल देश । अतः सिद्धान्तीं और विचारों के क्षेत्र में इसे गर्मीरनापूर्वक समर्पत व सूलकाने की जरूरत है कि सूंड ही हाथी नहीं है पाँव ही हाथी नहीं है या पीठ ही हाथी नहीं है, बिल्क में सब असर असर हिस्स सिसकर पूरा हामी बनारे हैं धाज उन भ्रन्थों की तरह हाई। ईखरे की मनीवृत्ति चल रही हैं की तो दार्शनिक क्षेत्र में श्रीर हशा श्रेयारिक क्षेत्र में, इसे इस स्थापन प्रकाश में सुद्ध बना बेरे हा शाह सहात उत्तरकारिक और रहा

क्यों कि अगर वर्तमान में फैला हुग्रा विचार संघर्ष और अधिकाधिक जिटलता का जामा पहनता गया तो ग्राश्चर्य नहीं कि एक दिन पिछले युद्धों से भी श्रिधिक खोफनाक युद्ध संसार व मानवजाति की विकसित संस्कृति को बुरी तरह तहस-नहस कर डालेगा।

'विश्वशान्ति का प्रश्न धमं सम्यता व संस्कृति के विकास तथा समस्त प्राणियों के हित का प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, इस प्रश्न से अवश्य ही सम्बन्धित है। इस प्रश्न की सही सुलभ्रन पर ही मानवता की वास्तविक प्रगित का मूल्यांकन किया जा सकता है और विश्व शान्ति की नींव को मजबूत करने का आज की परिस्थितियों में सबसे प्रमुख यही उपाय है कि चारों ओर फैला हुआ विचारों का विषेला विभेद शांत किया जाये और एक दूसरे को समभ्रने के उदार दृष्टिकोण का प्रसार हो सके। ऐसे व्यापक वातावरण का सर्जन जैनदर्शन के स्याद्वाद सिद्धान्त की सुदृष्ट आधारशिला पर ही किया जा सकता हं। यदि प्रत्येक व्यक्ति व साप्रिक्त रूप से विभिन्न राष्ट्र व समाज इस स्याद्वाद दृष्टि को अपने वैचारिक कम में स्थान देने लगें तो विश्वशान्ति की कठिन पहेली सहज हो में शान्ति व सद्भावना से हल की जा सकती है। इस महान् सिद्धान्त के रूप में जैनधर्म विश्व की बहुत बड़ी सेवा बजाने में समर्थ है।

'उपसंहार रूप में मुक्ते यही कहना है, जो कि इस शास्त्र' वाक्य में कहा गया है—

''श्रितिय सत्थेण परेण परं, नित्य असत्यं परेण परं"

'सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम साध्य है। जीवन उन अनुभवों व विभिन्न प्रयोगों का कर्मस्थल है, जहाँ हम उनके जिये सत्य की साधना करते हैं, क्योंकि सत्य ही मुक्ति है, ईश्वरत्व की प्राप्ति है। जीवन के आचार विचार की सुघड़ता व सत्यता में व्यक्ति, समाज व विश्व की शांति रही हुई है तथा शांति के शुभ्र वातावरण में ऊँचे से ऊँचा आध्यात्मिक विकास भी सबके लिए सरल वन सकती

है। अतः विचारों की उदारता, पिवत्रता, शांतिपूर्ण प्रेरणा की जाग-हकता के लिए ग्राज स्याद्वाद के सिद्धान्त को बड़ी बारीको से समभने, परखने व ग्रमल में लाने की विशेष ग्रावश्यकता आ पड़ी है, जिसके लिए मैं ग्राशा करूं कि सब तरफ से उचित प्रयास ग्रवश्य किये जायंगे।' सन्तों ग्रीर श्रावकों ने विविध प्रकार की तपस्यायें कीं तथा धर्मप्रभावना के ग्रायोजनों से चातुर्मास समय समाप्त हुग्रा। ग्राचार्य श्रीजी पूर्ण रूप से निरोग नहीं हुए थे। दिल्ली श्रीसघ ग्रीर चिकित्सकों ने साग्रह निवेदन किया कि रोग निर्मूल नहीं हुग्रा है और जब तक उपचार पूरा नहीं हो जाता, आपश्री दिल्ली मे ही विराजें। यहां उप-

बिना रोग दूर नही होगा, अतः आपरेशन कराने की स्वीकृति दीजिये।
पूज्य आचार्य श्रीजी ने उत्तर में फरमाया कि यह शरीर तो
क्षणभंगुर है, इसकी कितनी भी संभाल करें तो भी नष्ट होगा। यदि
कुछ कष्ट भी सहना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु आपरेशन कराने की
इच्छा नहीं है। व्यथं ही इस शरीर के निमित्तसंयम-साधना में व्यवधान नहीं डालना चाहिये। जितने दिन इस शरीर का उपयोग होगा,
सो हो जायेगा।

चार के अच्छे-से-अच्छे सावन ग्रौर विशेषज्ञ हैं ग्रौर ग्रापरेशन कराये

यह है विरागियों की वीतरागता। वे आत्मोपलिक्स को सर्वो-परि मानते हैं। वे अपने संयम-तप-त्यागमय जीवन, निरीहवृत्ति एवं उपदेशों से सुख-शांतिप्रद वातावरण का निर्माण करते हैं। उपरी तौर पर देखने से कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, लेकिन वे जो निर्माण करते हैं वह आंतरिक होता है और उसकी नींव गहरी, दृढ़ और स्थायी होती है। मानवजाति के सबल और व्यापक संस्कारों का निर्माण सन्तों की बदौलत हुआ है। सन्त चलते-फिरते शिक्षाकेन्द्र हैं, विश्व-कोष हैं भौर स्वतःप्राप्त विशुद्ध परामर्शदाता हैं। वे तीर्थहप होकर किन्ते वालों को तैरने का बोध कराते हैं, तिन्नाणं तारयाणं हैं।

चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात कुछ दिनों तक दिल्ली के विभिन्न

उपनगरों में विराजे। जब सदर बाजार पधारै तब वहां पर पंजाब सम्प्रदाय के सन्त स्थिवर मुनिश्री भागमलजी म., मुनिशी तिलोकचन्दजी म. आदि विराजते थे। उनसे आचार्य श्रीजी म. सा. का मिलन हुग्रा। उसी ग्रवसर पर स्थिवर मुनिश्री भागमलजी म. के पास होने वाली एक वंरागी भाई की भागवती दीक्षा आचार्य श्रीजी म. सा. के मुखार-विन्द से सम्पन्न हुई। इसी तरह पंजाब की प्रसिद्ध महासती श्री पन्ना-देवीजी म. की सितयों के पास होने वाली एक बहिन की भागवती दीक्षा भी ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के द्वारा सम्पन्न हुई।

ग्रयोग्य को दीक्षा नहीं

दीक्षा-सम्पन्न होने के पश्चात दिल्ली के एक लालाजी करीब १३-१४ वर्ष के एक लड़के को लेकर सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे कि मुक्ते एक चेला भेंट करना है, ग्राप इसको ग्रहण कीजिये। तब आचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया कि यदि दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी स्वतः दीक्षा लेने की भावना से ग्राता है तो सबसे पहले उसकी भावना की परीक्षा की जाती है और संयम की योग्यता मालूम होने पर उसके सरक्षकों की ग्राज्ञा पूर्वक दीक्षा दी जा सकती है। लेकिन इस तरीके की भेंट नहीं ली जाती है। इसी तरह दूसरे भी पांच-सात व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण करने के भाव व्यक्त किये, लेकिन कसौटी पर खरे नहीं उतरने से ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने दीक्षा नहीं दी।

सं० २००७ का चातुर्मास ग्रलवर होना था, लेकिन शारीरिव कारणवश दिल्ली विराजना पड़ा था। इससे अलवर के नागरिकों के कुछ निराशा भी हुई, किन्तु परिस्थित को देखते हुए उन्हें निराशा में भी विश्वास की एक किरण दिखाई दे रही थी कि ग्राचार्य श्रीजी म सा. स्वस्थ रहेंगे तो ग्रागाभी वर्ष अवश्य ही चातुर्मास होना संभव है।

अलवर श्रीसंघ को पूज्य श्राचायं श्रीजी म. सा. के स्वास्थ्यः सुवार से संतोप था। श्रतः पुनः श्रागामी वर्ष का चातुर्मास ग्रलवर रने की विनती लेकर सेवा में उपस्थित हुग्रा श्रीर पूज्य श्राचायं श्रीजी म. सा. ने द्रव्य-क्षेत्र श्रादि को घ्यान में रखते हुए विविध श्रागारों के साथ सं० २००८ का चातुर्मास श्रलवर में करने की स्वीकृति फरमाई।

अलवर की ग्रोर विहार करने के लिये आचार्य श्रीजी म. सा. सर्व्जीमण्डी से विहार कर नई दिल्ली पघारे। वहां पर उपस्थित सर्व्जीमण्डी, सदर बाजार, चांदनी चौक दिल्ली तथा ग्रास-पास के क्षेत्रों के संकड़ों भाई-बहिनों के समक्ष ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया कि परिस्थितवश मुक्ते दिल्ली क्षेत्र में रहना पड़ा ग्रीर रोगशमन के लिये जहां तक हो सका निर्दोष उपायों का ग्रवलम्बन लिया गया। फिर भी डाक्टरों को दिखाना, जांच करवाना ग्रादि लाचारीवश सयमी-मर्यादा में लगे दोषों का मैं प्रायिवत ग्रहण करता हूँ।

ग्राचार्य श्रीजी म. सा. की संयम-मर्यादा के प्रति निष्ठा और जाग्रति देखकर उपस्थित दिल्ली श्रीसंघ और दूसरे-दूसरे श्रीसंघों के सदस्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वहां के बुजुर्ग कहने लगे कि विशेष दोष नहीं लगने पर भी जनता के समक्ष यिंकिचित दोषों का भी शुद्धि-करण करके प्रायश्चित ग्रहण करना हमारे दिल्ली नगर के लिये यह पहला ही ग्रवसर है।

पुनः रोग-उदय

श्रीषधोपचार से यद्यपि रोग उपशांत हो गया था श्रीर श्राचार्य श्रीजी म. सा. विहार भी करने लगे थे, फिर भी पैदल चलने से पुन: रोग उभर श्राया। लेकिन रोगजन्य वेदना को समतापूर्वक सहन करते हुए सं० २००८ के चातुर्मास के निमित्त यथासमय अलवर पधार गये।

श्रलवर श्रीसंघ ने अगवानी करते हुए नगर-प्रवेश कराया। शारीरिक अस्वस्थता के कारण श्राचार्य श्रीजी म. सा. को विश्राम करने की जरूरत थी, किन्तु दर्शनाथियों के श्राने-जाने, प्रातः प्रवचन, मध्याह्न वांचणी श्रीर सायंकाल तत्त्वचर्चा में श्रीधकांश समय लगने से विश्राम फरने के लिये अवकाश नहीं मिलता था। यद्यपि अलवर के स्व-जलवायु का स्वास्थ्य पर धनुकूल प्रभाव भी पड़ा, लेकिन श्रीधक प २५२: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

श्रम के कारण रोग में वृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। फिर भी पहले की तरह ही मुखमंडल पर मधुर मुस्कान श्रीर तपोपूत तेजस्विता भलकती रहती थी।

#### भलवर-नरेश की श्राकांक्षा

पूज्य आचार्य श्रीजी के प्रतिदिन प्रवचन महावीर भवन में होते थे। जिनका लाभ श्राबालवृद्ध श्रोतागण उठाते थे। एक दिन श्रलवर नरेश ने स्थानीय श्रीसंघ के प्रमुख सज्जनों के द्वारा आचार्य श्रीजी की सेवा में निवेदन करवाया कि आचार्य महाराज महलों में पधार कर हमें दर्शन श्रीर सेवा का श्रवसर प्रदान करें श्रीर दो शब्द सुनावें।

उक्त भावना को सेवा में निवेदन किये जाने पर ग्रापशी ने प्रत्युत्तर में फरमाया कि भ्रलवर नरेश की धर्मभावना एवं साधु सन्तों के प्रति ग्रादरभाव प्रशंसनीय है। लेकिन मेरे लिये तो राजा ग्रीर रंक सभी समान हैं। किसी विशिष्ट स्थित के ग्रतिरिक्त वर्तमान स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने-आने की भावना नहीं रखता हूँ और इससे भ्रन्य व्यक्तियों को भी असुविधा हो सकती है। दूसरों के साथ ग्रलवर नरेश भी यहां पर धर्म लाभ ले सकेंगे।

ऐसा स्पष्ट उत्तर वही दे सकते हैं जो मानापमान की श्रनुः भूति से उदासीन हैं श्रीर जिनको किसी से कोई श्राकांक्षा नहीं हैं। वे तो जलकमलवत् संसार में रहकर निलिप्त भाव से विचरण करते रहें हैं। सन्तों की महिमा महान है। इन महापुरुषों के बारे में कहा गया हैं

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुम्रा बेपरवाह।
जिनको कछु न चाहिये, वे शाहन के शाह।।
अरि-मित्र, महल-मसान, कंचन-कांच, निन्दन-थुतिकरन।
पर्घावतारन, असिप्रहारन में सदा समता घरन।।
जग-सुहितकर सब म्रहितहर श्रुति-सुखद सब संशय हरें।
अमरोगहर जिनके बचन मुखचन्द्रतें म्रमृत भरें।।

लाभालाभे सुहे दुक्खे जीविए मरणे तहा । समो निंदापसंसासु तहामाणावमाणओ ॥

पूज्य भ्राचार्य श्रीजी की भावना का संकेत अलवर नरेश को करा दिया भ्रीर उन्होंने विजयादशमी (दशहरा) के दिन स्वयं महावीर भवन में आकर प्रवचन-श्रवण का लाभ उठाया।

#### संगठन के लिये घोषणा

समाज की धर्मकरणी के आधार संत-सितयां जी म. को एक प्राचार्य के नेश्राय में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के नाम से संगठित देखने की चतुर्विध श्रीसंघ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे तो एकता सम्बन्धी प्रयत्नों का सूत्रपात पूज्य आचार्य श्री जवाहर-लालजी म. सा. के समय सन् १६३३ से ही हो चुका था श्रीर यह प्रयत्न उसी के श्रागे की कड़ी थे।

संगठन के प्रयत्नों में वेग लाने की हिष्ट से श्री अ. भा. इवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स के एक शिष्टमंडल ने पूज्य आचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित होकर एक गांव में एक चातुर्मास होने की विनती की थी थीर परीक्षण के रूप में तीन वर्ष तक ग्राचार्य श्रीजी ने ग्रपनी श्रीर से ऐसा करने की मंजूरी फरमा दी थी। फलस्वरूप शिष्टमंडल को निकट भविष्य में पुन: श्रमण-संमेलन होने के कुछ कुछ श्रासार दिखाई देने लगे थे श्रीर इस सम्बन्ध में शिष्टमंडल ने श्रन्यान्य मुनिराजों से परामर्श करके प्रारूप तैयार किया।

संगठन-विषयक प्रारूप तैयार हो जाने के पश्चात् पुनः श्री ग्र. भा. श्वे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स का शिष्टमंडल साघु-सम्मेलन के बारे में निश्चित प्रस्ताव लेकर पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में उपस्थित हुग्रा धीर श्रपने कार्यो का विवरण वताया।

शिष्टमण्डल के प्रयत्नों के लिये श्रपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया कि एक समाचारी, प शिष्यपरम्परा तथा एक के हाथ में प्रायश्चित श्रादि व्यवस्था भीर श्राचार्य के नेश्राय में समस्त साधु-साध्वियां साधना करने की भावना रखते हैं तो मैं श्रीर मेरे नेश्राय में रहने वाले साधु साध्वी संघ-ऐक्य के लिये अपने श्रापको विलीन करने में सर्वप्रथम रहेंगे। श्रापश्री के हृदय में संघ-ऐक्य की भावनायें हिलोरें ले रही थी श्रतः श्रलवर में उपस्थित चतुर्विध श्रीसंघ के समक्ष श्रपनी महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए फरमाया— मुफे किसी संप्रदाय विशेष के प्रति न मोह है, न ममता है श्रीर न लगाव है। संत-जीवन ममता-विहीन होना चाहिये। किन्तु श्रपने कर्तव्य-पालन के लिये संप्रदायान्तर्गत कार्यरत रहना पड़ता है। यदि एक आचार्य की नेश्राय में एक समाचारी श्रादि का निर्णय करते हुए संयम-साधना के पथ पर चारित्रिक दृढ़ता के साथ श्रग्रसर होने की स्थिति के योग्य कोई संगठन बनता है तो मैं प्रथम मुनि होऊगा जो श्रपनी श्राचार्य पदवी को छोड़कर संगठन के अधीन चतुर्विध संघ की सेवा करने के लिये सहर्ण तत्त्पर रहूँगा। जो निष्ठा पूज्य गुरुदेव श्रीमज्जवाहराचार्य के हृदय में विद्यमान थी, वही निष्ठा मेरे मानस में रम रही है।

उक्त घोषणा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए शिष्टमण्डल एवं उपस्थित चतुर्विध संघ ने अभिनन्दन किया। संघ-ऐक्य के बारे में आपकी अटूट निष्ठा का सक्षिप्त दिग्दर्शन मात्र यहां कराया गया है भीर इसकी पूर्ति के लिये यावज्जीवन प्रयत्नशील रहे।

इस घोषणा से स्थानकवासी समाज को एकसूत्र में मावह होने का सूत्रपात हुम्रा। लेकिन उद्देश्य रूप में स्वीकार किये जाने पर भी भविष्य में भावनानुसार कार्य किये जाने की किसी ने प्रावश्यकती श्रनुभव नहीं की श्रीर स्वार्थपूर्ति के प्रयत्न प्रच्छन्न रूप से चलते रहे। लेकिन ग्राचार्य श्रीजी म. सा. इस उद्देश्य पर दृढ़ रहे श्रीर तदनुसार चलने वाले संत-सतियों का एक संगठन बनाकर संगठन-सम्बन्धी उद्देश्य को श्रमली रूप दे दिया।

रोग की विषमतम स्थिति

चातुर्मास का समय घामिक प्रभावना के साथ सम्पन्न हो रहा



था। लैकिन पूज्य ग्राचार्य श्रीजी की शारोरिक स्थिति दिनोंदिन विषम बनती जा रही थी। जिस समय ग्राप लघुशंका से जैसे-तैसे निवृत्त होकर उठते तो शरीर पशीने से सराबोर हो जाता था ग्रीर मालूम पड़ता था कि स्नान के बाद जैसे शरीर पोंछना बाकी हो। बूंद-बूंद कर पेशाब निकलता था लेकिन श्रसह्य वेदना होते हुए भी मुख पर पीड़ा की रेखा तक नहीं दिखती थी।

रोग की इस विषम स्थिति से संतों ग्रीर श्रीसंघ की चिन्ता का पार नहीं था। ग्रतः ग्रलवर श्रीसघ ने निश्चय किया कि रोगोन्मूलन के लिये तत्काल ग्रापरेशन करवाया जाये। राजकीय चिकित्सालय के प्रमुख शल्यचिकित्सक एवं ग्रन्य प्रमुख चिकित्सकों ने तो पहले ही निणय कर दिया था कि शल्यिकिया शीझातिशोझ हो जाना चाहिये। इसके लिये जितनी देरी होगी, उससे जीवन को खतरा है।

लेकिन पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. निर्दोष उपचार के लिये तो तैयार थे और शल्यचिकित्सा जैसे उपचार से वचना चाहते थे। इस सम्बन्व में श्राप फरमाया करते थे— भोले भाइयो ! कर्मों की व्याधि का मूल इस श्रापरेशन से निर्मूल होने वाला नहीं है। कर्म-च्याधि का मूल बहुत गहरा है, उसका उन्मूलन यह डाक्टर नहीं कर सकेगे। हां ये शारीरिक च्याधि को मिटाने में निमित्त हो सकते हैं, लेकिन कर्मों को मूल से उखाड़ने के लिये तो श्रात्म-पुरुषार्थ की जरू-रत है। श्रात्मा में पेंठे हुए दोषजनक तत्त्वों को निकाल कर फैंकना होगा। श्रतः श्रापरेशन के विना ही अगर काम चलता हो तो चला लेना चाहिये।

पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ग्रपनी शारीरिक व्याधि के लिये जितने उदासीन थे जतनी ही ग्रलवर श्रीसंघ एवं वीकानेर, रतलाम, व्यावर ग्रादि आदि ग्रन्यान्य नगरों ग्रीर ग्रामों के उपस्थित श्रावक-धाविषाग्रों की चिन्ता बढ़ती जा रही थी। अतः इस जटिल स्थिति से चिन्तित ग्रलवर श्रीसंघ ने उस समय उपस्थित ग्रंगणी श्रावकों की : पा ग्रायोजन किया। सभा में स्थिति की विषमता पर विचार

सर्वानुमित से निर्णय किया गया कि ग्राचार्य श्रीजी के विचार संयम-साधना के ग्रनुह्नप हैं। लेकिन ग्राचार्य श्रीजी का जीवन एवं शरीर श्रीसंघ के लिये ग्रमूल्य है ग्रीर उन पर श्रीसंघ का ग्रधिकार है। ग्रतः हम सब ग्रपने दायित्व को लक्ष्य में रखते हुए पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में निवेदन करें कि संघहितार्थ ग्राप अपना शरीर संघ को समर्पित कर देने की कृपा करें, जिससे संघ जैसा उचित समभें वेसी व्यवस्था कर सके।

संव के विनम्न निर्णय को पूज्य ग्राचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित किया गया तो सघ के ग्राग्रह श्रीर युवितयों को ध्यान में रखते हुए ग्रापने वैसा ही उत्तर दिया जैसा ग्रापके गुरुदेव स्व. पूज्य जवाहराचार्य ने भीनासर में दिया था। उन्होंने फरमाया था— इस शरीर पर सघ का भी अधिकार है, यह शरीर मेरे श्रकेले का नहीं है, श्रीसघ का भी है। श्रीसंघ की जो इच्छा हो वही कर सकता है। मुके अपनी ग्रोर से कुछ भी नहीं कहना है।

श्राचाय श्रीजी की कितनी महानता थी कि श्रीसंघ के आगृह के समक्ष अपना ग्रस्तित्व गौण कर लिया और संघ की इच्छा की तिरस्कार नहीं किया। श्रीसंघ ने समग्र परिस्थित का गम्भीरता से विचार कर श्रापरेशन करवाना तथा भारत के सुप्रसिद्ध सर्जन व पूज्य ग्राचायं श्री जवाहरलाल जी म. सा. के जलगांव में किये गये श्रापरेशन से श्रीसंघ के विश्वासपात्र डा. श्यामराव रामराव मूलगांवकर ववई से ग्रापरेशन कराना तय किया।

सभी उपस्थित सज्जन इस ग्रवसर पर ग्रपनी-अपनी सेवायें देने के लिये ग्राग्रह कर रहे थे, लेकिन बीकानेर निवासी दानवीर सेठ श्री गोविन्दराम जी भीखनचन्द जी भंसाली की विनम्न विनती ग्रीर निवेदन पर श्रीसंघ ने श्री भसाली जी को लाभ-प्राप्ति की स्वीकृति दी। इस महान् सुअवसर की प्राप्ति होने से श्री भंसाली जी के हुएं का पार न रहा और श्रीसंघ ने ग्रभिनन्दन करते हुए ग्रपना प्रमोद व्यक्त किया।

## श्रापरेशन होने के पूर्व

श्रापरेशन गम्भीर था । डा. मूलगांवकर से संपर्क स्थापित कर समय निश्चित हो चुका था और देश के कोने कोने में इसकी जानकारी हो जाने से दर्शनार्थियों का ग्रलवर ग्राने का तांता लग गया। स्थिति की गम्भीरता से सभी के चेहरों पर चिन्ता भलक रही थी। अलवर निवासियों के द्वार ग्रागत बन्धुग्रों के लिये खुले थे ग्रीर श्रीसंघ के कार्यकर्ता वड़ी तत्परता से प्रबन्ध कर रहे थे।

श्रापरेशन का दिन भी आ गया। डा. मूलगांवकर श्रपने श्रन्य चार सहयोगी डाक्टरों के साथ बंबई से श्रलवर श्रा गये थे श्रोर उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध शल्यचिकित्सक डा. बांचू से मिलकर श्राप-रेशन की तैयारी की। श्री महावीर भवन के एक कमरे में ही श्रापरे-शन के लिये स्थान बनाया गया था। डा. मूलगांवकर ने पूज्य श्राचार्य श्रीजी की शरीर-परीक्षा की और श्रापरेशन की गम्भीरता को देखते हुए श्रावश्यक साधनों को एकत्रित कर लिया गया।

क्षण क्षार पल-पल करते-करते क्रापरेशन होने का अवसर भी आ गया । महावीर भवन के चारों श्रोर जनमेदनी का जमाव हो चुका था और जिघर भी देखो उधर जनसमूह महावीर भवन की ध्रोर श्राता दिखाई दे रहा था और वातावरण में निस्तब्धता छाई हुई थी।

भ्रापरेशन स्थल पर प्रवेश करने से पूर्व पूज्य भ्राचार्य श्रीजी र. सा. उपस्थित जनसमूह के सन्मुख पघारे। दर्शनाथियों ने जयघोष रिते हुए सिविधि वंदना की श्रीर भ्रपने नेत्रों को आचार्य श्रीजी के गांत, गम्भीर मुखमंडल पर केन्द्रित कर लिया। निस्तव्धता व्याप्त होने रि श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने भ्रपनी भावना व्यक्त करते हुए फरमाया—

'आज चतुर्विष श्रीसघ यहां उपस्थित है। पूर्वोपाजित ग्रसाता-देटनीय कर्म के उदय से दारीर में रोग की उत्पत्ति हुई है, जिसे मैं उम्हापूर्वक सहन करके ग्रीर तपस्यादि में प्रवृत्त होकर निजंरामार्ग की ग्रीर भग्रमर होना चाहता था, किन्तु चतुर्विष संघ की ग्राह्म इसके अनुकूल न होने की जानकर, संघ की आज्ञा मानते हुए मैं शल्यचिकित्स के लिये प्रस्तुत हो रहा हूँ। ऐसी परिस्थित में मुफे किया एवं दोषे का लगना अवश्यभावी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूँ वि जब तक मैं इस प्रवृत्तिमार्ग से निवृत्त होकर प्रायश्चित न कर लूं और लगे हुए दोषों व कियाओं के लिये समुचित दंड ग्रहण न कर लूं, तब तक मुफे वदन न करें। स्थित गम्भीर है, इसलिये आपरेशन कराने वे पूर्व मैं ज्ञात एव अज्ञात अवस्था में अथवा संघहित के कार्यों में भी यि मेरे किसी कियाकलाप से आवक, आविका, साधु, साध्वी रूप चतुर्विष श्रीसंघ को किसी प्रकार क्लेश पहुंचा हो तो अन्तर्मन से सबसे क्षमत-क्षमापना करता हूँ और आज्ञा करता हूँ कि आप सब जीवन के इस कटकाकीण पथ पर भगवान महावीर द्वारा प्रदिशत अखड ज्ञानज्योति को हृदयंगम कर शाइवत सुख की ओर अग्रसर होते रहेंगे।

'मुभे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब गुरुदेव का प्रसाद है और समाज के सहकार का फल है। मैं गुरुदेव और समाज का ऋणी हैं।

पूज्य आचार्यश्री के उल्लिखित भाव श्रमणसस्कृति के त्याग-प्रधान प्रकृति के प्रतीक थे। उनमें हृदय की ग्रभिव्यक्ति, जैन-शासन की पावन परंपरा को ग्रक्षुण्ण बनाये रखने की ग्रभिलाषा ग्रीर संतजनी-चित उच्चकोटि की उदारता व्यक्त की गई थी।

उपस्थिति ने ग्राचार्यदेव के रुट्दों को सुना तो ग्रवश्य या किन्तु हृदय थम न सका। श्रिधकांश के नेत्रों से ग्रश्रुधारा प्रवाहित होते लगी ग्रीर कई एक की ग्राखें सूखी भी थीं ता मन की पीड़ा मन ही ग्रनुभव कर रहा था ग्रीर ऐसे ही वातावरण में निमग्न जनसमूह की छोड़ ग्राचार्यदेव ग्रापरेशन के लिये पधार गये।

श्रापरेशन करने के पूर्व डावटरों ने श्राचार्य श्रीजी के श्रांग व ह्रय की घड़कन की पुन: परीक्षा की। डावटरों को यह सब करतें देख श्राचार्यदेव ने स्मित हास्य किया। खातरी कर लेने के बार आपरेशन श्रारम्भ हो गया। डावटरों के कुशल हाथ शारीरिक रोग

षाचायं-जीवन : २५६

उन्मूलन के लिये चपलता से ग्रस्त्रों से अठखेलियां करने लगे। रक्त की धारा बह निकली, किन्तु पूज्य आचार्यदेव सब कुछ देखते हुए भी डाक्टरों से बातचीत कर रहे थे। मुख पर वेदना की रेखा तक नहीं थी। मानो देहातीत स्थिति में विचरण कर रहे हों।

भत्यधिक रक्तप्रवाह के अनुमान से डाक्टरों ने रक्त चढ़ाना चाहा किन्तु आचार्यदेव ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि यदि जीवन समाप्त होता हो, तो हो जाये किन्तु इस नश्वर शरीर के लिये अन्य किसी जीव को कष्ट पहुंचाना मुभे अभीष्ट नहीं है। डाक्टर-गण पहले ही आपकी सहनशीलता देखकर विस्मित हो रहे थे और इस बात ने तो उन्हें और भी आश्चर्य में डाल दिया। बेहोशी के लिये क्लोरोफार्म सूंघे बिना ही इतने गम्भीर आपरेशन के लिये तैयार हो जाना एक आलोकिक घटना ही थी। वस्तुतः महात्माओं का हृदय दूसरों के लिये तो फूल-सा होता है और अपने प्रति वज्र-सा कठोर।

> वज्रादिप कठोराणि मृदूनि कुसुमादिप । लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥

लोकोत्तर पुरुषों के चित्त को परखना वड़ा ही कठिन है। एक भ्रोर वे वज्ज के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं तो दूसरी भ्रोर कुसुम से भी कोमल भ्रोर फिर हमारे श्राचार्यंदेव ने तो उस संस्कृति के वायु-मंडल में सांसें ली थीं जो विघान करती है—

श्रवि श्रप्पणो वि देहंमि नायरंति ममाइयं ।

महात्मागण अपनी देह के प्रति भी ममता का भाव उत्पन्न नहीं होने देते । जिन्होंने काया को भी पराया समक्ष लिया और ग्रपने गुढ ग्रानन्दमय स्वरूप में ग्रवगाहन कर लिया है उन्हें संसार की कोई भी घटना व्यथा नहीं पहुंचा सकती है । जिनके सामने गजसुकुमार का उच्चतर ग्रादर्श है, वे शारीरिक व्यथा से कव व्याकूल होते हैं?

डाक्टरों ने सफलता पूर्वक रोगाकान्त धवयव को निकाल लिया। भापरेशन सफल हुमा श्रीर सोत्सुक जनसमूह को सफलता के अनुकूल न होने की जानकर, संघ की आज्ञा मानते हुए मैं शल्यचिकित्सा के लिये प्रस्तुत हो रहा हूँ। ऐसी परिस्थित में मुफ्ते किया एवं दोषों का लगना अवश्यभावी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब तक मैं इस प्रवृत्तिमार्ग से निवृत्ता होकर प्रायश्चित न कर लूं और लगे हुए दोषों व कियाओं के लिये समुचित दंड ग्रहण न कर लूं, तब तक मुफ्ते वंदन न करें। स्थिति गम्भीर है, इसलिये आपरेशन कराने के पूर्व मैं ज्ञात एव अज्ञात अवस्था में अथवा संघहित के कार्यों में भी यदि मेरे किसी कियाकलाप से श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी रूप चतुर्विध श्रीसंघ को किसी प्रकार क्लेश पहुंचा हो तो अन्तर्मन से सबसे क्षमत-क्षमापना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब जीवन के इस कंटकाकीण पथ पर भगवान महावीर द्वारा प्रदिशत अखड ज्ञानज्योति को हृदयंगम कर शाश्वत सुख की श्रोर अग्रसर होते रहेंगे।

'मुभे जो कुछ भी प्राप्त हुन्ना है वह सब गुरुदेव का प्रसाद है स्रोर समाज के सहकार का फल है। मैं गुरुदेव और समाज का ऋणी हूँ।

पूज्य आचार्यश्री के उल्लिखित भाव श्रमणसंस्कृति के त्यागः प्रधान प्रकृति के प्रतीक थे। उनमें हृदय की ग्रभिव्यक्ति, जैन-शासन की पावन परंपरा को श्रक्षुण्ण बनाये रखने की श्रभिलाषा ग्रीर संतजनोक चित उच्चकोटि की उदारता व्यक्त की गई थी।

उपस्थिति ने म्राचार्यदेव के शब्दों को सुना तो म्रवश्य या किन्तु हृदय थम न सका। अधिकांश के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी भ्रौर कई एक की म्राखें सूखी भी थीं ता मन की पीड़ा मन हो श्रनुभव कर रहा था भ्रौर ऐसे ही वातावरण में निमग्न जनसमूह को छोड़ श्राचार्यदेव ग्रापरेशन के लिये पधार गये।

श्रापरेशन करने के पूर्व डाक्टरों ने श्राचार्य श्रीजी के शरीर व हदय की घड़कन की पुन: परीक्षा की । डाक्टरों को यह सब करते देख श्राचार्यदेव ने स्मित हास्य किया । खातरी कर लेने के बाद बापरेशन प्रारम्भ हो गया । डाक्टरों के कुशल हाथ शारीरिक रोग- उन्मूलन के लिये चपलता से ग्रस्त्रों से अठखेलियां करने लगे। रक्त की घारा बह निकली, किन्तु पूज्य आचार्यदेव सब कुछ देखते हुए भी डाक्टरों से बातचीत कर रहे थे। मुख पर वेदना की रेखा तक नहीं थी। मानो देहातीत स्थिति में विचरण कर रहे हों।

ग्रत्यिक रक्तप्रवाह के श्रनुमान से डाक्टरों ने रक्त चढ़ाना चाहा किन्तु श्राचार्यदेव ने श्रपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि यदि जीवन समाप्त होता हो, तो हो जाये किन्तु इस नक्वर शरीर के लिये अन्य किसी जीव को कष्ट पहुंचाना मुक्ते श्रभीष्ट नहीं है। डाक्टर-गण पहले ही श्रापकी सहनशीलता देखकर विस्मित हो रहे थे ग्रौर इस बात ने तो उन्हें और भी आक्चर्य में डाल दिया। बेहोशी के लिये क्लोरोफार्म सूंघे बिना ही इतने गम्भीर आपरेशन के लिये तैयार हो जाना एक आलौकिक घटना ही थी। वस्तुतः महात्माग्रों का हृदय दूसरों के लिये तो फूल-सा होता है और श्रपने प्रति वज्र-सा कठोर।

> वज्रादिष कठोराणि मृदूनि कुसुमादिष । लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ।।

लोकोत्तार पुरुषों के चित्त को परखना बड़ा ही कठिन है। एक ग्रोर वे वज्र के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं तो दूसरी ग्रोर कुसुम से भी कोमल ग्रोर फिर हमारे ग्राचार्यंदेव ने तो उस संस्कृति के वायु-मंडल में सांसें ली थीं जो विधान करती है—

श्रवि श्रप्पणो वि देहंमि नायरंति ममाइयं।

महात्मागण अपनी देह के प्रति भी ममता का भाव उत्पन्न नहीं होने देते । जिन्होंने काया को भी पराया समभ लिया और ग्रपने शुद्ध श्रानन्दमय स्वरूप में ग्रवगाहन कर लिया है उन्हें संसार की कोई भी घटना व्यथा नहीं पहुंचा सकती है । जिनके सामने गजसुकुमार का उच्चतर ग्रादर्श है, वे शारीरिक व्यथा से कब व्याकुल होते हैं ?

डाक्टरों ने सफलता पूर्विक रोगाक्रान्त ग्रवयव को निकाल लिया। भापरेशन सफल हुग्रा ग्रीर सोत्सुक जनसमूह को सफलता के

# २६०: पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

समाचार सुनाने के लिये हाथ में एक मांसग्रन्थि लेकर डाक्टर मूलगांव- कर ने बाहर आकर कहा—

महाराजश्री का ग्रापरेशन सफल हो गया है। तेरह तोले की गांठ काटकर बाहर निकाल दी गई है। श्राश्चर्य है कि महाराज श्री ने क्लोरोफार्म सूंघ कर बेहोश होना पसन्द नहीं किया। उनकी मानसिक शिवत श्रजेय है, संकल्प बल विस्मयजनक है। मैंने कई लोगों के ग्रापरेशन किये श्रीर बड़े-बड़े सहनशील व्यक्ति भी देखे, किन्तु इतने शिवतशाली श्रीर सहिष्णु महापुरुष पहले कभी देखने में नहीं ग्राये हैं।

इन शब्दों ने सुधा का सिचन सा कर दिया। गम्भीर श्रौर व्याकुल वातावरण हर्ष श्रौर उल्लासमय हो गया। तत्काल ही देश के समस्त श्रीसघों की जानकारी के लिये श्राकाशवाणी, तार, टेलीफोन द्वारा श्रापरेशन की सफलता के समाचार प्रसारित कर दिये गये श्रौर श्रनेक व्यक्तियों ने हजारों रुपये दान में दिये।

शुद्धि हेतु प्रायदिचत

धीरे-धीरे घाव भर गया । शनैं शनैं: कमजोरी दूर होने से शरीर में विहार करने योग्य शक्ति आ गई थी। श्राचार्य श्रीजी चाहते थे कि चिकित्साकाल में हुए दोषों की श्रालोचना कर प्रायहिचत ले लिया जाये। यद्यपि श्राचार्य श्रीजी स्वयं इस विधि-विधान के विश्व थे, फिर भी उन्होंने पंजाब संप्रदाय के श्राचार्य श्रीजी से श्रालोचना विधि मंगवाई। उन्होंने पत्युत्तर में लिखवाया कि आप स्वयं विज्ञ हैं, किन्तु यह आपकी महानता है कि मुभसे प्रायहिचत मंगवा रहे हैं। जिस स्थित में आपने श्रापरेशन करवाया है, वह श्रापवादिक स्थिति है। ऐसी स्थिति में लगे हुए दोषों का शुद्धिकरण गुरु चौमासी तप (१२० उपवास) का प्रायहिचत लेकर कर लेवें। लेकिन श्राचार्यश्री ने इससे भी भारी चार मास दीक्षाछेद का प्रायहिचत लिया। विहारवेला का श्रवसर

श्राचार्य श्रीजी शीघ्र विहार करना चाहते थे। समयक्रम से

के लिये प्रयत्न हो रहे थे।

पूज्य आचार्य श्रीजी की उक्त घोषणा को उपस्थित चतुर्विष श्रीसंघ ने सुना श्रीर मुनिवृत्द ने श्राज्ञानुसार दंड-प्रायश्चित विधान को श्रंगीकार किया । श्रन्त में उपस्थिति ने पुन:-पुन: वदना कर पूज्य श्राचार्य श्रीजी को विदाई दी ।

अलवर चातुर्मास भ्रमेक महत्त्वपूर्ण कार्यों के होने से स्मरणीय रहेगा। इसी समय में संघ-ऐक्य की योजना को कार्यान्वित करने के लिये घोषणा की गई भ्रौर भ्राचार्य श्रीजी के स्वस्थ होने से समाज की चिन्ता दूर हुई। तप, त्याग, संयम भ्रादि का जो प्रभाव जनमानस पर पड़ा, वह तो भ्रलवर श्रीसंघ की श्रमरनिधि रहेगी। संघ-ऐक्य: दो विचारधारायें

एक ही आचार-विचार परम्परा के अनुगामी सन्त-संप्रदायों को एकसूत्र में आबद्ध करने के लिये पूज्य आवार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. के समय से प्रयत्न हो रहे थे। पहले सन् १६३३ में अजमेर में एक वृहत्साधु-सम्मेलन हुआ था। उक्त अवसर पर पूज्यश्री जवाहर-लाल जी म. सा. ने विभिन्न संप्रदायों में विभाजित श्रमणवर्ग को एक आचार्य और एक समाचारी के आधार का शिलान्यास कर दिया था। लेकिन वैसी स्थित नहीं बन सकी थी। अतः उसी समय से ही संघ-ऐक्य

प्रलवर चातुर्मास के समय में आपका वक्तव्य प्रकाशित होते ही स्थानकवासी सन्त-सम्प्रदायों में एकता, सम्प्रदाय-विलीनीकरण प्रौर संघ-निर्माण की योजनान्त्रों पर चर्चा विचारणा प्रारम्भ हो गई थी। इस समय में साघु मुनिराजों में विभिन्न प्रकार की विचारधारायें विद्य-मान थीं। बहुत से ग्राचार्यों के मन में सभी सम्प्रदायों के विलीनी-करण प्रौर सर्वसम्मत ऐक्य-योजना के स्वीकृत होने में सन्देह था कि क्या सैकड़ों वर्षों से चले ग्राये संप्रदायों का विलीनीकरण हो सकेगा? ग्रतः वे एक साथ कोई बड़ा कदम उठाने के विरोधी थे। वे चाहते थे कि फिलहाल संप्रदाय पूर्ववत् बने रहें ग्रीर एकता के वदले पारस्परिक

हांगउन किया जाये। यह हांगठन परीक्षण के रूप में अस्थायी हो। जब यह परीक्षण सफल हो जाये और एकता की समिका निर्मित हो माने पर संघ ऐक्य का ग्रादर्श रखा माये। ग्रभी ऐसा वातावरण नहीं दिखता है कि सभी सन्त-मुनिराज एक ही आचार्य के श्रादेश श्रोर निर्देश में रह सकें। अतः इस परिस्थिति में संगठन के लिये मध्यम मार्ग का भवलम्बन करना योग्य है। लेकिन कुछ दूसरे सन्त एकता का पूर्ण समर्थन करते थे। उनका मिम्राय था कि चारों भीर से एकता की प्रवल मांग ही रही है। एकता की कल्पना मात्र से शावक-शाविकायें हर्ष प्रकट कर रहे है। परिस्थितियां भी एकता के अनुकूल हैं। जब तक भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की सत्ता रहेगी, पारस्परिक स्पद्धी भीर संघर्ष चाल रहेंगे भीर सम्प्रदायों में हमारी शिवत विभाजित रहेगी तो संगठन की बल कहां से मिलेगा ? सांप्रदायिक भेदभाव के विषाक्त फल हम खूब चख चुके हैं एवं चलते चलते संघ-मानस द्वित हो चुका है। यही अवसर है कि एकता की सुधा पिलाकर संघ को पुनः स्कृतिमय भीर सजीव बनाया जाये। यदि इस बार भी हम उदारता प्रदिशत करके एकता का निमणि न कर सके तो श्रावकवर्ग की उग्र प्रतिक्रिया होगी। इसके सिवाय एकता के लिये उठाया जा रहा कदम आकिस्मक नहीं, मरन पूर्व विचारित है। पूर्व में एक बार हमारे महारथी अजमेर में मिल चुके हैं। हम दूसरी बार मिल रहे हैं। अगर हर बार वाता-मरण के नाम पर कोई उपयोगी श्रीर क्रांन्तिकारी कदम उठाने से हिच-कते रहे तो कभी भी एकता के लक्ष्य की प्राप्त न कर सकेंगे। वातावरण का निर्माण स्वयं तो होता नहीं, किन्तु हमारे मन का सुद्देव संकल्प श्रीर हिंदय की उदार भावना ही उसका निर्माण करती है। मतएव ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अभिवृद्धि हेंचु यदि हम संघ की सेवा में अपनी समस्त महत्त्वाकांक्षायें समिवत करने की उद्यत हैं श्रीर विराट संघ के उत्कर्ण में ही अपना उत्कर्ण मानने को तैयार है तो

### २६४ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

किर कोई कारण नहीं कि हम एकता के लिये भविष्य की ही प्रतीक्षा करते रह । जो कर्तव्य हमारा है, उसे हमें करना चाहिये, उसका भार ग्रमली पाढ़ी पर डालना उचित न होगा । हमें पथ का निर्माण कर देना चाहिये, जिससे भविष्य के सन्त उस पर सकुशल ग्रग्रसर हो सकें। वृहत्साबुसम्मेलन होने की घोषणा

इस प्रकार की विचारधाराग्रों के होने पर भी संघ-ऐक्य के लिये प्रयत्न करना योग्य माना जा रहा था। इसी बीच संघ-ऐक्य योजना के बारे में पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के उदार विचारों की घोषणा हो चुकी थी। जिससे जनता में ग्राशा ग्रौर उत्साह की लहर व्याप्त हो गई थी। श्री अ. भा. इवे. स्थानकवासी जैन कान्फरेन्स के कार्यकर्ता सम्मेलन की भूमिका तैयार करने में सलग्न थे। उनका प्रयास सफल हुग्रा ग्रौर सन्त-मुनिराजों की सुविधा व स्थिति को देखते हुए दिनांक २७-४-५२, सं० २००६, बैशाख गुक्ला ३ से घाणेराव सादड़ी में बृहत्साधु-सम्मेलन होने का निञ्चय किया गया।

संगठन की भावना समाज में तीव्र रूप से व्याप्त भी। म्रतः सम्मेलन के समय, स्थान के निश्चय से समाज में नवस्फूर्ति के दर्शन होने लगे। सम्मेलन के समय दर्शनार्थ जाने के लिये सभी भाई-बहिन म्रपने-म्रपने कार्यक्रम नियत कर रहे थे म्रीर बर्त से मुनिराज सम्मेलन-स्थान से काफी दूर थे, लेकिन संघ ऐक्य के प्रयत्नों में सहयोगी बनने के लिये उन्होंने भीषण गर्मी में भी उग्र विहार करके समय से पूर्व सादड़ी पहुंचने के लिये म्रपने-म्रपने स्थानों से विहार कर दिया था। म्राचार्य श्रीजी का सम्मेलन क्षेत्र की म्रोर विहार

पूज्य आचार्य थीजी स्वास्थ्यलाभ के पश्चात् ग्रलवर से विहार कर जयपुर पधारे। उपाध्याय किव श्री अमरचन्द जी म. जयपुर विराज्जते थे श्रीर प र. मुनिश्री सिरेमलजी म. सा. भी दक्षिण की तरफ से विहार करते हुए जयपुर पधार गये और सम्मेलन के बारे में वार्तालाप करते हुए वहां से श्रजमेर पथारे। श्रजमेर में वयोवृद्ध स्थविरपद

विभूषित मुनिश्री पूरणमल जी म. सा., श्री इन्द्रमल जी म. सा., श्री मोतीलाल जी म. सा., श्री मोतीलाल जी म. सा. ग्रादि साधु-सन्तों का मिलन हुग्रा। पंजाबकेशरी मुनिश्री प्रेमचन्द जी म. भी ग्रजमेर पधार गये थे। यहां भी सम्मेलन सम्बन्धी कुछ चर्ची-वार्ती हुई।

श्रजमेर से सुविधानुसार विहार करते हुए पूज्य श्राचार्य श्रीजी श्रादि सन्त ब्यावर पधारे। व्यावर में कुछ श्रर्से से समाज में पारस्परिक मनोमालिन्य था, रागद्वेष की तीज़ परिणित हो गई थी। एक दूसरे के यहां जाना श्राना बन्द हो गया था। इससे वहां के विवेकशील बन्धु खेद-खिन्न थे श्रीर चाहते थे कि यह मनोमालिन्य दूर होकर संघ में वात्सल्यभाव की वृद्धि हो। पूज्य आचार्य श्रीजी के समक्ष उन्होंने श्रपने विचार रखे। श्रापश्री ने पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न समाज की देन्यावस्था का सकेत करते हुए वात्सल्य-वृद्धि का उपदेश दिया श्रीर साधुमर्यादानुसार निर्णय दिया। उक्त निर्णय सभी के लिये हित-मित्त श्रीर पथ्य था श्रीर सभी ने एक स्वर से श्रंगीकार किया एवं ब्यावर में कुछ दिन विराज कर श्रापश्री ने सम्मेलन के निमित्त घाणेराव सादड़ी की ओर विहार कर दिया।

## सम्मेलन का शुभारम्भ

घाणेराव सादही मारवाड़ की मरुघरा के बीच बसा एक छोटा-सा करवा है। ग्रीष्मऋतु के कारण मारवाड़ में काफी गरमी पड़ती है, लेकिन सम्मेलन के व्यवस्थापकों ने श्रावकों के लिए आवास, पानी ग्रादि की बहुत ही ग्रच्छी व्यवस्था की थी ग्रोर पधारने वाले साधु-सन्तों के लिये श्री लौकाशाह जैन गुरुकुल के भव्य भवन में विराजने तथा उसके विशाल सभाकक्ष में सम्मेलन की बैठकों करने का प्रबन्ध किया था। वाह र से ग्रागत दर्शनाथियों के लिये गुरुकुल के ग्रासपास के मैदान में ली शाह नगर बसाया गया था। क्षेत्र की दृष्टि से व्यवस्था के लिये जुर ने गये साधा विस्तिह उल्लेखनीय थे। लगभग ३४,००० भाई- २६६ : पूज्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

सम्मेलन-प्रारम्भ होने के एक-दो दिन पहले ही साधु-मुनि-राजों के पधार जाने श्रीर दर्शनार्थियों का श्रावागमन चालू हो जाने से सादड़ी में चहल-पहल बढ़ गई।

सम्मेलन में भाग लेने के लिये २२ सम्प्रदायों के ५३ प्रति-निधियों सहित मुनि ३४१ श्रीर आयोजी ७६८ पवारे थे।

पूर्व निश्चयानुसार सं० २००६, बैशाख गुक्ला ३, दि० २७.४-५२ को दिन के ३ बजे सम्मेलन का गुभारम्भ हुम्रा। पूज्य म्राचायं श्री गणेशलालजी म. सा. सम्मेलन की कार्रवाई को सुव्यवस्थित भीर सुचाह रूप से संचालित करने के लिये शांतिरक्षक निर्वाचित किये गये भीर म्रापकी सहायता के लिये व्याख्यानवाचस्पति पं. र. श्री मदनलालजी म. सा. भी शांतिरक्षक चुने गये। यह चुनाव सर्वसम्मति से हुए थे।

श्रनन्तर संघ-ऐक्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में विभिन्न मुनिराजों ने श्रपने-श्रपने विचार व्यक्त किये श्रीर सर्वानुमित से लक्ष्य— एक आचार्य के नेतृत्व में श्रमणसंघ की स्थापना — स्वीकृत हो गया तो उसकी पूर्ति के साधनों पर विचार-विनिमय प्रारम्भ हुग्रा ।

उस समय प्रतिनिधि मुनिवरों ने भाव दशिय कि विभिन्न सम्प्र-दायें मुदीर्घकाल के भ्रनन्तर परस्पर मिल रही हैं, अतः लक्ष्यपूर्ति की दिशा में क्रम-क्रम से बढ़ना उचित होगा। प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों भ्रीर भावनाश्रों को ध्यान में रखते हुए पूज्य आचार्य श्रीजी म. सा. ने ग्रपनी योजना को तत्काल ही समग्र रूप से स्वीकार करने पर ग्रधिक बल नहीं देकर नवनिर्मित श्रमणसंघ में सशर्त सिमलित होने की स्वीकृति प्रदान की।

संगठन से सम्बन्धित मुख्य मुख्य विषयों पर गम्भीरता से विचार करने के वाद मुनिराजों की संसद जब ऐक्ययोजना के बारे में सहमत : हो गई तो प्रश्न उठा—समस्त स्थानकवासी जैन सघ का आचार्य किसें वनाया जाये ? जिसके नेतृत्व में शताब्दियों से विखरा समाज, पृथक्-पृयक् श्राचार्यों के निर्देशन में चलने वाला साधु सम्प्रदाय और शिश्न- भिन्न सम्प्रदायों के सम्पूर्ण सत्तासम्पन्न आचार्य एक रूप से आबद्ध हो सकें।

संघ ऐक्य योजना की स्वीकृति ही कठिन थी किन्तु आचार्य-निर्वाचन की समस्या तो उससे भी अधिक कठिन थी। प्राचीन और अविचीन विचारधारायें आपस में टकरा रही थीं, फिर भी सभी यह चाहते थे कि ऐसे महापुरुष निर्वाचित किये जायें जो समग्र सघ का योग्यतापूर्वक संचालन कर सकें और सबके श्रद्धा-केन्द्र हों।

सम्मेलन में संघऐनय की रूपरेखा निर्णीत हो चुकी थी और मुख्य-मुख्य प्रश्नों के बारे में सर्वानुमित से निर्णय भी किये जा चुके थे, सिर्फ कुछ-एक छोटे-मोटे प्रश्नों पर विचार करना शेष रहा था। अतः ग्रीष्मऋतु की उग्रता ग्रीर दर्शनार्थियों का जमघट विशेष होने से प्रतिनिध मुनिराजों ने निश्चय किया कि यहां ग्राचार्यपद पर सर्वमान्य सन्तपवर का चयन करके चतुर्विध संघ की उपस्थित में ही उन्हें ग्राचार्य पद प्रदान कर दिया जाये ग्रीर शेष प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार-परामर्श ग्रीर निर्णय करने का ग्रीधकार ग्रागे होने वाले पदाधिकारी मुनिराजों के सम्मेलन को सौंपना उचित है। सुभाव का सभी ने स्वागत किया। ग्रतः बंशाख शुक्ला द को

रात्रि की बैठक में ग्राचार्य पद के लिये सुयोग्य सन्तप्रवर के चयन पर विचार प्रारम्भ हुग्रा। तब सबका घ्यान पूज्य आचार्य श्रीजी पर केन्द्रित हो गया। पूज्य श्री हस्तीमलजी म. सा. ने श्रमण संघ के ग्राचार्य पद के लिये पूज्य ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. का नाम प्रस्तावित करते हुए इस ग्राशय के भाव व्यक्त किये कि ग्राप सब गुणों से सम्पन्न हैं। आपकी शास्त्रों पर प्रगाढ़ श्रद्धा है, ग्राप में चारित्र की

भतः आपको श्रमणसंघ के श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाये। लेकिन पूज्य आचार्यश्रीजी ने प्रस्ताव समर्थन के बीच ही फर-माया कि श्रापकी भावना अच्छी है, लेकिन मुभसे बिना पूछे सेरा नाम

दृढ़ता है और ज्ञान की गरिमा से ओतप्रोत हैं। ऐसे आचार्य के नेतृत्व

में ही हम ज्ञानदर्शनचारित्र की श्रिभवृद्धि अच्छी तरह कर सकते हैं।

कैसे रख दिया ? मैं तो ग्रपना पूर्व भार ही कम करने की सोच रहा हूँ ग्रीर इच्छुक हूँ कि ज्ञान-दर्शन-चारित्र-संयम-साधना की समुचित व्यवस्था बन जाये तो ग्रपने उत्तरदायित्व से हलका होकर ग्रात्मसाधना में तल्लीन होऊ । लेकिन ग्राप लोग मुभ पर ग्रीर अधिक उत्तरदायित्व डालने की चेष्टा कर रहे हैं। यह मैं ग्रपने लिये उपयुक्त नहीं समभता। ग्राप सब मुनिवरों का मेरे प्रति वात्सल्यभाव सराहनीय है ग्रीर उसके लिये मैं ग्रापका आभारी हूँ। लेकिन इस संघ-सचालन के दायित्व से मुभे विमुक्त ही रखें ग्रीर अन्य किसी भी मुनिवर को इस पद पर प्रतिष्ठित किया जाये।

लेकिन सभी उपस्थित बड़े-बड़े विद्वान, दीक्षावृद्ध, वयोवृद्ध भीर विभिन्न संप्रदायों एवं गणों के संचालक अनुभवी सन्तों ने एक स्वर से पूज्यश्री की सेवा में सानुरोध निवेदन किया कि आपश्री ही इस नव-निर्मित श्रमणसंघ के आचार्य पद को स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रतिनिधि मुनिवरों की तो एक ही प्रार्थना थी कि यह प्राचारं-पद के चयन का विषय है जो समस्त मुनिवरों की भावना पर निर्भर है। वे जिनको मनोनीत करना चाहें, उसमें पूछने जैसी बात कीत-सी रह जाती है। आपश्री के चरणों में समग्र सत नेतृत्व समपंण करना चाहते हैं इसीलिये सभी प्रतिनिधि सन्त प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ग्रीर ग्राप इस नेतृत्व को ग्रगीकार करें। ग्रतः पूज्य श्री हस्तीमलजी मः सा. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव— पूज्य श्री गणेशलालजी मः सा. श्रमण संघ के श्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित किये जायें— सर्वसम्मित से पारित हुग्रा।

श्रनन्तर पूज्य श्राचार्यश्री गणेशलालजी म. सा. ने ग्रतीव मामिक शब्दों में साधु-समुदाय के समक्ष श्रात्मिनवेदन उपस्थित करते हुए कहा— मेरा शरीर वैसा नहीं रहा जैसा कि जवानों का होता है। मैं वृद्ध हो चला हूँ श्रोर रुग्ण रहता हूँ। आप वृहत् श्रमणसंघ का महान् उत्तरदायित्व मुभ पर डाल रहे हैं, आपके इस विश्वास का में श्राभारी है, किन्तु उसे उठाने में मैं कठिनता श्रनुभव कर रहा हूँ। श्रतः अह उत्तरदायित्व किसी भ्रन्य योग्य, ज्ञानवृद्ध भ्रौर उत्कृष्ट संयमी महात्मा को सौंपा जाये तो मुभे भ्रत्यन्त प्रसन्नता होगी।

पूज्यश्री की इस उदारता और महानुभावता ने एक सुन्दर और स्पृहणीय वातावरण का निर्माण कर दिया। सभी सन्त आपकी उत्कृष्ट त्यागशीलता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ-साथ सर्वसम्मत निर्वाचन को स्वीकृति देने के लिये साग्रह ग्रनुरोध करने लगे।

इस प्रकार जब यह प्रश्न चर्चा में पड़ गया तो प्र. व. मुनिश्री सौभागमलजी म. ने एक सुभाव रखा कि पंजाब संप्रदाय के पूज्य श्री प्रात्मारामजी म. सा. एक माने हुए महान सन्त हैं। उनकी साहित्य-सेवा से समाज ऋणी है। ग्रतः उनको भी कोई-न-कोई उच्चपद देना चाहिये। उन्हें भी ग्राचार्य का पद दिया जाये तो अच्छा रहेगा। लेकिन उनके लिये यह पद सिर्फ सम्मानार्थ ही माना जायेगा ग्रीर कार्य करने की समग्र सत्ता एवं ग्रधिकार के लिये पूज्यश्री गणेशलालजी म. सा. का निश्चय हो ही चुका है।

इस पर प्रश्न उपस्थित हुआ कि दो आचार्य बनाने से तो हमारा उद्देश— एक आचार्य के नेतृत्व में श्रमण संघ बनाना— पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये उद्देश्य की पूर्ति में किसी प्रकार से व्यवधान भी न आये और पूज्यश्री आत्मारामजी म. सा. को उच्चपद भी दिया जा सके, इन दोनों बातों पर विचार करना जरूरी है।

इस पर कुछ एक प्रतिनिधि सन्तों ने कहा कि जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्रों में महाराजप्रमुख श्रीर राजप्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह यहां भी दो शब्द निश्चित कर, पद के नामां-कन में कुछ भिन्नता रखने से यह गुत्थी सुलभ सकती है। इस सुभाव पर सर्वसम्मति से पूज्यश्री आत्मारामजी म. सा. सम्मान की दृष्टि से श्राचार्यपद से विभूषित किये गये श्रीर पूज्यश्री गणेशलालजी म. सा. श्रमण-संघ-संचालन की पूर्ण सत्ता के साथ उपाचार्य पद पर निर्वाचित किये गये।

लेकिन पद की गुरुता ज्ञात होने से पूज्य आचायं श्रीजी म.

सा. इस भार को लेने के लिये सहमत नहीं हुए और उधर मुनिदरों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसी विचारणा में रात्रि काफी बीत चुकी थी श्रतः पुनर्विचार के लिये इस चर्चा को प्रातःकाल के लिये स्थिगत कर दिया गया।

पूज्य श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. ध्यान आदि कर श्रमापहार हतु शयनासन पर श्रासीन भी हुए किन्तु विचार-तरंगों में निद्रा नहीं श्राई श्रीर परिस्थित के विचारों में निमग्न रहे। इसी प्रकार प्रतिनिधि मुनिवरों के मनों में भी श्रन्तर्द्वन्द्व चलता रहा। रात्रि के तीसरे पहर करीब तीन बजे होंगे कि प्रमुख सन्तों में से एक के बाद एक श्रापश्री के निकट एकत्रित होने लगे श्रीर उन्होंने हर प्रकार से प्रार्थना की, श्राद्यासन दिये कि श्रापश्री नेतृत्व सम्भालने की स्वीकृति फरमावें। आप यदि इस पद को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह संगठन नहीं बनेगा। हम सभी जनसाधारण में भी हास्यास्पद माने जायेंगे कि इतने बड़े साधु-समुदाय में नेतृत्व सम्भालने वाले सक्षम सन्तप्रवर के नहीं होने से संगठन नहीं बन सका।

कई एक का तो इस स्थिति के कारण गला भर भ्राया और आंसू बहाते हुए बोले—हम सब भ्रापका अनुशासन चाहते हैं, भ्राप जो भी अविश देंगे, सहर्ष पालन करेंगे भ्रोर कियात्मक रूप देंगे। सुबह की बैठक में भ्रापको इस पद के लिये स्वीकृति देनी ही पड़ेगी।

वार्तालाप करते-करते प्रातःकाल हो गया था श्रोर प्रतिक्रमण श्रादि का समय हो जाने से निश्चय किया गया कि प्रातःकालीन वैठक में इस चर्चा को पुनः श्रारम्भ किया जाये।

प्रातकालीन दनंदिनी कृत्यों से निवृत्त होने के ग्रनन्तर प्रति-निधि मुनिवरों की वैठक प्रारम्भ हुई। वातावरण में गम्भीरता थीं। विचारों में दूवे मनों की परछाईं बोली ग्रीर मुखों पर ऋलक रही थी।

मगलाचरण के पश्चात श्राचायंपद-स्वीकृति की श्रधूरी चर्चा पुनः प्रारम्भ हुई। उपाच्याय कविरत्न श्री श्रमरचन्दजी म. ने समस्त प्रतिनिधि मुनिवरों की ग्रीर से पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के प्रति भावभीनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए प्रासंगिक वक्तव्य दिया—

'मैं दो वर्षों से पूज्यश्री के परिचय में आया हूँ। श्रागरा श्रीर देहली में मुक्ते चरणसेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने सुन रखा था कि पूज्यश्री चट्टान की तरह कठोर हैं व अनुशासन में पूरे कड़क कदम उठाते हैं। परन्तु प्रत्यक्ष दर्शन करने श्रोर सेवा में रहने का प्रसंग ग्राने पर मुक्ते ग्रनुभव हुआ कि अनुशासन के नाते जितने कठोर हैं, उससे ज्यादा नरम एवं उदार भी हैं। हमने माचार्य श्री आत्मारामजी म. को नियत किया है परन्तु शारीरिक स्वास्थ्य भ्रच्छा न होने के कारण वे एक स्थान में ही केन्द्रित हैं। उनकी साहित्य-सेवा से सघ ऋणी है। इसी हेतु से उनके प्रति श्रद्धा एवं सद्भावना प्रकट की गई है। परन्तु हमारे विराट संघ को अनुशासित करने के लिये योग्य श्राचार्य की आवश्यकता है जो साधु-साध्वी और श्रावक संघ में श्रद्धा एव प्रेम की लहर पैदा कर सके। हम देखते था रहे हैं कि छोटे-मोटे साधुग्रों के आचार्य चुने जाते हैं, उसमें भी एकाभ व्यक्ति भड़े रहते हैं। परन्तु भ्रखिल भारतवर्ष के लिये आपको सर्वानुमित से नियत कर रहे हैं। मुनिमंडल आपके अनुशासन की आवश्यकता मह-सूस करता है। म्रतः मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी तुच्छ प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे।

'मापके पीछे फीज तैयार है। ग्राप जो भी माजा प्रदान करेंगे, हम उसे मूर्तरूप देंगे। बहुत दिनों का बिछड़ा हुमा संघ मिलता है तो किठनाई जरूर आ सकती है, परन्तु आचार्यश्री! आप उदार एवं मनुभवशील हैं। ऊंची-नीची भावनाम्रों को परखने वाले भी हैं मीर मापके नीचे मापके कार्यभार को संभालने के लिये मन्त्रीमण्डल रहेगा। वह व्यवस्थित रूप से सारा कार्य संभालेगा। मतः में ग्राचार्य श्री से प्रार्थना करता हूँ कि वे उपाचार्य पद को स्वीकार कर लें।

प्रतिनिधि मृनिवरों की ओर से जब उपाध्याय श्री ममरचन्दजी

म. उक्त वक्तव्य दे चुके तो सबके चेहरों पर मन्द मुस्कान मुखरित हो उठी। पूज्य ग्राचार्य श्रीजी भी उस प्रेममय वातावरण से ग्रपने ग्रापकों अलिप्त नहीं रख सके ग्रीर सब मुनिवरों के प्रेमभरे आग्रह ग्रीर सहयोग के ग्राव्वासन को मान देकर श्रमण संघ के नेतृत्व को सुशोभित करने के लिये आपने श्रपनी स्वीकृति प्रदान की।

जब पूज्य ग्राचार्य श्रीजी ग्रपनी स्वीकृति फरमा चुके तो सब मुनिवरों की ओर से मरुधरकेशरी श्री मिश्रीमलजी म. ने पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में अभिनन्दन ग्रिपत करते हुए निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

"प्रत्यन्त खुशी का समय है कि प्रखिल भारतवर्षीय स्थानक-वासी जैन समाज के लिये सर्वा-सम्मित से प्राचार्य का चुनाव हो गया है। सादड़ी के लिये हम लोग रवाना हुए ग्रीर यहां तक पहुंचे, तब तक लोग यही कहते थे कि महाराज दिन पूरे क्यों करते हो ? किन्तु शासनदेव की कृपा से कहिये या विकास और संगठन का समय पक चुका, इस कारण कहिये ग्राज हम सर्वासम्मत होकर सहर्ष ग्राचार्य की नियुक्ति कर सके हैं। विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि जैनजगत के चमकते सितारे पूज्यश्री गणेशलालजी म. ने इस पद को स्वीकार करके हमें कृतज्ञ किया है। एतदर्थ मुनिमण्डल की ग्रोर से उन्हें कोटिशः षन्यवाद प्रदान करता है।

इस प्रकार जब श्राह्लादमय वातावरण में चुनाव का कार्य सम्पन्न हो गया तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया—

'माचार पद चहर की रस्म वैशाख शुक्ला १३, सं० २००६, बुधवार को दिन के ११ वजे अदा की जावेगी। इसके पूर्व सर्व मुनि प्रतिज्ञापत्र मयदस्तखत के तैयार रखेंगे जो ग्राचार्य पद पर विराजते ही माचार्यश्री के चरणों में भेंट कर देगे।'

आचार्य पद का चुनाव हो जाने के बाद श्रन्यान्य व्यवस्यामीं के लिये मन्त्रीमण्डल के १६ सदस्यों का चुनाव हुग्रा। जिसमें प्रधान- मन्त्री पं. मुनिश्री श्रानन्दऋषि जी म. सा. निर्वाचित किये गये एवं श्रन्य १५ प्रमुख सन्तों को सहमन्त्री चुना गया श्रीर उन-उनके कार्य निश्चित कर दिये गये।

इस प्रकार श्रमणसघ के व्यवस्था-सम्बन्धी निर्णय लिये जा चुके थे तथा समाचारी-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य धारायें तो बन चुकी थीं लेकिन उन धाराओं में ग्रभी कुछ चर्चनीय होने से विचार करके निर्णय के लिये किसी योग्य स्थान पर व्यवस्थापक मण्डल का सम्मेलन करने का निश्चय किया गया।

सम्मेलन के श्रवसर पर श्री ग्र. भा. श्वे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स का श्रिष्ठवेशन वम्बई घारासभा के श्रव्यक्ष श्री भाऊ सा. कुन्दनमल जी फिरोदिया की घ्रव्यक्षता में हुआ। श्री फिरोदिया जी श्रावक-श्राविकाग्रों की घोर से सम्मेलन की कार्रवाई में दर्शक के रूप में भाग लेते थे। सम्मेलन की सुन्यवस्थित कार्रवाई को देखकर घ्रापने प्रशंसा करते हुए कहा था कि इतनी व्यवस्था तो घारासभा की कार्य-प्रणाली में भी मुक्ते देखने को नहीं मिली है तथा वैशाख शुक्ला ३ से १२ के मघ्य पूर्ण हुई सम्मेलन की कार्रवाई का विवरण उपस्थित श्रावक-श्राविकाओं को बतलाया।

## **प्राचार्य-पदारोहण-महोत्सव**

सम्मेलन में पारित प्रस्तावानुसार बैशाख शुवला १३ को दिन के ११ बजे श्री लोंकाशाह जैन गुरुकुल के प्रांगण में श्राचार्य पद की चादर समर्पित करने का समारोह श्रायोजित किया गया।

इस समारोह की देखने के लिये प्रातःकाल से ही दर्शकों का भावागमन प्रारम्भ हो गया था भीर दस बजे तक तो करीब पैंतीस-चालीस हजार भाई-बहिनों की उपस्थित हो चुकी थी। लेकिन भभी भी इनके-दुनके दर्शकों के भ्राने का क्रम जारी था।

सन्त-सितयां जी म. ग्रपने-अपने योग्य स्थान पर विराज र वे भौर जब प्रमुख मुनिराजों के साथ पूज्य ग्राचार्य श्री गणेशलाल

२७४ : पुष्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

म. सा. का पदार्पण हुम्रा तो दर्शकों ने जयघोष से स्वागत करते हुए म्रिभनन्दन किया।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समारोह का गुभारम्भ हुआ। उस समय का दृश्य तो दर्शनीय ही या जब उच्चकोटि के संतों, आचार्यों, उपाध्यायों, प्रवर्तकों आदि ने स्वहस्ताक्षरित प्रतिज्ञापत्र के साथ अपनी-अपनी पदिवयां संघऐक्य के आदर्श को फिलतार्थ करने के लिये समर्पित करना प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम चरित्रनायक पूज्य आचार्य श्रीजी ने स्वयं अपना प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया। अनन्तर पंजाब-सम्प्रदाय के आचार्य श्री आत्माराम जी म. सा. का आचार्यपद के परि-त्याग का पत्र और संघऐक्य योजना के अनुसार व्यवहार करने का सन्देश पढ़कर सुनाया गया। सन्देश में संघ-ऐक्य के लक्ष्य को फिलतार्थ करने के लिए अन्तरात्मा के स्वर संकलित किये गये थे।

इस कार्य के सम्पन्न होने के ग्रनन्तर समस्त मुनिराजों की श्रोर से प्रतिनिधि मुनिवरों ने ग्राचार्यपद की चादर पूज्य ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी म सा. को श्रोढ़ाई। विभिन्न मुनिराजों ने प्रासंगिक प्रवचन फरमाये। जिनमें एकता के सूत्र को सुदृढ़, समृद्ध ग्रौर पल्लिवत करने की भावना के स्वर गूंज रहे थे।

#### सम्मेलन के प्रति जनभावना

वृहत्साधुसम्मेलन की योजना ने समस्त जैन समाज का ध्यान श्राकिषत किया था। अतः सभी में इसका फिलतार्थ जानने की उत्सुकता थी। सम्मेलन से लौटकर जाने वाले दशंनािथयों से मिलने वाले प्रायः प्रक्रन पूछते थे कि सम्मेलन में क्या हुग्रा? सम्मेलन के मुख्य मुख्य प्रस्तावों के वारे में वतलाग्रो ग्रीर ग्राचार्यपद किन सन्तप्रवर ने सुशोभित किया है? समस्त जैन पत्रों ग्रीर अग्रणी कार्यकर्ताग्रों ने सम्मेलन की सम्पूर्ण कार्यवाई की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए ग्राबा व्यक्त की कि वह दिन दूर नहीं, जब समस्त जैन बन्धु एकता के सूत्र में ग्रावद होकर जिनशासन की विश्वव्यापी प्रभावना करने में सफल होंगे।

#### प्रस्ताव का धमल

संगठन का शंखनाद होने के पूर्व श्रमणवर्ग पृथक् पृथक् संप्र-दायों में विभक्त था। मूलभूत सिद्धान्त, मान्यतायें भौर ध्रागम ध्रादि एक समान होने पर भी कतिपय संप्रदायों में पारस्परिक वंदन व्यवहार होना तो दूर रहा, संभाषण करने का भी व्यवहार नहीं था। संमेलन में इस परिस्थित पर विचार-चर्चा करके पारस्परिक सम्बन्धों को चालू करने का निर्णय किया गया था। फिर भी सदियों पुराने भेदभाव को मिटाकर परस्पर में अपनत्व की भावना का विस्तार करने एवं भन्यान्य दीक्षावृद्धों को अपने ही गुरुजनों के समान वदना और सत्कार करने में संकोच दिखलाई देता था।

लेकिन इस संकोच को दूर करने का श्रीगणेश स्वयं चरितनायक पूज्य धाचार्य श्रीजी म. सा. के धपनी धोर से किया। व्यक्ति
का वास्तिवक विकास पद से नहीं, श्रिपतु ध्रान्तिरक सद्वृत्ति, विराट,
एवं भव्य ध्रन्तरात्मा से होता है धौर यही जगत के लिये कल्याणकारी
है। आपने नवनिर्माण के समय भविष्य की उज्ज्वल कल्पना को हिष्ट
में रख कर पुरानी स्थिति को गौण कर दिया था। ध्रापश्री की विनय,
सेवानृत्ति, स्नेहशीलता, सौजन्य शिष्टता श्रीर सद्भावना के फलस्वरूप
सैकड़ों वर्षों से पृथक् पृथक् संप्रदायों में विभक्त सन्तों में ध्रपनेपन का
भाव उत्पन्न हुआ धीर समग्र संघ एक प्राणचेतना से परिस्पन्दित होने लगा।

पूज्य आनार्य श्रीजी ने संघऐक्य सम्बन्धी निजी विचारों को सम्मेलन के समय विशद रूप से व्यक्त किया था श्रीर विभेदक कारणों को दूर करने के लिये प्रत्येक पूर्व सप्रदाय में एक दूसरे सप्रदाय के मुनिराजों का संयुक्त रूप में चातुर्मास कराना धावश्यक समभते थे भीर इस प्रवृत्ति को भापने धपने से ही प्रारम्भ किया।

पूज्य माचार्य श्रीजी का सं॰ २००६ का चातुर्मास उदयपुर था भीर वापके साथ ही सहमन्त्री श्री प्यारचन्द जी म. सा. जो जंन-दिवाकर श्री चौयमलजी म. के शिष्य थे, का भी चातुर्मास हुआ। इस चातुर्मास की ऐतिहासिक महत्ता थी। वैसे तो पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी म. सा. की सप्रदाय के आचार्य के रूप में पहले भी ग्रापश्री के भनेक चातुर्मास उदयपुर में हो चुके थे लेकिन समस्त स्थानकवासी जैन साधु-साध्वयों के सर्वसत्ता-सम्पन्न ग्राचार्य के रूप में यह प्रथम चातुर्मास था। उदयपुर श्रीसंघ में अभूतपूर्व उत्साह व्याप्त था। ग्राचार्य श्रीजी के दर्शनार्थ एव प्रवचन-प्रसाद की प्राप्ति के लिये प्रतिदिन बाहर के सैकड़ों भाई-बहिन आते रहते थे और कितनेक तो समस्त चातुर्मास काल को यहां ही व्यतीत करने के लिये बस गये थे।

चातुर्मास काल में सहमन्त्री श्री प्यारचन्द जी म. ने अपने भाव न्यक्त किये थे कि हमारे इतने वर्ष दूर रहने से मनों में कई तरह की भ्रान्तियां थीं। लेकिन निकट में रहने से वे सब भ्रांतियां दूर हुईं और श्राचार्य श्रीजी के हृदय को नजदीक से समभ पाया हूँ। भापश्री के बर्ताव ने मुभे श्री जैनदिवाकर जी म. को भुला दिया है। श्रव चाहे कुछ भी हो, हम कभी श्रलग नहीं होंगे। कदाचित श्रमणसघ बिखर सकता है किन्तु पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी म. की सम्प्रदाय नहीं बिखर सकती। श्रापश्री जो भी हुक्म देंगे, हम उसको शिरोधार्य करेंगे। यदि मुभे धूप में खड़ा कर देंगे तो भी मैं कोई तकं नहीं करूंगा। हमारी श्राप पर पूर्ण श्रद्धा हो गई है।

नविर्नित श्रमणसंघ की व्यवस्था में दृढ़ता लाने के लिये विचारिवमर्श की श्रावश्यकता थी। श्रतः वर्षावास काल में भी सहमंत्री मुनि श्री प्यारचन्द जी म. से व्यवस्था-विषयक श्रनेक बातों पर विचारों का प्रादान-प्रदान हुआ था। इसी प्रसंग में यह भी विचार किया गया कि मन्त्रिमण्डल की एक बैठक होना चाहिये, जिससे संघव्यवस्था में रही हुई किमयों का परिमार्जन किया जा सके श्रीर संगठन के श्रादर्श की पूर्ति हो सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्न प्रारम्भ हुए भ्रौर निर्णय किया गया कि चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मन्त्रिमण्डल का सम्मेलन श्रायोजित किया जाये। श्रतः श्रिषकारी मुनिवरों के विचार-परामर्शा-नुसार सं० २००६, माघ गुल्ला २, दि० १७-१-५३ से सोजत में मन्त्रि-मण्डल का सम्मेलन किये जाने का निश्चय करके सब श्रिषकारी मुनि-राजों को इसकी सूचना भिजवा दी गई।

चातुर्मास में श्रोतश्रों ने प्रवचनों का लाभ उठाया श्रौर श्रत्य-धिक प्रभावित हुए। इन्हीं दिनों में श्री सेठ लक्ष्मीचन्द जी धाड़ीवाल के ज्येष्ठ भ्राता श्री नथमलजी धाड़ीवाल की सुपुत्री श्री सूरजकंवरबाई की भागवती दीक्षा सम्पन्न हुई।

# मन्त्रिमण्डल-सम्मेलन के पूर्व

चातुर्मास धार्मिक प्रभावना के साथ सानन्द सम्पन्न हुआ और सगिसर कृष्णा १ को आचार्य श्रीजी म. सा. सन्तमण्डली के साथ उदयपुर नगर से विहार कर हाथीपोल के बाहर शासकीय अधिकारी श्री भभूतमल जी के बंगले पर पधारे। वहां पर पाली के किन श्री हस्तीमल जी और श्री ताराचन्द जी ने आचार्य श्रीजी के गुणगान करते हुए किनतापाठ किया एवं धन्य कई व्यक्तियों ने भी आचार्य श्रीजी

की सेवा में प्रांजल भावों से समिन्यत भ्रपने-भ्रपने हृदयोद्गार व्यक्त किये।
 दूसरे दिन प्रातःकाल वहां से विहार करके भ्राचायं श्रीजी म.
सा. श्रादि सन्त नाई गांव पधारे श्रीर वहां एक-दो दिन विराजकर
पुनः उदयपुर की प्रसिद्ध शिक्षणसंस्था विद्याभवन में पधारे श्रीर
विद्यायियों एवं प्राध्यापकों के समक्ष, शिक्षा संस्कृति श्रादि के सम्बन्ध
में मननीय प्रवचन फरमाया और वहां से विहार कर भुवाना पधारे
भीर जैन मन्दिर में विराजे।

दूसरे के उत्कर्ष एवं प्रभाव को सहन नहीं करने वाले कित-पय कलहिपय व्यक्ति सभी जगह होते हैं। उदयपुर में भी कुछ एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें चातुर्मास काल में होने वाले प्रवचनों का प्रभाव, श्राचार्य श्रीजी के प्रति जनता की श्रद्धा-भिक्त, भागवती दीक्षा के समा रोह की भव्यता सहन नहीं हुई श्रीर ईट्या-द्वेष की प्रतिश्रिया को ॰ २७६ : पूज्य गणेशाचायं-जीववचरित्र

करने के लिये प्रवसर की टोह में रहते थे।

उदयपुर में तो इन व्यक्तियों को ग्रवसर नहीं मिल सका। किन्तु भुवाना गांव में वे ग्रपनी मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने से नहीं चूके। उन्होंने मन्दिर में श्राकर शोरगुल मचाना चालू कर दिया कि भगवान के मन्दिर में ये साधु क्यों ठहर गये हैं ? इनके यहां ठहरने से भगवान की श्रासातना होती है। यहां साधुश्रों को श्राहार-पानी, उठना-बैठना आदि नहीं करना चाहिये।

उन ग्रनर्गल प्रलाप करने वालों को समभाते हुए प्राचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया कि भगवान ने चतुर्विध संघ को स्थापना की है। जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चारों तीर्थ थ्रा जाते हैं। भगवान के पास बहुत से गणधर ग्रादि संत विराजमान थे। वे उन्हीं के पास बैठकर ग्राहार-पानी करते थे ग्रीर उन्हीं की चरणछाया में शयन ग्रादि ऋियायें होती थीं तो वहां साक्षात् भगवान की ग्रासातना नहीं होती, बल्कि उनकी भिनत ग्रीर सेवा का दृश्य रहता था। जब कि यहां पर तो प्रतिमा है ग्रीर वह भी खास मन्दिर के भाग में है। वहां पर सन्तों के बैठने का प्रसंग ही नहीं ग्राता है। बाहर के भाग में जहां पर आप लोग भी बैठते-उठते हैं, वहां पर संत ज्ञान-दर्शन-चारित्र की वृद्धि करते हुए रहते हैं। इसमें ग्रासातना जैसी कौन-सी बात है?

आचाय श्रीजी के शांत, गंभीर श्रीर युक्तियुक्त वचनों की सुनकर वे कलहिं प्रय निरुत्तर हो गये और श्राचार्य श्रीजी के समक्ष विशेष न बोलते हुए पास ही मन्दिर के प्रांगण में जहां श्रन्य सन्त बंठे हुए थे, आकर हो-हल्ला मचाने लगे कि यहां से बाहर निकलो, हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। इस स्थिति को देखकर भुवाना के श्री सोहनलाल जी श्रादि कुछ प्रमुख श्रावकों ने शान्ति रखने का संकत करते हुए उन भाइयों को समभाया कि आप पूजा करना चाहते हैं तो खुशी से कीजिये। संत महात्मा तो एक तरफ विराजमान हैं। उनसे पापको क्या लेना-देना है!

क्षितिन उन लोगों का पूजा करना तो केवल बहाना था। वास्तव में उन्हें तो अपने मन को ईष्या और द्वेष का प्रदर्शन करना था और चार्गात काल में भाचायं श्रीजी के प्रवचनों से जनता में हुए प्रभाव को शूमिन करना चाहने थे। ये सब बातें पूर्व नियोजित कार्यक्रम की अंग थीं, जिसको तटस्थ दर्शक प्रकारान्तर से समभ गये।

कलहिं प्रयामित फिर भी शांत नहीं हुए श्रीर मन्दिर के हार पर श्राकर पुनः हो हल्ला मचाना चालू कर दिया श्रीर जबरदस्ती मन्दिर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। तब श्री सोहनलाल जी में पुनः उन लोगों को समभाने श्रीर शान्ति रखने का प्रयत्न किया कि श्राप लोगों को पूजा करना है तो शांति से कीजिये। बेकिन उन्हें तो किसी भी प्रकार से शान्तिभंग करना श्रभीष्ट था श्रीर पूर्व निर्धारित योजनानुसार पुलिस को भी बुला लिया एवं मारपीट, दंगे का रूप देने का प्रयास किया।

पुलिस अधिकारी ने आकर सारी स्थिति का गहराई से निरीक्षण किया और पूछा कि इस मन्दिर की मालकी किसकी है? श्री सोहनलाल जी प्रादि श्रावकों ने बताया कि यह मन्दिर हमारा है, हम भुवानावासियों की मालकी का है। ये श्राने वाले उदयपुर के निवासी हैं और यहां इनका कोई प्रधिकार नहीं है। फिर भी ये यहां भाये हैं तो लाठी प्रादि से रहित होकर शान्तिपूर्वक मन्दिर में जाना चाहें, जा सकते हैं। लेकिन पूजा न करके भशांति फैलाने का प्रयत्न करना योग्य नहीं है।

पुलिस ग्रधिकारी ने सही स्थिति को समक्ष लिया ग्रीर ग्राये हुए कलहित्रय लोगों को उपालंभ देते हुए उदयपुर की ओर रवाना कर दिया। ये लोग ग्राये तो थे उपद्रव करने की भावना से, लेकिन माचार्य श्रीजी म. सा. की शांति, गंभीरता एवं भुवाना संघ के विवेक-शील सज्जनों की हढ़ता और शिष्टता से ग्रपने कृत्य में सफल हुए ग्रीर लज्जित होकर निराश लौटना पड़ा। विवेकहीनता का

२८०: पूज्य गणेशाचार्यं-जीवनचरित्र

ही कटु परिणाम होता है।

भुवाना से सुखेसमाधे विहार कर सीरवा के घाटे पर एक मकान में रात्रि विश्राम किया श्रीर वहां के चौकीदार ने श्रापके हितोन पदेश को सुनकर मद्यमांस श्रादि का त्याग किया। दूसरे दिन प्रातः काल वहां से विहार कर एकलिंगजी पधारे। एकलिंगजी वैष्णव समाज का तीर्थस्थान माना जाता है। उदयपुर राज्य में एकलिंगजी की गादी मानी जाती है। वहां के महन्त की वैष्णव समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। वहां एकलिंगजी के मन्दिर में प्राचार्य श्रीजी का एक प्रवचन हुआ।

एकलिंगजी से विहार करके देलवाड़ा पघारे ग्रीर प्रधानमन्त्री श्री ग्रानन्दऋषिजी म. से श्रमण संघ के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ । प्रधानमन्त्रीजी ने संघ विषयक कई उलभन भरी समस्यायें रखीं, जिनका ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने समाधान किया ।

देलवाड़ा में कुछ दिन विराजने के पश्चात वहां से विहार कर नाथद्वारा पथारे। यहां पर भूतपूर्व मेवाड़ संप्रदाय के सन्तों व भूतपूर्व मेवाड़ सम्प्रदाय से अलग हुए सन्तों के बीच मनमुटाव था। उस समन्त स्थित को आचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में निवेदन किया गया। जिसका श्रापश्री ने -योग्य रीति से समाधान करके पर-स्पर में खमतखामना कराया। यहां पर सेवाभावी मुनिश्री इन्द्रचन्दजी म. सा. के अस्वस्थ हो जाने से प० मुनिश्री नानालालजी म. सा. (वर्त-मान ग्राचार्य भीजी) को सेवा में रखकर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. विहार करते हुए सेवाज पधारे। बाद में स्बस्थ होने पर सेवाभावी मुनिश्री इन्द्रचन्दजी म. सा. एवं प० मुनिश्री नानालालजी म. सा. भी सेवा में पधार गये।

इन दिनों श्राचार्य श्रीजी म. सा. की भी शारीरिक स्थिति कमजोर चल रही थी। धतः श्राचार्य श्रीजी म. सा. सोच रहे थे कि संघ संचालन सम्बन्बी कार्यभार श्रन्य किन्हीं मुनिराज को सौंप कर भारमसाधना में लगूं। लेकिन जब यह बात समाजदर्शी वरिष्ठ श्रावकों एवं सन्तों को मालूम हुई तो उन्होंने आपश्री से ऐसा नहीं करने की प्रार्थना करते हुए साग्रह निवेदन किया कि बड़ी मुहिकल से श्रमणसंघ बना है और वह भी आपके इस भार को ग्रहण करने से ही। यदि ध्रापश्री अभी से ही इस भार को छोड़ देते हैं तो यह सब कुछ बिखर जायेगा और दूसरे लोग हंसी उड़ायेंगे। क्योंकि आपके अलावा इस समय सबके विश्वासपात्र अन्य कोई मुनिवर नहीं हैं। कुछ संत राजनितक दलों की तरह पैतरेबाजी में लगे हुए हैं। अतः आपको इस नाजुक स्थित में इस भार को कतई नहीं हटाना चाहिये।

इन प्रार्थनाथ्रों पर श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने गंभीरता से विचार किया श्रीर श्रपनी शारीरिक स्थिति को गौण कर दिया। मन्त्रिमण्डल का सम्मेलन

मन्त्रिमण्डल के समय व स्थान को घ्यान में रखते हुए आचार्य श्रीजी म. सा. मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों को घर्मदेशना से पावन बनाते हुए सोजत की श्रोर विहार कर रहे थे। श्रन्य श्रधिकारी संत-मुनिराजों ने भी यथासमय सोजत पधारने के लिये चातुर्मास-समाप्ति के श्रनंतर श्रपने-अपने क्षेत्रों से विहार कर दिया।

पूर्व निश्चयानुसार सं० २००६, माघ गुक्ला २ से ग्राचार्य श्रीजी भ. सा. के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल की बैठक प्रारम्भ हुई। सम्मे- लन में सिचताचित्ता-निर्णायक समिति के ६, तिथिनिर्णायक समिति के ६ एवं मन्त्रिमण्डल के ११ सदस्य मुनिराजों या उनके प्रतिनिधि संतों के प्रतिरिक्त विशेष रूप से ग्रामन्त्रित पं० मुनिश्री समर्थमलजी म., पं• मुनिश्री मदनलालजी म., कवि श्री ग्रमरचन्दजी म. उपस्थित थे।

प्रतिदिन प्रातः ६ से ६०॥ भ्रौर दोपहर १ से ३ बजे तक पूज्य भ्राचार्य श्रीजी की भ्रव्यक्षता एवं व्या. वा. मुनिश्री मदनलालजी म सा. की व्यंतिरक्षकता में मन्त्रिमण्डल तथा दोनों निर्णायक सिमितियों का कार्य संयुक्त रूप से चला।

प्रत्येक विचारणीय विषय पर खुलकर विचारविमर्श हुआः

सिंचित्ताचित्तानिर्णय और व्वनिवर्धकयन्त्र को लेकर समाज में उ उहापोह चल रहा था। उनका समाधान होना आवश्यक था। नव् श्रीर पुरातन विचारधाराश्रों में भी मेल बैठाना आवश्यक था। सो में दोनों धाराश्रों के गुणावगुणों के निरीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ

ऐसे समय में ग्राचार्य श्रीजी की समता ग्रीर उदारता ग्रा यास ही सबके सामने भलकती रहती थी। ग्रापश्री का ग्रादर्शों प्रति प्रगाढ़ स्नेह था। तप त्याग ही ग्रापके साधकजीवन के एक म भोजन थे। संयम ही ग्रापके जीवन का स्वास था।

हिष्टकोणों की विभिन्नता के कारण घापका किसी से विर नहीं था, द्वेष नहीं था, किन्तु सभी हिष्टकोणों को भलीभाँति समभ की एक सरल जिज्ञासा ग्राप में सतत विद्यमान रहती थी। आपके की की मृदुता वार्तालाप करने वाले के मन में ग्रसद्भाव उत्पन्न नहीं है देती थी किन्तु वार्तालाप करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को ग्रम् विचारों का पुनर्निरीक्षण करने की इच्छा होती थी। यही कारण कि ग्रापसे मतभेद रखने वालों में भी ग्रापके प्रति मनभेद उत्पन्न के होता था। ग्रपनी इस उदारवृत्ति के कारण ही ग्राप संघ-संगठन साधक ग्रीर शांति के सन्देशवाहक के रूप में प्रसिद्ध रहे। सम्मेलन में बहुत से प्रश्नों पर निर्णय हो चुका थे। मिन

मण्डल के कार्यों का विभाजन हो चुका था। लेकिन अभी भी कुछ ने प्रदेश थे जिन पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना अप स्थक था। इसके वारे में सोचा गया कि आचार्य श्रीजी के नेतृत्व किववयं श्री अमरचन्दजी म., व्याख्यानवाचस्पति श्री मदनलाल जी सहमन्त्री श्री हस्तीमल जी म., प्र. मन्त्री श्री आनन्दऋषि जी खोर पं० र. श्री समर्थपल जी म. का संयुक्त रूप से आगामी जास किसी एक स्थान पर कराया जाये श्रीर उस समय फिर प्रदन्तों के वारे में चर्चा करके निर्णयात्मक रूप चतुविध संघ के सम रख दिया जाये।

पूज्य भ्रावार्य श्रीजी से इस सम्बन्ध में स्वीकृति मांगने पर भ्रापने फरमाया कि विचार स्तुत्य है लेकिन संयुक्त चातुर्मास में विचार-णीय विषयों की रूपरेखा, तत्संबन्धी शास्त्रीय प्रमाण भ्रादि की तैयारी हो जाना चाहिये। रूपरेखा व्यवस्थित होने पर मैं इसके बारे में कुछ निश्चयात्मक कह सकता हूँ। सत-मुनिराजों ने भ्रापके विचारों को महत्त्वपूर्ण माना भ्रोर कहा कि भ्रापके विचारानुसार कार्य की रूपरेखा तैयार कर ली जायेगी।

इस सम्मेलन में तेतीस विषयों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये और उनमें से पच्चीस निर्णयों को चतुर्विध संघ की जान-कारी के लिये यथासमय घोषित कर दिया गया। सम्मेलन दि० ३•-१-५३ को समाप्त हुआ।

### मैत्री और शांति के दूत

सोजत सम्मेलन के भ्रवसर पर विभिन्न श्रीसंघों ने पूज्य श्राचार्य श्रीजी से अपने-भ्रपने क्षेत्र पावन करने की विनतियां कीं। उनमें ब्यावर श्रीसंघ भी एक था। उसने श्रपनी प्रार्थना में कहा—भंते! हम पर भी कृपा कीजिये ब्यावर का सामाजिक विरोध संघ-संगठन में चट्टान की तरह बाधक बन रहा है। आपकी पीयूषणवर्षी वाणी द्वारा स्नेहसुधा का सिंचन होने से वहाँ एकता स्थापित हो सकती है। अतएव हमारी प्रार्थना स्वीकार करके ब्यावर पदापंण कीजिये। हमारा पथ प्रदर्शन कीजिये। श्रापका पुण्य पदापंण हमारे लिये मंगल-मय होगा। महापुरुषों का सहवास महानता का महोत्सव है।

जब मनुष्य स्वार्थपरक विवारों से प्रभावित होकर संग्रह की भावनाओं में लिप्त हो जाता है तो वह उन साधनों को एकत्रित करने में व्यस्त रहता है, जिससे समूहगत साधनों का व्यक्तिमूलक रूप रह जाये। इस स्थिति में विषमता का जन्म होने से सभी दुखी होते हैं। स्पष्टता सरलता, जुद्धता एवं ग्रानन्द का रूपान्तरण हो जाता है ग्रीर रहस्य का श्रावरण भ्रनेक समस्याओं को जन्म देता है जो नैतिक मूल्यों

के विकास को भ्रवरुद्ध कर देता है। लेकिन महापुरुषों की यह विशे-षता है कि वे उस विषमता में समता, समस्या में समाधान भ्रोर शांति का सृजन करते हैं। उनकी भ्रन्तमुंखी वृत्ति आधारभूत तथ्यों पर प्रकाश डालकर सदैव निकट से निकटतर भ्रीर निकटतम भ्राने के लिये अनुप्रेरित करती रहती है।

पूज्य श्राचार्य श्री का हृदय नवनीत-सा कोमल था। श्रापने सब सुना श्रीर गुना। श्रापने सोचा— ब्यावर में ईब्या-द्वेष की श्राग घवक रही है श्रीर वहां से उठने वाली ज्वालायें श्रास-पास के क्षेत्रों को भी संतप्त कर रही हैं। लोग कषाय से प्रेरित होकर व्यर्थ ही कर्म-बंध कर रहे हैं। उनके चित्त में शांति स्थापित हो, मेत्रीभावना का विकास हो, स्वधर्मी-वात्सल्य का विस्तार हो श्रीर संघ से द्वेष दूर हो जाये तो उत्तम रहेगा। यह सोचकर श्राप भी ने ब्यावर संघ की प्रार्थना को स्वीकार कर यथावसर वहाँ पहुंचने के भाव व्यक्त किये।

ब्यावर संघ की विनती में आत्मवेदना की अभिव्यक्ति का स्वर संजोया गया था। लेकिन उसमें इतना विश्वास भी विद्यमान था कि पूज्यश्री के पदार्पण से हमारा ईप्सित प्राप्त होगा। विनती की तत्काल स्वीकृति को ब्यावर श्रीसघ ने शांति और मैत्री के लिये गुभ शकुन माना।

सोजत से विहार कर ऋम-ऋम से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपकार करते हुए पूज्य ग्राचार्य श्रीजी ब्यावर नगर के बहिर्भाग में प्रा पहुंचे ग्रीर एक योग्य स्थान में ठहर गये। सभी सज्जन ग्रापके आग-मन की टकटकी लगाये राह जोह रहे थे। शुभागमन की ग्रगवानी करने के लिये सेवा में उपस्थित हुए लेकिन ग्रापश्री ने फरमाया—जब ग्रापके सघ में पारस्परिक शांति स्थापित हो जायेगी, तभी हम सन्तों का नगर में प्रवेश होगा।

श्राचार्य श्रीजी का यह निर्णय व्यावर श्रावक संघ के लिये आहमनिरीक्षण का श्रवसर वन गया कि हमारे श्रहोभाग्य से महान

सन्तों का पदार्पण हमारी नगर-सीमा तक तो हो चुका है लेकिन आपसी फूट, कलह और द्वेष का वातावरण नगर-पदार्पण में व्यवधान बना है। ग्रात्मग्लानि की ग्रग्नि में द्वेष गलने लगा। ग्रन्तर् में बठा ग्रिभान मृदुता में रूपान्तरित होने लगा। कलह का कंकास सुलह के कलकल में परिवर्तित होना लगा। परिणामतः संव में शांति व सम-भौते का वायुमण्डल बना ग्रौर मैत्री, शांति स्थापित हो गई।

आपश्री ने यथासमय नगर में प्रवेश किया। उस समय ब्य.वर में अपूर्व उल्लास फैल गया था। बरसों के बिछुड़े हुए गले लग रहे थे भ्रीर नये प्रकाश में नये निर्माण की नींव रख रहे थे। पूज्य आचार्य श्रीजी के दूरन्देशी निर्णय में आदेश नहीं लेकिन सत्य के प्रति श्राग्रह था। समूह की शिवत को छिन्न-भिन्न करने वाले व्यवहार श्रीर पारस्परिक श्रसहयोग असहकार एवं धन्याय का प्रतिकार नहीं किया जाये तो उससे व्यक्ति ही नहीं, वरन समाज श्रीर राष्ट्र विपत्ति में फसता है। उसका प्रतिकार करना साधु पुरुष अपना कर्तव्य सम-भते हैं। प्रभावशाली, महत्त्वपूर्ण और व्यवहार्य उपाय खोज निकालना उनके सत्य-श्राग्रह का ध्येय होता है। पूज्य श्राचार्य श्रीजी ने यही आदर्श श्रपने निर्णय द्वारा व्यक्त किया था। इसीलिये तत्काल सुमित के माध्यम से समता और शांति का वातावरण बन गया।

ब्यावर में समता का सन्देश मुखरित कर ग्रीर ग्रपने प्रभाव-शाली प्रवचनों द्वारा उसको स्थायी बनाकर ग्रापश्री ने वहाँ से जेठाणा की ओर विहार किया। राग्ते में थांवला ग्राम से कुछ ही ग्रागे एक गांव पड़ता है। वहां ग्रधिकतर राजपूतों के घर हैं। जो देवी-देव-ताग्रों के नाम पर या भोजन के हेतु जीविहसा करना साधारण कार्य समभते थे। ऐसा कोई तीज त्यौहार नहीं होता था जब दो चार मूक पशु मौत के घाट न उतार दिये जाते हों। सारा गांव ग्रपरिचित था। भीर जैनों का एक भी घर नहीं था। वहां ग्रापश्री का एक प्रभाव-शाला ववचन हुआ। जिसे सुनकर ग्रामवासी गद्गद हो गये। ग्रापश्री ने प्रवचन में उन मानवीय भावों को स्पष्ट किया था जिनके ग्रभाव में मनुष्य ही नहीं, प्राणिमात्र दुखी होता है। राजपूतों को ग्रहिसा का महत्त्व समभाते हुए ग्रापने फरमाया—

'ग्रहिंसा वीरों का साधन है। कायर तो सबसे पहले मान-सिक हिंसा से ही ग्रिधिक पीड़ित है। ऐसा व्यक्ति मानसिक हिंसा से दूसरों को तो गिरा सके या नहीं, किन्तु ग्रपने ग्रापको तो बहुत गहरे श्रवश्य ही गिरा देता है।

'इसलिये मेरा म्राप लोगों से कहना है कि यदि आप भ्रपने भ्रापको परमात्मा का वफादार सेवक बनाना चाहते हैं और इस सृष्टि में उत्कृष्ट समानता का वातावरण बनाना चाहते हैं तो समग्र रूप में श्रिहिंसा का पालन कीजिये। श्रिहिंसा ही वह सशक्त साधन है, जिसके द्वारा आत्मसमानता यानि परमात्मवृत्ति के साध्य को साधा जा सकता है।'

प्रवचन का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ३५ व्यक्तियों ने तत्काल शिकार खेलने का परित्याग कर दिया। जुआ खेलने, मद्य-पान करने तथा तमाखू भ्रादि नशीली चीजों के सेवन करने का भी बहुत-सों ने त्याग किया।

सन्तों के सहज प्रेममय प्रवचन का जो श्रमृतपान कर लेता है, वह सदा के लिये सन्तों का बन जाता है। सन्तों का श्रपना स्वार्थ क्या है? वे स्वात्मकल्याण के साथ परिहत में स्विहत मानते हैं। परोपकार को भी श्रात्मकल्याण की साधना का श्रग समभकर जगत का कल्याण करते हैं। इस उदात्त भावना के कारण वे जगत का महान् से महान्तम कल्याण करते हुए भी श्रहंकार का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें यह गर्व नहीं होता कि उन्होंने दूसरों को उपकृत किया है। सन्तों के जीवन की यही विशेषता होती है कि उनमें जीवन के सहायक तत्त्वों का स्वाभाविक समावेश होता है। संयुक्त-चातुर्मास

सोजत में मन्त्रिमण्डल की वैठक के अवसर पर यह विचार

किया गया था कि तपोपूत श्रीर ज्ञानवृद्ध सन्तों को यदि एक ही स्थल पर लम्बे समय तक निवास करने का श्रवसर मिले तो बहुत-सी सैद्धां- तिक, आगमिक गुत्थियों को सुलभाया जा सकता है, विवादास्पद विषयों पर तथ्यसंगत समाधान खोजा जा सकता है तथा सन्तों में भावात्मक एकता की प्रतिष्ठा की जा सकती है। समाज में एकता का शीतल समीरण प्रवाहित होगा। महान सन्तों का विशुद्ध प्रेम समाज की धम- नियों में श्रमृत का सचार करने में सहायक होगा। इन्हीं सब दृष्टि- कोगों को ध्यान में रखते हुए सं० २०१० का चातुर्मास संयुक्त रूप में करने की योजना निश्चत की गई थी।

इस प्रकार के ग्रायोजन के सम्बन्ध में पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के विचारों का पहले ही संकेत किया जा चुका है कि यह कल्पना ग्रच्छी है, किन्तु जब तक इसके लिये कोई ठोस योजना तैयार नहीं कर ली जाती, तब तक उससे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। चातुर्मास के लिये तो योजना बनी लेकिन विचारणीय विषयों की सूची अभी तक नहीं बनी थी ग्रीर प्राय: सभी ने कहा कि चातुर्मास-स्थल पर पहुंचने के बाद बना ली जायेगी।

संयुक्त-चातुर्मास सम्बन्धी पूर्व तैयारी हो चुकी थी। अब सिर्फ योग्य स्थान का निश्चय होना शेष रहा था। चतुर्विध संघ संयुक्त-चातुर्मास के बारे में आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था कि चातुर्मास किस स्थान पर होता है। राजस्थान के सभी संघ इस ग्रवसर का लाभ उठाने के लिये उत्सुक थे, लेकिन सुविधाजनक स्थान कौन-सा होगा, वस यही विचारणीय रह गया था, जिससे सभी सन्त उक्त स्थान पर पधार सकें।

व्यावर से विहार करते-करते पूज्य भाचार्य श्रीजी म. सा. प्राम-ग्राम में उपदेशामृत की वर्षा करते हुए जब मेड़ता पधारे तो जोध-पुर श्रावक संघ सं २०१० का संयुक्त चातुर्मास करने की प्रार्थना लेकर सेवा में उपस्थित हुग्रा। पूर्व में अपने द्वारा की गई कार्रवाई को पूज्यश्री के समक्ष निवेदन किया और ग्रापने परिस्थित को जानकर जोधपुर २८८ : पुष्य गणेशाचायं-जीवनचरित्र

में चातुमीस करने की स्वीकृति फरमाई।

पूज्य प्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा., प्र. मन्त्री श्री आनंद श्री म. सा., वयोवृद्ध स्वामी श्री पूरणमलजी म. सा., व्या वा. श्री मदनलाल जी म. सा., किवरतन श्री अमरचन्दजी म. सा., सहमन्त्री श्री हस्तीमलजी म. सा. ग्रादि ठाणा २८ एवं महासितयां जी म. सा. ठा. ६२ का जोधपुर में संयुक्त चातुमिस हुआ। प. र. बहुश्रुत श्री समर्थमल जी म. सा. का भी चातुमिस वहीं करवाया गया।

इस चातुमिसकाल में शास्त्रीय चर्ची हुई। विवादास्पद विषयों का मंथन हुआ। सादड़ी व सोजत में किये गये निर्णयों का पर्यवेक्षण हुआ। सामाजिक एकता का ग्राधार सुदृढ़ बनाने के विषय में मंत्रणा हुई। फिर भी जितने लाभ की ग्राशा थी, उतना लाभ समाज को नहीं हुग्रा। चतुर्विध श्रीसंघ ने बृहत्साधुसम्मेलन सादड़ी के अवसर पर जिस उत्साह ग्रीर दृढ़ता का परिचय दिया था, वह सोजत-सम्मेलन के श्रव-सर पर परिलक्षित नहीं हुग्रा ग्रीर जो सोजत में था, वैसा यहां दृष्टिगत नहीं हुग्रा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ग्रीपचारिकता का निर्वाह करने के लिये ही यह सब हो रहा हो। संयुक्त-चातुर्मास में सम्मिलत होने वाले मुनिवरों में भी उत्साह मन्द था। जिस उद्देश्य को लेकर यह ग्रायोजन किया गया था, उसमीं उलभनें सुलभने के बजाय उलभती ही गईं ग्रीर किसी प्रकार की निर्णयात्मक भूमिका नहीं बन सकी।

लेकिन इसका आशय यह भी नहीं कि चातुर्मास ग्रसफल रहा। इस समय में पूज्य आचार्य श्रीजी के तलस्पर्शी शास्त्रीय दृष्टिकोण, संघन्तेतृत्व की कुशलता के दर्शन हुए। श्रापकी सूभवूभ श्रीर हार्दिक उदारता ने सन्तों में साम्य बनाये रखने के लिये कड़ी का काम किया। सन्तों में पारस्परिक प्रीतिभाव में जो वृद्धि हुई, वह कोई साधारण बात नहीं थी। सबने पारस्परिक दृष्टिकोण पर उदारता पूर्वक विचार कि । दृष्टिकोणों के प्रति मतभेद था किन्तु मनभेद नहीं था। सभी सन्त यह चाहते थे कि श्रागम के श्रालोक में श्रनिणीत को निणीत बनाय एवं

बाचार्य-जीवन : २८६

वृहत्साधुसम्मेलन में स्वीकृत संघऐक्य के ग्रादर्श को प्रतिफलित करें।
पुनः साधुसम्मेलन का निश्चय

चातुर्मास वाल में कुछ निर्णय किये भी गये। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न थे, जिनके समाधान के लिये समस्त साधु-सन्तों की राय लेना उचित प्रतीत हुग्रा भीर पुनः बृहत्साधुसम्मेलन किया जाना उपयुक्त समभा गया। इसके लिये काफी विचार-विमर्श के बाद भ्रन्ततोगत्वा निश्चय किया गया कि अभी तक व्यवस्थापकमडल ने जो भी कार्र-वाई की है, उसकी संपुष्टि के लिये बृहत् सम्मेलन किया जाना चाहिये।

चातुर्मास काल में श्री अ. भा. इवे. स्था. जैन कान्फरन्स की जनरल कमेटी की बैठक जोधपुर श्रावकसंघ द्वारा जोधपुर में बुलाई गई। जिसमें समाज के प्रमुख अग्रणी श्रावकों ने भाग लिया एवं संघ-संगठन बनने के बाद श्रावकसंघों में जो परिवर्तन हुए अथवा नहीं हुए, उन सबकी समीक्षा कर संगठन को सुदृढ़ बनाने के निश्चय किये गये।

जोधपुर का यह चातुर्मास ऐतिहासिक था। देश के कोने-कोने से आगत स्वधर्मी बन्धुश्रों की व्यवस्था बहुत ही उत्तम श्रौर सुविधापूर्ण थी। सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन दर्शनार्थी ग्राते परन्तु उनका प्रबंध इस रीति से होता था कि उन्हें यह श्रनुभव ही नहीं हो पाता कि हम परदेश में आये हैं। संघ के श्रग्रणी प्रमुख श्री कानमल जी नाहटा भादि सज्जनों की प्रबन्ध-व्यवस्था सराहनीय थी।

इस काल में श्रावक-श्राविकाओं और महारथी सन्तों और सितयों ने पूज्य आचार्य श्रीजी की महानता के निकट से दर्शन किये, उनके हृदय की कोमलता, परिहतवृत्ति, परदु:खकातरता श्रीर सेवा-भावना आदि विशिष्टताओं का साक्षात्कार किया। संयम की साधना, ज्ञान की गम्भीरता, तात्त्विक विवेचनाशिक्त को परखा। दैदीप्यमान प्रभामण्डल से दमकते मुखमण्डल की मनोहर छटा मानवीय मनों को माकृष्ट कर लेती थी।

इन्हीं सव विशेषताम्रों की म्रिभिन्यक्ति करते हुए कविवर्ष

श्री श्रमरचन्द जी म. सा. ने कहा था— पूज्यश्री का व्यक्तित्व भले ही ऊपर से लोहवत् कठोर दिखाई देता हो, किन्तु जिन्होंने उन्हें निकट से देखा है, उन्हें तो अन्तर् में कोमलता ही दिखलाई दी है। किसी ने ठीक ही कहा है— लोकोत्तर पुरुषों के चित्ता को पहचानना बड़ा कठिन कार्य है। एक ग्रोर उनमें वज्र से भी अधिक कठोरता प्रतीत होती है तो दूसरी श्रोर उनमें फूल से भी अधिक कोमलता के दर्शन होते हैं। यह कठोरता श्रीर कोमलता का श्रपूर्व संगम महापुरुषों की लोकोत्तर महिमा का द्योतक है।

# संयुक्त चातुर्मास के पश्चात

चातुर्मास-समाप्ति के परचात मगिसर कृष्णा १ को आचार्य श्रीजी का नागौर ग्रादि क्षेत्रों की ओर विहार हुग्रा । इस क्षेत्र के गोगीलाव, ब्यावर, कुचेरा, बीकानेर ग्रादि सभी संघ ग्रभी से ग्रागामी वर्ष के चातुर्मास के लिये कुछ न-कुछ ग्राश्वासनात्मक संकेत प्राप्त करने के लिये विनती करने लगे। लेकिन ग्रभी चातुर्मास पूर्ण ही हुग्रा था ग्रौर भविष्य की स्थिति भावी के ग्रघीन थी, ग्रतः ग्रभी से किसी को भी संकेत देने की स्थित नहीं बन सकी।

लेकिन कुचेरा श्रीसंघ के ग्रग्रणी श्रावक स्व. सेठ श्री इन्द्रचन्दजी गेलड़ा की धर्मपत्नी की हार्दिक इच्छा थी कि पूज्य श्रीजी वा ग्रागामी चातुर्मास कुचेरा हो। उक्त ग्राग्रह को लेकर समय-समय पर कुचेरा श्रीसंघ के ग्रग्रणी सेठ श्री मीहनमल जी चोरड़िया, श्री भागचन्द जी गेलड़ा आदि प्रमुख सज्जन पूज्यश्री की सेवा में उपस्थित होते रहे थे।

स्थिति श्रीर समयादि को देखते हुए पूज्य आचाय श्रीजी मन सा. ने सं• २०११ का चातुर्मास कुचेरा करने की स्वीकृति फरमाई और यथावसर पूज्य श्रीजी ने चातुर्मास हेतु पदार्पण किया। ग्रापश्री के साथ ही स्थिवरपदिवभूषित मुनिश्री हजारीमल जी म. सा. जो पूज्यश्री जयमलजी म. सा. की सम्प्रदाय के थे, का भी कुचेरा चातुर्मास हुआ।

अधिकारी मुनिवरों के सोजत-सम्मेलन और जोधपुर-चातुमीस

में हुई कार्रवाई चतुर्विध संघ को ज्ञात हो चुकी थी। संघ-ऐक्य योजना पर एक ग्रावरण-सा पड़ता जा रहा था। ग्रपने विचारों से ग्रागे कोई बढ़ना नहीं चाहता था भीर एक प्रकार से गतिरोध की स्थिति बन चुकी थी।

चातुर्मास काल में ही कान्फरन्स की जनरल कमेटी की बैठक कुचेरा में हुई। पुन: बृहत्साधु-सम्मेलन का श्रायोजन करने के लिये कान्फरन्स की श्रोर से प्रयत्न हो रहे थे। श्रमणसघ की प्रगति में उत्पन्न श्रवरोघों का निराकरण ऐसे सम्मेलन द्वारा ही हो सकता है। ग्रतः जोधपुर चातुर्मास के अवसर पर सम्मेलन होने की भूमिका बन चुकी थी, लेकिन ग्रब सिर्फ उपयुक्त स्थान के चयन का ही प्रश्न था कि सम्मेलन कहां किया जाये? कान्फरन्स का शिष्टभण्डल एतद्विषयक विनती लेकर पूज्य श्राचार्य श्रोजी की सेवा में उपस्थित हुग्रा और निवेदन किया— भगवन् ! आगामी बृहत्साधु-सम्मेलन के लिये कौन-सा स्थान उपयुक्त रहेगा?

पूज्य धाचार्य श्रीजी ने फरमाया — जोधपुर में सम्मेलन के स्यान के वारे में भी विचार विनिमय हुआ था। उस समय मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे कि मेरे सामिष्ट्य में सम्मेलन सम्बन्धी तंन कार्य हो चुके हैं, इसलिये आगामी वृहत्साधु-सम्मेलन लुधियाना आदि शेत्रों में पूज्यश्री आत्माराम जी म. के सामिष्ट्य में होना उपयुक्त रहेगा। आज भी मेरे यही भाव हैं।

पूज्य श्राचार्य श्रीजी के विचारानुसार कान्फरन्स की जनरल कमेटी ने लुधियाना में वृहत्साधु-सम्मेलन होने का निश्चय कर वहां के संघ को सम्बन्धित जानकारी दी। लुधियाना सघ ने सम्मेलन के लिये कान्फरन्स को श्रामन्त्रण भेज दिया श्रीर वहां वृहत्साधु-सम्मेलन होना निश्चित हो गया।

इन्हीं दिनों के आसपास कान्फरन्स के तत्कालीन ग्रध्यक्ष सेठ श्री चम्पालाल जी बांठिया पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के दर्शनार्थ पुन: कुचेरा पहुंचे। वार्तालाप के प्रसंग में सम्मेलन-सम्बन्धी चर्चा भी हुई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वर्षावास के पश्चात भ्रापश्ची का विहार लुधियाना की ओर होगा? इस पर भ्राचार्य श्रीजी ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि लुधियाना पहुंचूं, लेकिन यह भावी के श्रधीन है, उस समय तक कौन जाने क्या बने । पहुंचना तो इस शरीर से होगा । यह शरीर कुछ शिथिल हो रहा है । घुटनों और पैरों में पीड़ा रहती है । इस अशिकत वश यथासमय लुधियाना, पहुंच सकूं या न पहुंच सकूं, कुछ निश्चित कह नहीं सकता । मैं न भी पहुंच सकूं, किन्तु मेरी श्रोर से कुछ सन्त लुधियाना पहुंच ही जायेंगे । अन्य प्रमुख मुनिवर वहां पहुंचेंगे ही, उन्हें समस्त कारवाई श्रोर विचारणीय विषय ज्ञात हैं । सादड़ी-सम्मे-लन में उद्देश्य निश्चित हो चुका है श्रीर श्रव तो उसमें रही हुई किमयों को दूर कर अमली रूप देना है।

अध्यक्ष महोदय को यह परिस्थिति विचारणीय प्रतीत हुई। उन्होंने मन्त्री मुनिवरों की सेवा में सूचना भेजी थ्रौर समस्त स्थिति सामने रखी। साथ ही पथ-प्रदर्शन के लिये प्रार्थना की कि हमें क्या करना चाहिये थ्रौर सम्मेलन कहां करना चाहिये। कान्फरन्स-कार्यालय को भी सम्बन्धित जानकारी दी कि श्राचार्य श्रीजी लुधियाना-सम्मेलन में पहुंच सकेंगे या नहीं, यह सन्देहास्पद है।

समाज के प्रमुख-प्रमुख श्रावकों, कार्यकर्ताग्रों का एक शिष्ट-मण्डल इस परिवर्तित परिस्थिति पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पूज्यश्री आत्माराम म. सा. की सेवा में उपस्थित हुग्रा भीर प्रार्थना की—भग-वन् ! ग्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. शरीर के कारण आपकी सेवा में उपस्थित होने में ग्रसमर्थ हैं । वह सम्मेलन में सम्मिलित न हो सकें तो क्या करना उचित होगा ?

पूज्य श्री ग्रात्माराम जी म. सा. भद्र, सरलस्वभावी थे। उन्होंने फरमाया— श्राज तक सम्मेलन का संचालन सफलता के साथ श्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. करते श्राये हैं। उन्हें सम्पूर्ण कार्र-वाई का प्रत्यक्ष श्रनुभव है ग्रीर किसी भी परिस्थित से श्रपरिचित

नहीं हैं, श्रतएव सम्मेलन में उनकी उपस्थिति ग्रावश्यक है। साधु-सम्मे-लन होना गुरुतर कार्य है । श्रतएव संघ नेतृत्व के सर्वाधिकार सम्पन्न ग्रधिकारी जहां भी सुगमता पूर्वक पहुंच सकते हों, वहीं सम्मेलन होना चाहिये । मैं स्वयं नहीं पहुंच सकूंगा तो मेरी सद्भावनायं भ्रवश्य वहां रहेंगी । संघ संगठन का आदर्श फलित हो, यही मेरी स्राकांक्षा है । ः इस प्रकार दोनों महापुरुषों ने विचार व्यक्त किये थे । यद्यपि दोनों महापुरुषों की उपस्थिति सम्मेलन में नूतन चेतना का संचार करती ग्रीर संगठन को अपूर्व बल प्राप्त होता, मगर दोनों की वृद्धा-वस्था श्रोर शारीरिक दुर्बलता से ऐसा होना सम्भव नहीं दिख रहा था । घतः सम्मेलन के प्रायोजकों के समक्ष एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई । सम्मेलन होना भ्रावश्यक था, किन्तु करें तो करें कहां ? मन्त्री मुनिवरों से इसके समाधान के लिये राय पूछी गई। उनकी राय हुई कि दोनों पूज्यश्री सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित हों तो सर्वोत्तम है। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनती हो तो ग्राचार्यश्री गणेशलालजो म. सा. की उपस्थिति तो सर्वांशतः स्रावश्यक है ही। पूज्यश्री ग्रात्माराम जी म. सा. ग्रपने संघ में सम्माननीय स्थित के स्वामी हैं भीर आचार्य श्री गणेशलाल जी म सा का संघ संचालन एवं श्रनुशासन पालन करवाने स्रादि का दायित्व व श्रमणसंघ सम्बन्धी भ्रनुभव मूल्य रखता है । ऐसी स्थिति में पूज्यश्री का श्राशीर्वाद प्राप्त करके आचार्य श्रीजी के सान्निष्य में सम्मेलन करना ही उपयुक्त होगा। इन विचारों को साथ लेकर कान्फरन्स का शिष्टमण्डल कुचेरा में पूज्य स्राचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हुन्ना स्रौर प्रार्थना की कि पूज्यश्री आत्माराम जी म सा ने फरमाया है कि आपश्री जहां पर उपस्थित हो सकों, वहीं पर सम्मेलन करना उपयुक्त होगा। म्रतः आपश्री कितनी दूर भीर कितने समय में पघार सकेंगे, इसका कुछ

भाशास हो जाये तो उसी स्थान पर सम्मेलन करने का सोचा जाये। भाचार्यश्री ने प्रत्युत्तर में फरमाया कि मैं इस समय क्या कहें मेरे शरीर की स्थिति प्रत्यक्ष है। घुटनों में दर्द श्रीर कमजोरी विशेष व्रतीत होती है। इसलिये इस स्थिति में निश्चित स्थान का निर्णया-त्मक उत्तर कैसे दे दूं?

विहार कर भीनासर तक तो पधार ही जायेंगे। उपचार की दृष्टि से भीनासर, बीकानेर भ्रादि क्षेत्रों की अपेक्षा अन्य कोई स्थान योग्य प्रतीत नहीं होता है। उधर का सूखा जलवायु स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है और भीनासर, बीकानेर भ्रादि क्षेत्रों का इसके लिये आग्रह भी भ्रष्टिक है। अतः भ्रागामी बृहत्साधु-सम्मेलन भीनासर में हो, ऐसी हम लोगों की भी राय है। इसलिये आपश्री भीनासर में बृहत्साधु-सम्मेलन होने की घोषणा फरमाकर साधु-मुनिराजों को सूचना करवाने की कृपा करें।

पूज्य आचार्यश्री ने प्रत्युत्तर में फरमाया कि बृहत्साधु सम्मेलन श्राचार्यश्री श्रात्माराम जी म. के समीप हो श्रादि इस विषयक श्रपने विचार में पहले व्यक्त कर चुका हूँ। इस समय भी वैमे ही विचार रखता हूँ। फिर भी श्राप श्राचार्यश्री श्रात्माराम जी म. व श्रन्य श्रधिकारी मुनिवरों के श्रभिप्राय को लेकर पुनः यहां उपस्थित हुए हैं भीर श्रधिकारी मुनिवर भी मेरी उपस्थित श्रिन्वार्य समभते हैं, सो ज्ञात हुग्रा। लेकिन में अपने पूर्व के विचारानुसार मेरे सान्निघ्य में बृहत्साधु सम्मेलन होने की घोषणा करना उपयुक्त नहीं समभता। पर यह श्रवश्य कहता हूँ कि संत-संगठन सर्वतोभावेन सुदृढ़ बने। उसके निर्णयों का उसी रूप में श्रनुपालन हो। प्रत्येक सन्त सयम-तप-त्याग का स्वयं पालन करे श्रीर इसी प्रकार दूसरों से पालन कराने का घ्यान रखवाये। तभी सघ संगठन सवल, प्राणवान श्रीर सफल हो सकेगा। श्रतः यह विषय श्रधिकारी मुनिवरों के उत्साः पर निर्भर है।

शिष्टमण्डल भी इस स्थिति को समभता था। साथ ही स्थिति की गम्भीरता का तकाजा था कि वर्तमान परिस्थिति के समाधान के लिये पुनः साबु-सम्मेलन का आयोजन हो जाना चाहिये। शिष्टमण्डल ने पुन: मन्त्री मुनिवरों श्रादि से विचार-परामर्श कर प्रधानमन्त्री श्री ग्रानन्दऋषिजी म. सा. द्वारा भीनासर में वृहत्साधु सम्मेलन करने की घोषणा करवाई।

#### म्राचार्यश्री की शारीरिक स्थिति

इन दिनों ग्राचार्य श्रीजी म. सा. की शारीरिक दुर्वलता इतनी ग्रिविक बढ़ गई थी कि दो-ढाई मील पैदल चलते ही सर्वांग में पसीना हो जाता था। घुटनों में दर्द बना ही रहता था। लेकिन इतना सब होने पर साध्वोचित ग्राचार-विचार में किसी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता या उपेक्षा नहीं थी। साधना के प्रति सतत जागृति पूर्ववत थी। बीकानेर क्षेत्र की ग्रोर विहार

चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात कुचेरा से बीकानेर क्षेत्र की श्रोर पूज्य श्राचार्य श्रीजी का विहार हुआ । विहार बहुत ही घीमी गित से होता था । कुचेरा से फिरोद पधारे। यहां के धावकसंघ की विशेष श्रिमेलाषा थी कि पूज्य आचार्य श्रीजी म. सा. कुछ दिन यहां विराजें। कुचेरा में इसके लिये सेवा में विनती की थी। फिरोद पधारते ही वहां के श्रीसंघ में विशेष उत्साह व्याप्त हो गया। जहां पर सन्तों का पदापण होता है वहां सद्भावना, सद्विचार श्रीर सद्गुणों का वातावरण स्वयमेव निमित हो जाता है। फिरोद में ज्ञान-साधना के साथ संयम साधना का विशेष उद्योत हुगा। स्थानीय संघ की श्रीर से दो श्रठाइयां एवं मनेक वेला, तेला, चीला श्रादि तपस्यायें शक्त्यनुसार हुईं।

फिरोद से आप डेह पधारे। किन्तु ग्रापके पदार्पण से पूर्व ही क्षापकी यशःकीर्ति का ग्रागमन हो चुका था। वहां के दिगम्बर जैन दन् गुग्नों ने ग्रापके पदार्पण के ग्रवसर पर मंगल महोत्सव मनाया। साधु किनी वर्गविशेष के नहीं होते हैं, उनके सभी पूजक होते हैं। गुण पूजा के योग्य होते हैं अतः पूज्य आचार्य श्रीजी के शुभागमन पर समस्त जैन वन्धुमों ने श्रद्धा व्यक्त की तो इसमें कोई ग्राश्चर्य नहीं है। डेह में भी अच्छी धर्म प्रभावना हुई। डेह से नागीर ग्रादि क्षेत्रों को पवित्र

२६६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

करते हुए देशनोक पदार्पण किया । चातुर्मात हेतु बोकानेर संघ की विनती

बीकानेर श्रावकसंघ वर्षों से पूज्य श्राचार्य श्राजी का चातु-मीस ग्रपने यहां होने के लिये लालायित था। इसके लिये पहले भी श्रमेक स्थानों पर एतदर्थ विनती कर चुका था और कुचेरा में तो सघ के सभी प्रमुख श्रावकों ने उपस्थित होकर सं० २०१२ का चातुर्मास बीकानेर में ही करने के लिये कुछ-न-कुछ ग्राव्वासन प्राप्त करने के लिये आग्रहपूर्ण विनती की थो। लेकिन ग्रभी समय दूर था, ग्रतः ऐसी स्थित नहीं बन सकी थी कि तत्काल उत्तर दिया जा सके।

पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के देशनोक पधारने पर स्थानीय संघ के ग्राबालवृद्ध नरनारी ग्रागामी चातुर्मास की स्वीकृति फरमाने के लिये सेवा में उपस्थित हुए। नोखामण्डी, देशनोक, भीनासर, गंगाशहर ग्रादि सभी क्षेत्र इसका लाभ प्राप्त करने के लिये इच्छुक थे ग्रीर इस ग्रावस्य ग्रवसर से चूकना नहीं चाहते थे।

लेकिन सभी क्षेत्रों के केन्द्र में बीकानेर था ग्रीर बीकानेर में चातुर्मास होने से स्थानीय एवं ग्रासपास के क्षेत्रों में विशेष धर्मप्रभावना होने की संभावना होने से पूज्य ग्राचार्थ श्रीजी म. सा. ने सं० २०१२ का चातुर्मास संभवित ग्रंगारों के साथ साधु-मर्यादानुसार बीकानेर में करने की स्वीकृति फरमाई।

#### गरलपान

जैसे-जैसे चातुर्मासकाल निकट आ रहा था कि उसी समय वीकानेर के कितपय मूढ़जनों ने कलुषित वातावरण बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। उस वातावरण का सम्बन्ध स्थानीय श्रावकसंघ से था। फिर भी प्रकारान्तर से उसमें आचार्य श्रीजी को संबद्ध करने का प्रयास किया गया। श्रापसी विचारभिन्नता एवं मनमुटाव को सम्पूर्ण संघ पर लादने के प्रयत्न हुए श्रीर उनके इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से तो बीकानेर के एक-दो व्यक्ति शामिल थे, लेकिन श्रप्रत्यक्ष में और भी थे ऐसी कल्पनाय चलती थीं।

इस वातावरण की जानकारी पूज्य श्राचार्य श्रीजी को भी हुई श्रीर वे अपने श्रागारों के साथ अन्यत्र चातुर्मास करने के लिये स्वतन्त्र थे। लेकिन स्थानीय संघ के वयस्क सदस्यों ने सामूहिक रूप में श्रपने हस्ताक्षरों से युक्त लिखित प्रार्थना-पत्र सेवा में प्रस्तुत कर चातुर्मास करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।

यथासमय पूज्य ग्राचार्य श्रीजी का चातुर्मास हेतु बीकानेर पदार्पण हुग्रा। नगरप्रवेश के समय जो जुलूस निकला श्रीर भव्य वातावरण बना, वह न र के इतिहास में श्रनूठा था। शाही जुलूसों में विविधता हो सकती है श्रीर दर्शनीय वस्तुओं को जुटाया जा सकता है, लेकिन मानसिक उल्लास का भी उसमें समन्वय हो, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस संत-स्वागत-जुलूस में मानवीय मनों की उत्साह, श्रद्धा, विनम्रता का विकसित रूप था ग्रीर इनके निकास के कारण थे वंदनीय संत श्रीर उनमें भी प्रमुख पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा.। राजमार्ग पर बढ़ते चरणों में सहस्रों मस्तक भुक जाते थे, श्रतृष्त नेत्र एकटक लगाये बहुत दूर से ही पलक-पांवड़े बिछा देते थे ग्रीर जयघोषों का समवेत स्वर चतुर्दिक् को गुंजायमान कर देता था।

प्राचार्य श्रीजी चातुर्मास हेतु श्री ग्रगरचन्द भैरोंदान सेठिया पारमायिक ट्रस्ट भवन में विराजे। बीकानेर की ग्रावाल-वृद्ध जनता प्रापकी प्रवचन-गंगा में डुबिकयां लगा रही थी। प्रतिदिन सहस्रों नर-नारी प्रापकी व्याख्यान-वाणी-पीयूष का पान करके ग्रपने जीवन को षन्य मान रहे थे। जिज्ञासु-जन सिद्धान्तों की गूढ़ गुन्थियों को सुलभा रहे थे। सर्वत्र शान्ति का संचार हो रहा था। ग्रासपास के क्षेत्रों के भव्यजन भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होते थे। प्रतिदिन नये-नये क्षेत्रों के दर्शनार्थी आते ग्रौर सहज प्राप्त ग्रवसर से लाभ उठाते थे। पहले जो विषानत वातावरण बना था, शांत हो चुका

साचायं-जीवव : २६६

सदा ही साधकों को सावधानी दिलाते हैं।

भगवान महावीर का क्षमाधर्म कितना जीवन में उतर पाया है ? इस बात की एक तरह से परीक्षा है । भ्रतः उनको शत्रु न समभ कर जीवन-साधना में जागृत करने वाले सहायक समभो । नीतिकारों ने भी कहा है कि— जीवन्तु में शत्रुगणाः सदैव, एषां प्रसादात्यु-विचक्षणोहम्— भ्रादि आशय के भावों को सुनकर जनता मन्त्रमुग्ध सी हो जाती । दूध के उफान में पानी का छींटा पड़ जाने से जैसे दूध शान्त हो जाता है, वैसे ही भ्राचार्य श्रीजी म. सा. के वचनामृत-जल से जनता का उफान शान्त हो जाता था । इस प्रकार की श्रापश्री की वृत्तिं को देख मानो किव की वाणी मुखरित हो उठी कि ये गणेश हैं या महादेव—

तन पर है धर्म धूलि खासी, मृगछाल महावत ओढ़े जिन-बृष पर हैं भ्रारूढ़, उमा-अनुभूति से प्रीति जोड़े हैं। तिरसूल सदा रत्नत्रय ले, मानस-सर नित तीर वसें। गुरुवर तुम सच्चे महादेव, तुमको गणेश हम कैसे कहें ? पुरुषार्थ चतुष्टय भुजा शशिकला कीर्ति छवि छायी है। उपदेशामृत पावन गंगा भी पर श्राज वहाई है। पी लिया कषाय कठिन विष को, शल्यत्रय त्रिपुर भी घू-घू दहे। गुरुवर तुम सच्चे महादेव तुमको गणेश हम कैसे कहें ?

लेकिन विध्नसंतोषी व्यक्ति कुमन्त्रणायें कर रहे थे कि यह शांति किस प्रकार भंग की जाये ? यह बना-बनाया खेल किस प्रकार विगाड़ा जाये ? कुमन्त्रणाग्नों का जोर था। जगत में सर्वत्र, सर्वदा इस प्रकार के लोगों की न कमी रही है और न रहेगी। मनुष्य के मन का पाप पुष्य का परिधान धारण करके सदा मानवजाति को घोखा देता ग्राया है। इस पाप का विस्फोट जिस रूप में हुग्रा उससे समाज में रोष व्याप्त हो गया। यह मन का पाप वाचिनक न रहकर लिखित रूप में फैलने लगा। प्रतिदिन नये-नये ग्रारोपों के साथ पर्चे प्रकाशित होने लगे कि किसी-न-किसी प्रकार बीकानेर संघ में ग्रापसी मनमुटाव बढ़े, उसकी एकवाक्यता छिन्त-भिन्त हो। लेकिन बीकानेर श्रावकसंघ में सुभवूभ-वालों की कमी नहीं थी।

पूज्य आचार्य श्रीजी पर प्रायः प्रतिदिन पर्चे रूपी पुष्पवर्षी होती । चार माह तक विध्नसंतोषियों, परिनन्दकों की जितनी कलुषता हो सकती थी, वह उभर रही थी। अन्तर् की मलिनता बाहर म्रा रही थी भीर धीरे-घीरे श्रन्तरंग साफ होता जा रहा था। इसके लिये संतों के पास एक ही श्रमोघ श्रीषधि थी — क्षमा । क्षमा, समता, सहिष्णुता के समक्ष पाप, बुराई, निन्दा, चुगली एवं ग्रारोप-प्रत्यारोप टिक नहीं सकते । निन्दकों ने पूज्यश्री की निन्दा की, उपसर्ग किये, घृणित आरोप लगाये। निन्दा के रोग से आकान्त व्यक्तियों के द्वारा जो कुछ भी किय जा सकता था, सब किया गया, करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी, फिर भी श्राप सागरवत् गम्भीर, हिमालयवत् सुस्थिर महादेव की तरह इस गरल का पान करते रहे। इससे जनता में बहुत रोपयुक्त वातावरण वन गया घ्रौर उससे वह उत्तेजना कभी-कभी बाहर व्यक्त होने को तत्पर-सी परिलक्षित होती थी। लेकिन ग्राचार्यवर की शांत सुघारसमय वाणी उस उत्तेजना को प्रशान्त वना देती थी। **ग्रा**चार्यश्री फरमाते ये कि श्राप लोग मेरे ऊपर होने वाली श्रनुचित वातों से उत्ती जित न होवें। ऐसे व्यक्तियों से जीवन में प्रेरणा लेना चाहिं

सदा ही साधकों की सावधानी दिलाते हैं।

भगवान महावीर का क्षमाधर्म कितना जीवन में उतर पाया है ? इस बात की एक तरह से परीक्षा है । ग्रतः उनको शत्रु न समभ कर जीवन-साधना में जागृत करने वाले सहायक समभो । नीतिकारों ने भी कहा है कि— जीवन्तु में शत्रुगणाः सदैव, एषां प्रसादात्सु-विचक्षणोहम्— ग्रादि आशय के भावों को सुनकर जनता मन्त्रमुग्ध सी हो जाती । दूध के उफान में पानी का छींटा पड़ जाने से जैसे दूध शान्त हो जाता है, वैसे ही ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के वचनामृत-जल से जनता का उफान शान्त हो जाता था । इस प्रकार की श्रापश्री की वृत्ति को देख मानो किव की वाणी मुखरित हो उठी कि ये गणेश हैं या महादेव—

तन पर है धर्म धूलि खासी, मृगछाल महाव्रत ओढ़े हैं । जिन-वृष पर हैं श्रारूढ़, उमा--अनुभूति से प्रीति जोड़े हैं । तिरसूल सदा रत्नत्रय ले, मानस-सर नित तीर वसें । गुरुवर तुम सच्चे महादेव, तुमको गणेश हम कैसे कहें ? पुरुषार्थ चतुष्टय भुजा चार, शशिकला कीर्ति छवि छायी है। उपदेशामृत पावन गंगा भी वसुषा पर भ्राज बहाई है। पी लिया कषाय कठिन विष को, शल्यत्रय त्रिपुर भी घू-घू दहे। गुरुवर तुम सच्चे महादेव तुमको गणेश हम कैसे कहें ?

#### ३०० : पूज्य गणेबाचार्य-जीवनचरिष

अन्त में उन सन्त-निन्दकों को हिनन्दाजनित अवहेलना, जनता की घृणा भीर भ्रन्त:करण के पश्चात्ताप की प्राप्ति हुई। अधिक आवेश में किये गये कृत्य का परिणाम सदैव दुखद, दुस्सह होता है।

लेकिन इस वातावरण से पूज्य ग्राचार्य श्रीजी को ग्रक्षय यश ग्रीर जनता की ग्रद्ध श्रद्धा की प्राप्ति हुई। इसका एकमात्र कारण थो अनुपम सिहण्णुता की शीतल छाया, संयम के प्रति सतत चेतना ग्रीर ग्रात्मालोचन के स्वतःप्राप्त ग्रवसर का सदुपयोग करने की सहज, स्वाभाविक वृत्ति। ग्राचार्य श्रीजी म. सा. की इस प्रकार की ग्रनुपम सिह-ण्लुता, गम्भीरता (एवं उदारता ग्रादि ग्रन्य सन्तों के लिए भी ग्रनुकरणीय है।

चातुर्मास के चार माह छिन में व्यतीत हो गये। चार माह के दिन, चार दिन जैसे ही प्रतीत हुए। ऐसा मालूम पड़ता था कि ग्रभी कल ही तो चातुर्मास प्रारम्भ हुआ था। पूज्य आचार्य श्रीजी की दिव्य देशना कल ही तो प्रारम्भ हुई थी और आज पूरी भी हो गई। श्रोताओं को होश तब आया जब सुना कि चातुर्मास समाप्त हो गया श्रीर कल आचार्य श्रीजी का विहार होगा। सन्त तो अपने कल्पकाल तक ही एक स्थान पर विराज सकते थे, श्रतः जनता का मोह उन्हें रोक नहीं सकता था।

सं. २०१२, मगिसर कृष्णा १ का प्रभात हुका। पिक्षयों के कलरव के साथ जनता में भी कलरव प्रारम्भ हो गया। ग्राज मन भारी थे। सदगुरु के सदुपदेश-श्रवण का ग्रन्तिम दिवस जो था। सुबह से ही सेठिया कोटड़ी का सभामडप श्रोताओं की समुपस्थिति से संपूण होने लगा। विशाल सभामण्डप संकुचित हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता था। यथासमय सन्तिशरोमणि पद्यारे और वीतराग वाणी की ग्रिमिंग्यंजना से भन्यजनों को प्रवोध देने लगे। हजारों-हजारों नेत्र ग्रपः लक ग्रपने श्रद्धेय पर केन्द्रित थे। नीरवता में सिर्फ श्रद्धेय की गिरा गूंज रही थी। यथासमय प्रवचन समाप्त हुग्रा।

भनन्तर विरागियों के विहार की वेला सन्निकट मा पहुंची थी।

मध्याह्न होते-होते विहार-पथ पर पूज्यश्री ने पदार्पण किया। सहस्रों विनम्र मस्तक चरणरज प्राप्ति के लिये चरणारविन्दों में नत हो रहे थे ग्रोर सहस्रों साश्रुनेत्र पादपद्मों को पखार रहे थे।

श्राखिर सन्तों ने गंतन्थमार्ग पर गमन किया । जनमेदनी के बीच घिरे हुए जनमान्य मंथरगित से गमन करने लगे । छज्जों और श्रट्टालिकाओं से जय-जय के वाक्पुष्पों की बरसा होना प्रारम्भ हो गई। सन्त-मण्डली ने देशनोक, नोखा-मण्डी की श्रोर गमन किया। सैकड़ों व्यक्ति तो साथ साथ चल पड़े।

# साधु-सम्मेलन से पूर्व की स्थिति

यद्यपि सादड़ी में बृहत्साधुसम्मेलन होकर एक धमणसंघ का ऊपरी ढांचा बन चुका था। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे, जिनका निर्णय पारस्परिक विचार विमर्श श्रीर शास्त्रीय श्राधार से हो सकता था। इसी बात को लक्ष्य में रखकर सोजत में मन्त्री मुनिवरों का सम्मेलन हुशा श्रीर उसके पश्चात जोधपुर में संयुक्त चातुर्मास भी हुशा था। उक्त दोनों अवसरों पर प्रत्येक श्रनिणींत विषय पर काफी विचार-चर्चा हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल सका।

यद्यपि एक ग्राचार्य के नेश्राय में समस्त साधु-साघ्वी वर्ग ने निष्ठा व्यक्त भी की थी, लेकिन पूर्ववत् ग्रलग-अलग सिंघाड़ों की परि-पाटी चालू थी। श्रधिकांश इस परम्परा का उन्मूलन करने का साहस नहीं दिखा सके। सिंचताचित्त, घ्वनिवर्धक यंत्र, एक सवत्सरी मादि प्रश्न ऐसे जिटल बन गये कि जिनका निर्णय सर्वमान्य होना संभव नहीं रहा था। कोई भी ग्रपने विचारों से किंचिन्मात्र भी डिगने को तेयार नहीं था। घ्वनिवर्धक यन्त्र के प्रश्न को लेकर तो कुछ श्रावकों ने आन्दोलन-सा चालू कर दिया था। उनके रुख से ऐसा मालूम पड़ता था, मानो कोई निश्चित योजनानुसार समस्त कार्रवाई हो रही है ग्रीर कुछ मुनिवरों एवं ग्रग्रणी श्रावकों का पीठवल हो। ग्रभी तक मुनियों की न्खलनासम्बन्धी जो कुछ भी घटनायें होती थीं, उन्हें उन-उन

सम्प्रदायों के श्रावकगण श्रीर साधुवृत्द श्रन्दर-श्रन्दर ढांकने का करते थे। लेकिन एक श्रमणसंघ बनने से और सबल नेतृत्व के स्खलना की घटनायें चतुर्विध संघ के समक्ष प्रगट होने लगीं कारण शिथिलाचारी साधु किसी-न-किसी प्रकार से श्रपनी मान-प्रवनाये रखने के लिये श्रपनी-श्रपनी पूर्व सम्प्रदाय के श्रावकों को काने के प्रयत्न करते थे। इन सब कारणों से सादड़ी में निर्मित श्र सघ दिनोंदिन निर्बल होता जा रहा था।

पूज्य श्राचार्य श्रीजी इस स्थिति से बहुत कुछ श्रवगत होते रहे थे। श्रापश्री को यह स्पष्ट दिख रहा था कि सादड़ी-सम्मेलन स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्न न होकर दलवन्दी के द्वारा श्रष्ट श्रपने स्वार्थ सिद्ध करने की भावना मुनियों में बढ़ती जा रही है साधुवर्ग में सादड़ी-सम्मेलन के समय उत्पन्न उत्साह, विवेक श्रीर लग लुप्तपाय: है श्रीर उसके स्थान पर औपचारिकता का पालन श्रथवा दिखाद किया जा रहा है। इस स्थिति में सम्मेलन की सफलता संदेहास्पद थी।

समाज के ग्रग्रणी श्रावकों को भी इस प्रकार के वातावरण से सम्मेलन की सफलता के बारे में शंका थी। श्रमणसंघ के गठन की जो प्रतिक्रिया होना चाहिये थी, उसके अनुकूल वातावरण समाज में नहीं वन सका था। साधु-सन्तों में कुछ साधु ग्रौर श्रावक समुदाय में कुछ श्रावक उपर से ग्रच्छा बर्ताव दिखाते थे लेकिन अन्तरंग में कुछ सन्तों के प्रति ईषीभाव रखते हैं ऐसा प्रतीत होता था। यद्यपि उपरी तौर से एक संगठन का रूप दिखता अवश्य था, लेकिन अन्तर् में ऐसे प्रपच चल रहे थे कि किसी-न-किसी प्रकार यह संगठन छिन्न भिन्न हो जाये ग्रौर इसके लिये दूसरों पर दोषारोपण किया जाये।

षीरे बीरे बीकानेर से विहार करते हुए नोखामण्डी पधार गंग ।

प्राचार्य श्रीजी म. सा. के नोखामण्डी पदापंण के नमग कोर भी कतिपय प्रमुख सन्त वहां पधार गये थे ग्रीर ग्रनीपचारिक मा में सम्मेलन के विषय में विचारों के श्रादान-प्रदान का श्रम चालू हो गया श्रीर सभी ने ग्रपने-अपने हिष्टकोणों को प्रस्तुत किया । इसी वार्तानाप के प्रसंग में यह सुभाव रखा गया कि सं० २०१२, मिती चैत्र कृष्णा ३, गुरुवार से सम्मेलन प्रारम्भ होगा, लेकिन उसके पूर्व कुछ श्रीपचारिक

कायंविधि को इन्हीं दिनों में कर लिया जाये तो ठीक रहेगा। इस सुभाव के लिये ग्रभी उपस्थित मुनिराजों ने ग्रपनी सह-मित दर्शाई। ग्रतः माध शुक्ला १ से १२ तक सात दिन मुनिवरों ने जोधपुर संयुक्त चातुर्मास की कार्रवाई, प्रधानमन्त्री जी एवं मन्त्रिमंडल के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया तथा प्रायश्चित्तविधि के निर्माण

के वारे में भी कुछ कार्रवाई हुई।

नोखामण्डी में सात दिन विराजने के अनन्तर सभी सन्त जो वहां थे और विहार करते हुए पधार गये थे, सामूहिक रूप में विहार कर देशनोक पधारे। देशनोक में साधु मुनिराज काकी बड़ी संख्या में पधार गये थे और जो पधारने वाले थे उनकी भी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, अतः विचार किया गया कि यहीं पर सम्मेलन की कार्रवाई में भाग लेने वाले मुनिराजों के प्रतिनिवियों का चुनाव कर लेना चाहिये। सुकाव सर्वानुमति से स्वीकार किया गया।

मतः दि॰ ३-३-४६ को मध्यान्ह २। बजे प्रतिनिधियों के चुनाव

सम्प्रदायों के श्रावकगण ध्रीर साधुवृन्द ध्रन्दर-प्रन्दर ढांकने का प्रयत्न करते थे। लेकिन एक श्रमणसंघ बनने से और सबल नेतृत्व के कारण स्खलना की घटनायें चतुर्विध संघ के समक्ष प्रगट होने लगीं। इस कारण शिथिलाचारी साधु किसी-न-किसी प्रकार से ध्रपनी मान-प्रतिष्ठा वनाये रखने के लिये ग्रपनी-ध्रपनी पूर्व सम्प्रदाय के श्रावकों को भड़-काने के प्रयत्न करते थे। इन सब कारणों से सादड़ी में निर्मित श्रमण-सघ दिनोंदिन निर्बल होता जा रहा था।

पूज्य श्राचार्य श्रीजी इस स्थिति से बहुत कुछ प्रवगत होते जा रहे थे। श्रापश्री को यह स्पष्ट दिख रहा था कि सादड़ी-सम्मेलन में स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्न न होकर दलवन्दी के द्वारा श्रपने- श्रपने स्वार्थ सिद्ध करने की भावना मुनियों में बढ़ती जा रही है। साधुवर्ग में सादड़ी-सम्मेलन के समय उत्पन्न उत्साह, विवेक ग्रीर लगन लुप्तप्रायः है ग्रीर उसके स्थान पर औपचारिकता का पालन ग्रथवा दिखावा किया जा रहा है। इस स्थिति में सम्मेलन की सफलता संदेहास्पद थी।

समाज के अग्रणी श्रावकों को भी इस प्रकार के वातावरण से सम्मेलन की सफलता के बारे में शंका थी। श्रमणसंघ के गठन की जो प्रतिक्रिया होना चाहिये थी, उसके अनुकूल वातावरण सपाज में नहीं वन सका था। साधु-सन्तों में कुछ साधु और श्रावक समुदाय में कुछ श्रावक ऊपर से अच्छा बर्ताव दिखाते थे लेकिन अन्तरंग में कुछ सन्तों के प्रति ईषीभाव रखते हैं ऐसा प्रतीत होता था। यद्यपि ऊपरी तौर से एक संगठन का रूप दिखता अवश्य था, लेकिन अन्तर् में ऐसे प्रपच चल रहे थे कि किसी-न-किसी प्रकार यह संगठन छिन्न भिन्न हो जाये और इसके लिये दूसरों पर दोषारोपण किया जाये।

यद्यपि सम्मेलन की सफलता की दृष्टि से इस प्रकार का वातावरण उपयोगी-सा नहीं था। किन्तु सम्मेलन होने की घोषणा हो गई थी श्रोर चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात कुछ एक साधु-सन्तों का सम्मेलन के निमित्त भीनासर की झोर विहार भी हो चुका था। ग्रतः सम्मेलन को स्थगित करना उपयुक्त नहीं समभा गया। साधु-सम्मेलन की तैयारियां

चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात भीनासर में होने वाले वृह्तसाधु-सम्मेलन की तैयारियां प्रारम्भ हो गईं। साधु सन्तों ने भी सम्मेलन को लक्ष्य मानकर भीनासर की दिशा में विहार कर दिया था। सम्मेलन प्रारम्भ होने में काफी समय था स्नतः पूज्य स्राचार्य श्रीजी म. सा. भी घीरे घीरे बीकानेर से विहार करते हुए नोखामण्डी पधार गये।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. के नोखामण्डी पदार्पण के समय श्रीर भी कितपय प्रमुख सन्त वहां पधार गम्ने थे श्रीर श्रनीपचारिक रूप से सम्मेलन के विषय में विचारों के श्रादान-प्रदान का क्रम चालू हो गया श्रीर सभी ने श्रपने-अपने दिष्टकोणों को प्रस्तुत किया। इसी वार्तालाप के प्रसंग में यह सुभाव रखा गया कि सं० २०१२, मिती चैत्र कृष्णा ३, गुरुवार से सम्मेलन प्रारम्भ होगा, लेकिन उसके पूर्व कुछ श्रीपचारिक कार्यविधि को इन्हीं दिनों में कर लिया जाये तो ठीक रहेगा।

इस सुकाव के लिये अभी उपस्थित मुनिराजों ने अपनी सह-मित दर्शाई। अतः माघ शुक्ला ५ से १२ तक सात दिन मुनिवरों ने जोधपुर संयुक्त चातुर्मास की कार्रवाई, प्रधानमन्त्री जी एवं मन्त्रिमंडल के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया तथा प्रायश्चित्तविधि के निर्माण के बारे में भी कुछ कार्रवाई हुई।

नोखामण्डी में सात दिन विराजने के श्रनन्तर सभी सन्त जो वहां थे श्रोर विहार करते हुए पधार गये थे, सामूहिक रूप में विहार कर देशनोक पधारे। देशनोक में साधु मुनिराज का की बड़ी संख्या में पधार गये थे श्रीर जो पधारने वाले थे उनकी भी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, श्रतः विचार किया गया कि यहीं पर सम्मेलन की कार्रवाई में भाग लेने वाले मुनिराजों के प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेना चाहिये सुकाव सर्वानुमित से स्वीकार किया गया।

मत: दि० ३-३-५६ को मध्यान्ह २। वजे प्रतिनिधियों के चुनाव

के लिये श्री भीकमचन्द जी भूरा के मकान पर उपस्थित सभी मुनिराज एवं महासतियांजी म. सा. एकत्रित हुए श्रीर पूज्य श्राचार्य श्री गणेश-लालजी म. सा. की श्रध्यक्षता में कारंवाई प्रारम्भ हुई।

सर्वप्रथम ग्राचायं श्रीजी म. सा. ने नवकारमन्त्र का घोष करते हुए भगवान विमलनाथ की प्रार्थना की ग्रीर प्रासंगिक व्याख्यान फरमाया । आपश्री ने सादड़ी-सम्मेलन से लेकर ग्रभी तक की स्थिति पर सक्षिप्त प्रकाश डालते हुए जो भाव फरमाये उनका सारांश यह है—

जिस आयोजन के लिये तयारियां हो रही हैं, उसका समय निकट आ गया है। सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये भीनासर की और विहार कर बहुत से मुनिराज तो यहां आपके समक्ष विराज रहे हैं और कुछ विहार में हैं। वे भी यथाशीझ सम्मेलन से पूर्व भीनासर पधारने के भाव रखते हैं।

सम्मेलन में सिम्मिलित होना किसी तरह के मान-सम्मान के लिये नहीं है, किन्तु सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र म्नादि की गुद्धि म्रोर वृद्धि में लिये हैं इसमें सभी को निष्पक्ष और परस्पर प्रेमपूर्वक मिलकर एक समाचारी के लिये म्नपनी-म्नपनी राय व्यक्त करना चाहिये म्रोर जिस पर साधु सम्मेलन ज्ञास्त्रीय दृष्टि से विचार कर किसी निर्णय पर पहुंचे। इसी में साधु-सम्मेलन की सफलता है म्रोर इसी ध्येय से सभी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ज्ञास्त्रीय प्रमाणपूर्वक सच्चे हृदय से म्रपने विचार प्रगट करने के लिये सम्मेलन में प्रत्येक मुनि को भाग लेना चाहिये। धर्म-चर्चा द्वारा धार्मिक उन्नति करने के लिये एक स्थान पर सम्मिलित होना सभी के लिये योग्य और लाभदायक हैं।

वर्तमान परिस्थित को देखते हुए समाज के अग्रणी इस बात का श्रनुभव कर रहे थे कि साधुश्रों में ज्ञान-दर्शन और चारित्र की उन्नति के लिये तथा संगठन के लिये एक साधुसम्मेलन करने की धाव-स्यकता है। इसी को लक्ष्य में रखते हुए सादड़ी में एक सम्मेलन ही चुका है श्रीर उसके निर्णयों को श्रमली रूप देने के लिये सोजत व जोधपुर मैं चर्चा हुई ग्रीर कुछ निर्णय भी किये गये हैं। लेकिन कुछ प्रक्त ऐसे हैं, जिनका समाधान व निर्णय पुनः वृहत्साधुसम्मेलन होने से हो सकता है। इसी को घ्यान में रखते हुए भीनासर में वृहत्साधुसम्मे-लन का ग्रायोजन किया जा रहा है।

यद्यपि इस सम्मेलन में सभी साधु-संत समान रूप से उपस्थित होकर कार्रवाई में भाग लेंगे, फिर भी व्यवस्था की दृष्टि से उनके प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाना सुविधाजनक होगा। कार्रवाई भी सुचारू कि में चल सकेगी भीर प्रत्येक विषय में विचार-विमर्श करने के लिये काफी समय भी मिलेगा। इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा रहा है।

इस प्रासंगिक वक्तव्य के पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव इस प्रकार हम्रा—

| नगर हुआ—   |                                      |                  |
|------------|--------------------------------------|------------------|
|            | सिधाड़ा नाम                          | प्रतिनिधि संख्या |
| 8          | म्राचार्यश्री म्रात्माराम जी म. सा.  | ¥                |
| २          | उपाचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा.      | K                |
| Ŗ          | प्र. मन्त्री श्री आनन्दऋषि जी म. सा. | <b>. X</b>       |
| ¥          | सहमन्त्री भी प्यारचन्द जी म. सा.     | ¥                |
| X          | सहमन्त्री श्री हस्तीमल जी म. सा.     | •                |
| Ę          | मन्त्री श्री मोतीलाल जी म. सा.       | ?                |
| ø          | मन्त्री श्री पृथ्वीचन्द जी म. सा.    | ?                |
| 5          | मन्त्री श्री मिश्रीमल जी म. सा.      | र                |
| 3          | मन्त्री श्री फूलचन्द जी म. सा.       |                  |
| • }        | स्था. मुनि श्री हजारीमल जी म. सा.    | ¥                |
| ११         | स्य. श्री शार्दू लसिंह जी म. सा.     | ŧ                |
| १२         | स्य. श्री रामकुमार जी म. सा.         | ₹ .              |
| <b>१</b> ३ | मुनि श्री जीवराज जी म. सा.           | २                |
|            | मन्त्री मुनि श्री पन्नालाल जी म. सा. | ?                |

१५ स्थ. श्री भूरालाल जी म. सा.

१६ स्थ. श्री ताराचन्द जी म. सा.

१७ मुनि श्री जीवनराम जी म. सा. १८ मन्त्री श्री किशनलाल जी म. सा.

१६ स्थ. श्री पूरणमल जी म. सा.

२० स्थ. श्री फतेहचन्द जी म. सा. २१ मुनि श्री छोटेलाल जी म. सा.

२२ स्थ. श्री कपूरचन्द जी म सा

इस प्रकार बाईस सिंघाड़ों के साधु-साध्वी वृन्द की श्रोर से १२ प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ।

अनन्तर अन्यान्य सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श होता रहा । निर्णयात्मक रूप तो सम्मेलन के अवसर पर ही दिया जा सकता

जने की व्यवस्था की गई थी।

या अतः करीब ४ बजे सभा की कार्रवाई समाप्त हुई।
देशनोक से विहार कर सभी सन्त-सितयां जी बीकानेर पधारे
श्रीर वहां भी पहले की तरह प्रातः एव मध्याह्न अनौपचारिक विचारगोष्ठियों का श्रायोजन होता रहा। इस समय बीकानेर में १३५ सन्त
एवं १४७ सितयां जी विराज रहे थे श्रीर इन बैठकों में प्रतिनिधि
मुनियों के श्रितिरक्त अन्य सन्त-सितयां जी को दर्शक के रूप में विरा-

8

3

Ł

ሂ

₹

साधु-सम्मेलन के अवसर पर ही श्री आ. भा, क्वे. स्थानक वासी जैन कान्फरन्स का स्वर्णजयन्ती अधिवेशन दि० ४, ४, ६ अप्रैल '५६ को श्री विनयचन्दभाई दुर्लभजीभाई जवेरी जयपुर की अध्यक्षता में होने वाला था।

इन दोनों महत्त्वपूर्ण समारोहों पर उपस्थित हीने वाले स्वधर्मी वन्युग्रों की प्रावास-व्यवस्था के लिये शामियाने भ्रादि लगाकर नगर का निर्माण किया गया था।

बीकानेर श्रावक-संघ की भीर से भी बीकानेर भें बाहर है

ाने वाले दर्शनार्थी श्रावक-श्राविकाग्रों के आवास, भोजनादि का सुन्दर गैर उचित प्रबन्ध किया गया था, जो साधुसम्मेलन एवं कान्फरन्स का गिष्वेशन सम्पन्न होने के बाद तक भी चलता रहा ।

साधुसम्मेलन सं० २०१२, मिती चैत्र कृष्णा ३, दि० २६-३-५६ मे भीनासर में विधिवत् प्रारम्भ होने वाला था। ग्रतः चैत्र कृष्णा २, दे. २८-३-५६ को बीकानेर में विराजित समस्त सन्त-सित्यां जी विहार कर भीनासर पधार गये ग्रीर चैत्र कृष्णा ३ के प्रातः ८ वजे वृहत्साधुसम्मेलन की कार्रवाई प्रारम्भ हुई ग्रीर उसमें सभी उपस्थित अन्त-सित्यां जी म. सा. ने भाग लिया।

पहले सादड़ी में सम्पन्न बृहत्साधुसम्मेलन के ग्रवसर पर साधु-सन्तों ने मिलकर जिन ग्रंशों में हृदय की सरलता से संघश्रेय की भावना व्यक्त की थी, तदनुरूप कार्य को प्रायः सफलता मिल चुकी थी। ग्रनन्तर उस भावना को यथार्थता की कसौटो पर परखने ग्रीर सतत गतिशील बनाये रखने के प्रयत्नों की ग्रपेक्षा थी, इसीलिये सोजत में मन्त्रिमण्डल के मुनिवरों का सम्मेलन हुग्रा श्रीर उसमें उपस्थित प्रश्नों, व्यवस्था ग्रादि के बारे में कुछ निर्णय किये गये। उक्त निर्णयों के सम्बन्ध में भी ग्रन्यान्य सन्तों के विचारों को जानने ग्रीर परामर्श करने की दृष्टि से जोधपुर में संयुक्त चातुर्मास का ग्रायोजन किया गया था।

लेकिन इन दोनों श्रायोजनों की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट हो गया था कि संगठन के प्रति जितनी सदाशयता होना चाहिये, नहीं है। पतः संगठन को संबल बनाने की दृष्टि से समग्र स्थिति का पुर्नीनरीक्षण करने, समस्याग्रों का समाधान खोजने के लिये यह सम्मेलन हो रहा था।

मंगलाचरण और प्रारम्भिक वक्तव्य के अनन्तर चतुर्विष संघ से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विमर्श प्रारंभ हुआ। लेकिन वातावरण में उत्साह नहीं था। श्रिधकांश मुनियों में शास्त्रीय दृष्टिकोण की श्रपेक्षा अपने-श्रपने दृष्टिकोण के लिये भी श्राग्रही वने रहने का रुख विशेष रूप से परिनक्षित होता था। अतः सम्मेलन के समक्ष विचारणीय प्रश्नों के ३०८ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

स्पष्ट होते हुए भी समाधान नहीं हो पा रहा था। इसका परिणाम समाज को भुगतना भी पड़ा। जो समय-समय पर होने वाली प्रवृत्तियों से स्पष्ट हो जायेगा।

# सम्मेलन की कार्रवाई का संक्षिप्त दिग्दर्शन

सम्मेलन में एकलिवहारी साधु-साध्वी को संघ में सिम्मिलत करने, प्रतिक्रमण की श्राज्ञाविषयक, मकान संबन्धी, सुत्तागमे के बारे में श्रीर ध्वनि-वर्धक यन्त्र विषयक प्रश्नों पर शास्त्रप्रमाण, परम्परा, साध्वा-चार की अनुकूलता-प्रतिकूलता श्रादि की दृष्टि से विशेष रूप में चर्चा-वार्ता हुई। साथ ही व्यवस्थापक मण्डल में भी हेरफेर किया गया। उसमें से कुछ एक निर्णयों को श्रविकल रूप से यहां उपस्थित किया जा रहा है—

### (१) सिचताचित्त विषयक निर्णय

बादाम, पिस्ता, नोजा (चिलगोजा), चारोली की मज्जा, सफेर श्रीर काली मिर्च अखण्ड नहीं लेंगे श्रीर पीपल वगैरह पीसी नहीं लेंगे। पानी का बर्फ नहीं लेंगे।

डोचरा, काकड़ी, एरण्ड काकड़ी (पपीता), खरबूजा, तरवूज श्राम्रफल, नारंगी, सतरा की फांकें, केला, किसिमस आदि वस्तुश्रों के लिये मतभेद बहुत श्रमें से चला आ रहा था, उसके लिए एकमत होकर प्रेम, ऐक्यता एवं संगठन हेतु इस निश्चय पर पहुंचे कि आचार्यश्री उपावार्यश्री की श्राज्ञानुसार श्री वर्द्ध. स्था. जैन श्रमणसंघ ने मर्यादा स्थापित की है कि विना शस्त्रपरिणत इनको नहीं लेंगे। किन्तु उसके संघट्टे के लिए किसी को कुछ कहने का श्रिषकार नहीं होगा।

इसी प्रसंग में ध्विन-वर्धक-यन्त्र के उपयोग का प्रश्न भी उप-स्थित हो गया । इसके सम्बन्ध में मागे संकेत किया जा रहा है ।

## (२) संवत्सरी सम्बन्धी

स्थानकवासी समाज में संवत्सरी के बारे में तीन विकार-मान्यतायें प्रचलित हैं। एक है— दो श्रावण हों तो दूसरे श्रावण में और दो भाद्रपद हों तो प्रथम भाद्रपद में संवत्सरी करना । दूसरी विचार-धारा है— दो श्रावण हों तो भाद्रपद में ग्रीर दो भाद्रपद हों तो प्रथम भाद्रपद मास में संवत्सरी करना। तीसरी विचारधारा है—-दो श्रावण हों तो भाद्रपद में ग्रीर दो भाद्रपद हों तो द्वितीय भाद्रपद में संवत्सरी करना चाहिये।

सादडी सम्मेलन में सवत्सरी के प्रश्न का समाधान करने के लिये गम्भीरतापूर्वक प्रयास किया गया था। किन्तु श्राधार के बारे में मतैक्य नहीं हो सका था। इसलिये प्रेम धौर सम्पूर्ण संगठन को लक्ष्य में रखते हुए दो श्रावण हों तो भाद्रपद में श्रीर दो भाद्रपद हों तो दूसरे भाद्रपद में संवत्सरी करना चाहिये, ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। यद्यपि बहुमत इस पक्ष में नहीं था, किन्तु श्रल्पसंख्यक वर्ग के साथ प्रेम एवं सद्भावना रखने के लिये यह प्रस्ताव सवानुमित से स्वीकार किया गया था।

उक्त प्रस्ताव पारित होने पर भी संवत्सरी की समस्या का समाधान हुग्रा नहीं ग्रीर जो घ्येय था वह भी सफल नहीं हो सका। परन्तु सांदड़ी-सम्मेलन के संवत्सरी सम्बन्धी प्रस्ताव के क्रियान्वित होने से सौराष्ट्र स्थानकवासी जैनसंघ एक प्रकार—से पृथक्-सा हो गया। ग्रतः उसे संयुक्त करने के लिये इस प्रश्न को पुनर्विचारणा हेतु उपस्थित करना पड़ा। इसके लिये निम्नलिखित सन्तों व श्रावकों की एक सिमिति नियुक्त की गई है। यह सिमिति ग्रागामी संवत्सरी तक उचित निर्णय देने का प्रयत्न करे। निर्णय करने में सुविधा हो, इसके लिये हमारी सूचना है कि लोकमान्यता की ग्रीर दृष्टि न रहते हुए शास्त्रीय मान्यता को महत्त्व दिया जाये। यदि श्रावण, भाद्रपद ग्रीर ग्रामीज दो ग्राते हैं तो दो ग्राषाढ़ मास माने जायें। ऐसा करने से प्रत्येक मान्यता वाले को सन्तोष हो सकेगा।

समिति— १. पं. मुनिश्री कस्तूरचन्द जी म., २. श्री सूर्यमुनिजी

म. ३. पं. समर्थमल जी म., ४. मन्त्री श्री शुक्तचन्द जी म., ४. मरुधर-

केसरी मन्त्री श्री मिश्रीमल जी म., ६. उपाच्याय कविश्री ग्रमरचन्द जी म, ७. प. श्री जीतमल जी म., ६. पं. श्री कुन्दनमल जी म., ६. पं. पदम- मुनिजी म., १०. श्री सदानन्दी छोटेलाल जी म., ११. उमरशी कानजी- भाई १२. लोंकागच्छीय श्री पूज्य जी का मत लिया जाये, १३. श्री कुन्दनमल जी फिरोदिया, १४. श्री दुर्लभजी केशवजी खेताणी, १४. श्री मणिलाल वनमालीदासभाई, १६. श्री वेलशी लखमशी निष्पु, १७ श्री गिरधरलाल दफ्तरी।

इस समिति का यथाशवय सर्वानुमिति के किया गया निर्णय सभी को मान्य होगा। इस समिति के संयोजक मक्धरकेशरी मन्त्री मुनिश्री मिश्रीमल जी म. होंगे।

उदय भीर जस्त तिथि का निर्णय भी इस समिति के साथ ही सम्बद्ध किया जाता है।

नोट— इवेताम्बर मूर्तिपूजक, स्थानकवासी श्रोर तेरहपंथी वर्ग-रह विभिन्न परम्पराश्रों के इवेताम्बर संघ यदि संवत्सरी की एकता के लिये कोई एक निर्णय कर सकते हों तो उसके लिये श्री व. स्था. जैन श्रमणसघ उदारतापूर्वक ग्रपना उचित सहकार देने के लिये तैयार हैं। यह प्रस्ताव श्रोर ग्राचार्यश्री की मान्यता

सम्मेलन में जब संवत्सरी विषयक प्रश्न चल रहा था तब प्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. ने दीर्घट्टिप्ट्रवंक अपने उदात विचार सभी के सम्मुख रखे भीर फरमाया कि संवत्सरी का प्रकरण मुख्यतया परम्पराग्नों की दृष्टि से उलक्ष-सा रहा है और समस्त जैन समाज में विभिन्न तरीकों से संवत्सरी पर्व मनाया जा रहा है। यद्यपि श्रमणसघ ने स्थानकवासी समाज के तत्त्व को सामने रख कर कुछ सोचा है, लेकिन में इतने मात्र से ही इस विषय में संतुष्टि मानने की स्थिति में नही हूँ। मेरा अन्तःकरण तो यह चाहता है कि कम-से-कम संवत्सरी जैसे महापर्व के विषय में एक ही दिन पर्व मानने की सोचना चाहिये। यदि समग्र जैनसमाज सवत्सरी विषयक ग्रपनी-अपनी परम्पराग्नों के

ध्राग्रह की स्थिति को ढ़ोला कर एक ही रोज संवत्सरो पर्व (चाहे वह दूसरे श्रावण में हो या भादवे में हो ) मनाने को तत्पर हो जाये तो श्रमणसंघ को भी पूरी उदारता के साथ संवत्सरी-विषयक एकता में सहयोग देना चाहिए ध्रादि । उक्त ध्राशय के वक्तव्य के पश्चात् श्रमणसंघ ने संवत्सरी-विषयक प्रस्ताव के नीचे उपर्युक्त नोट लगाया जो कि यहां यथास्थान उद्धृत कर दिया गया है ।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. के संवत्सरी के सम्बन्ध में स्पष्ट विचार ये कि मेरी भूतपूर्व मान्यता द्वितीय श्रावण की ही थी परन्तु जब श्रल्प संख्यक संप्रदाय के मुनिवरों को प्रेम एवं सद्भावना के नाते वचन देकर सादड़ी में प्रस्ताव बनाया गया तो जब तक सौराष्ट्र संघ नहीं मिले या ऐसी कोई बड़ी बात न हो तब तक दिये गये वचनों से श्रमणसंघ में रहते फिरना उन मुनिवरों के प्रति हमारा विश्वासघात जैसा होगा। इन्हीं सब दृष्टिकोणों को लक्ष्य में रखते हुए और संगठन के सूत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये संवत्सरी विषयक प्रस्ताव पुनर्विचारणा के लिये संम्मेलन के समक्ष उपस्थित किया गया था। लेकिन प्रस्ताव कहां तक सफल हो सका, यह यथाप्रसंग बतलाया जायेगा।

मानार्य श्रीजी प्रत्येक विवादास्पद प्रश्न पर अपनी एक प्रवल पौर शास्त्रीय प्रमाणों से पुष्ट हढ़ राय रखते थे, िकर भी श्रापश्री ने प्रपनी सम्मति को आग्रह का रूप कदापि नहीं दिया। श्रापश्री एक ही बात जानते थे िक तर्क की कसौटी पर कसने योग्य प्रत्येक विषय को तर्क की कसौटी पर कसो, जो विचार हों उन्हें निस्संकोच व्यक्त करो श्रीर मंथन करो। लेकिन जो सर्वमान्य निर्णय हो जायें, उन पर हु रहना चाहिये। वाक्छल या सुविधा के नाम पर स्वच्छन्द प्रवृत्ति नहीं होना चाहिये। तभी संगठन को वल मिलेगा श्रीर उसकी भावना से श्रावक-श्राविकाशों में संगठन की शक्ति व्याप्त होगी।

(२) उपाध्यायमण्डल की स्थापना व मन्त्रिमण्डल का पुनर्गटन यद्यपि सादड़ी में मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गई थी, लेपि यह मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था सदा के लिये चलेगी, इस भावना से नहीं किन्तु यह भ्रभिप्राय व्यक्त हो रहा था कि श्रमणसंघ में स्वीकृत उद्देश्य की पूर्णरूपेण पूर्ति होने में कुछ समय लग सकता है, अतः जब तक उद्देश्य का पूर्ण अमली रूप न हो जाये, तब तक जो कुछ बना है उसकी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिये मन्त्रिमण्डल का गठन किया गया था । लेकिन उपाघ्याय पद भ्रवशेष रह गया था । भ्रतः उसकी पूर्ति बृहत्साघुसम्मेलन में करना आवश्यक था ही। तदनुसार चार उपाध्यायों का चुनाव कर लिया गया। साथ ही उद्देश्य के अनुरूप एक ही की नेश्राय में दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित्त, विहार ग्रादि व्यवस्थित करने के लिए भी सोचा जा रहा था। लेकिन सादड़ी-सम्मेलन के अन्दर उद्देश्यपूर्ति की जो उदात्त भावना परिलक्षित हो रही थी वह इस बृहत्साधुसम्मेलन तक प्रायः मन्द-सी हो गई थी । समय-समय पर प्रसंगोपात्त सावधानी भी दिखलाई जाती रही लेकिन श्रिधकांश संत-मानस में उद्देश्य के प्रतिकूल ही कुछ कियायें चल रही थीं। इसका नतीजा यह हुम्रा कि कुछ खास ग्रधिकार जो प्रधानमंत्री ग्रादि के लिये ऊपर की स्थिति में सुरक्षित थे, वे भी सम्पूर्णरूप में मन्त्रिमण्डल बांटना चाहता था यानि सादड़ी सम्मे-लन के लक्ष्य के प्रतिकूल ही व्यवस्था सोची जा रही थी भ्रोर बहुमत की बातों को मूख्य रखकर मन्त्रिमण्डल बनाया गया।

उपाध्याय मण्डल ग्रौर मन्त्रिमण्डल के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ—

श्रमणसंघ निम्नलिखित चार उपाध्याय स्वीकार करता है— १ पं. आनन्दऋषिजी म., २ पं. प्यारचन्दजी म., ३ कविश्री श्रमर-चन्दजी म., ४ पं. श्री हस्तीमलजी म.।

मन्त्रिमण्डल की नामावली व क्षेत्रविभाग प्रधानमन्त्री— व्याख्यानवाचस्पति श्री मदनलालजी म.

मन्त्री— मुनिश्री पृथ्वीचन्दजी म.—श्रलवर, भरतपुर, उ. प्र.

" " गुक्लचन्दजी म. —पंजाब, पेप्सू

यन्त्री—मुनिश्री— प्रेमचन्दजी म. —दिल्ली, बांगड़, हरियाणा, जंगलप्रदेश

,, ,, सहस्रवलजी म. - मध्यभारत, ग्वालियर, कोटा राज्य

,, ,, पूर्णमलजी म. — यलीप्रदेश

,, , , , मिश्रीमलजी म. — मारवाड़-बिलाड़ा, जयतारण, सोजत, देसूरी, पाली, सिवाना,

साजत, दसूरा, पाला, ।सवान जोघपुर, जालीर क्षेत्र

" , हजारीमलजी म.— डेगाना, पर्वतसर, नागौर, डीड-वाना, फलौदी, सांभर, शेरगढ़, साकड़ा, मेड़तापट्टी रेल्वे लाइन से उत्तर दिशा तरफ

पन्नालालजी म .-- जयपुर, टोंक, माघोपुर, भ्रजमेर

राज्य

,, " किशनलालजी म.—खानदेश, बरार, सी. पी., बम्बई

" " विनयऋषिजी म.—महाराष्ट्र, मद्रास, मेसूर

,, ,, फूलचन्दजी म. — बंगाल, बिहार, भ्रासाम, उड़ीसा

",, मोतीलालजी म. —मेवाड़, पंचमहाल

,, , पुष्करमुनिजी म.-- ,, ,,

65

इस प्रकार क्षेत्रीय वर्गीकरण करने से चतुर्विध संघ की धर्म-फरिणी-सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रिमण्डल के ग्रधीन हो गई ग्रीर उपाध्याय-मण्डल की नियुक्ति से मुनियों के शिक्षण, साहित्य-सर्जन ग्रीर ग्रागम-प्रकाशन के बारे में संभावना व्यक्त की गई और शास्त्रीय हिष्ट से शंका-समाधान का श्रवसर आने पर उपाध्याय-मंडल को उसका निराकरण करने का भार सींपा गया।

#### (४) ध्वनिवर्धक यन्त्र विषयक

ध्वनिवर्धक-यन्त्र में बोलने या न बोलने के दारे में साधु-सन्तों में दो विचारघारायें विद्यमान थीं। एक विचारघारा थी कि श्रमण- वर्ग का चरित्रबल बना रहना ग्रावश्यक है। शास्त्रानुसार उसकी क्रियायें हों। स्वच्छन्द भ्रौर भ्रवैधानिक प्रवृत्तियों के लिये सुविधा न दी जाये । घ्वनिवर्धक यन्त्र के प्रयोग में विद्युत का उपयोग होता है और विद्युत तेजस्काय है भ्रौर जो सचित्त है। भ्रतः उसकी विराधना करना श्रमणधर्म की परम्परा नहीं है। सैद्धान्तिक भ्रान्तियों के साथ घ्वनिवर्धक यन्त्र की स्वच्छन्द प्रवृत्ति से समाज की स्थिति डांबाडोल ग्रीर ग्रस्थिर हो जायेगी। ग्रतः साधुजीवन के उत्कर्ष की दृष्टि से श्रमणवर्ग के लिये ध्वनिवर्धक-यन्त्र का उपयोग उचित नहीं है। यदि ध्वनिवर्धक-यन्त्र के उपयोग करने की सुविधा दी जाती है तो उस सुविधा के नाम पर बिजली के पंखे, रोशनी, टेपरिकार्डर भ्रोर वातानुकूलित गृह के उपयोग की परम्परा भी चल पड़ेगी श्रीर इसके जो परिणाम निकलेंगे, धर्मानुरागियों को इसके कुपरिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये। दूसरी विचारधारा थी कि ध्वनिवर्धक-यन्त्र का उपयोग ग्रावश्यकतानुसार किया जाये तो कोई हानि नहीं है, उससे मुनिधर्म के पालन में नहीं लगता भ्रौर उसके उपयोग के लिये प्रायश्चित्त लेने की जरूरत नहीं है। ध्वनिवर्धक-यन्त्र का उपयोग साधु ग्रपनी सुविधा के लिये नहीं करते वरन् श्रावक भ्रपने लिये करते हैं । इसलिये मुनिचर्या में मुनि के निमित्त यह कार्य न होने से मुनि को दण्ड-प्रायश्चित्त लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात-विद्युत् अचिता है और जब वह अचित्त है तो उसके उपयोग से साधु को जीवों की विराधना का दोष नहीं लगता है । साथ ही जब हम जैनधर्म के प्रचार की बात करते हैं तो समयानुकूल प्रचार-साधनों को जुटाना ग्रावश्यक हो जाता है तथा पहले इतने बड़े-बड़े नगर देश में नहीं थे, जितने श्राज हैं। उस स्थिति में जैन गृहसंख्या नगरों में बढ़ी है स्रीर वे सभी एक स्थान पर प्रवचन ग्रादि का लाभ प्राप्त करने के लिये एकत्रित होते हैं। संह्या की वहुलता के कारण सभी श्रोताग्रों तक आवाज पहुंच सके, यह संभव नहीं है। इसलिये उस स्थिति में घ्वनिवर्धक-यन्त्र का उपयोग होती

# है तो करना चाहिये।

इस बात का उत्तर शास्त्रीय परम्परा वाले यह देते थे कि इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। क्यों कि घ्वनि यन्त्र में विद्युत का प्रयोग होता है भ्रौर विद्युत भ्रग्निकाय के भ्रन्दर है। इसके लिए उत्तरा-ध्ययन सूत्र के ३६ वें ग्रध्ययन में जहां बादर तेऊकाय का प्रकरण चला है वहां तेऊकाय के भेद गिनाते हुए शास्त्रकार ने 'इंगलिं' (ग्रंगार) आदि के साथ 'विज्जू' (विद्युत) श्रर्थात् श्रंगार श्रग्नि की तरह विद्युत ग्रग्नि को भी तेऊकाय में स्पष्ट गिनाया है। इसी तरह भ्रन्य शास्त्र में भी भ्रग्नि के भेद गिनाते हुए 'सघर्ष समुत्थिय' भ्रथित् संघर्ष से पैदा होने वाली को भी धरिन कहा है, घादि कई शास्त्रीय प्रमाणों से विद्युत को तेऊकाय के भ्रन्दर प्रतिपादन किया है भ्रीर कहा है कि यदि इसको काम में लिया जाता है तो तेऊकाय (अग्निकाय) की विराधना होने से साधु के पहले महावृत की खण्डना होती है। महा-यत की खण्डना की स्थिति के साथ यदि प्रचार का कार्य चालू किया गया तो भ्रन्य महाव्रतों के खण्डन का भी प्रसंग आ सकता है श्रीर यह सिलसिला आगे चलते हुए समग्र धमणसंस्कृति का घात करने वाला भी बन सकता है। ग्रत: इसको काम में लेना वहुत हानि का कार्य है।

इन दोनों विचारधाराशों का संघर्ष संमेलन में स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष था गया था। ऐसा मालूम पड़ता था कि घ्वनिवर्धक-यन्त्र में बोलने में प्रतिष्ठा धौर न बोलने में भ्रप्रतिष्ठा हो। जहां श्रादर्श को सुरक्षित रखने की भावना गौण और भहम् की भावना मुख्य हो जाती है, वहां शुद्धता के लिये श्रवकाश नहीं रह जाता है। स्वार्थी दोषं न प्रवित को उक्ति बात-बात में व्यक्त होने लगती है। सम्मेलन में भी यही बात हुई। यहां तक दिखने लगा कि यदि साधुओं को घ्वनिवर्धक-पन्त्र के उपयोग करने की अनुमित न मिली तो श्रमण-संगठन को खड-पंड करने में भी भिभक्त नहीं होगी।

वातावरण वड़ा क्षुट्च या । अतः स्वाभाविक या कि ऐसे वाता-

वरण में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता था श्रीर हुआ भी वैसा ही। चर्चा-विचारणा के पश्चात् जो प्रस्ताव हुश्रा, वह इस प्रकार है —

'घ्विनवर्धक यन्त्र में बोलना मुनिधर्म की परम्परा नहीं है। यदि अपवाद में बोलना पड़े तो उसका प्रायिक्चित्त लेना होगा। किन्तु स्वच्छन्दरूप से घ्विनवर्धक-यन्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिये।'

इस प्रस्ताव पर उपाध्याय श्री हस्तीमल जी म. सा., पं. मुनिश्री पन्नालाल जी म. सा., पं. मुनिश्री नानालालजी म. सा. (वर्तमार ग्राचार्यश्री) तटस्थ रहे और प. मुनिश्री लालचन्दजी म. सा. ने विरोध में मत दिया। प्रस्ताव सर्वानुमित से न होकर एकमत के विरोध से स्वीकृत हुग्रा।

प्रस्ताव पारित होने के बाद जो ध्वनि-यन्त्र में बोलने के पक्ष में थे, उन्होंने प्रस्ताव के शब्दों पर गहराई से विचार न कर प्रपने मन में संतुष्टि मान ली कि हमारे लिए प्रायश्चित्त के साथ अपवाद में ध्वनि-यन्त्र खुल गया है । लेकिन जो शास्त्रानुसार ध्वनि-यन्त्र में नहीं बोलने के पक्ष में थे, उन्होंने गहराई से सोचा कि प्रस्ताव की भाषा में ध्विनि-यन्त्र खुलने जैसी कोई बात नहीं है। प्रस्ताव में सिर्फ शास्त्रीय शब्दों का संकलन मात्र है। 'मुनिधर्म की परम्परा नहीं है' इन शब्दों से मुनिधमें जो महावतादि हैं उनमें यह चीज आ नहीं सकती और 'भ्रप-वाद में बोलना पड़े तो' इन शब्दों में भी 'तो' शब्द से अपवाद भी साधारण नहीं, लेकिन भ्रत्यन्त विवशता की स्थिति का द्योतन करता है। भ्रर्थात् जहां साधु का संयमी जीवन खतरे में पड़ने की स्थित में हो, वहां साधु की म्रत्यन्त विवशता की स्थिति आती है। जन समुदाय के एकत्र होने मात्र से अधिक को सुनाने की स्थिति में साधु की विवशता नहीं म्राती। वयों कि साधु ऐसी स्थिति में अधिक को नहीं सुनाता है तो साधु का जीवन खतरे में नहीं पड़ता है। प्रस्ताव में जो प्रायश्चित्त अनिवार्य रूप से रसा गया है, इससे विद्युत को भ्रचित्त मानना स्वतः निरस्त हो जाता है भीर मनिवार्य प्रायश्चित्त से विद्युत स्वयं सचित्त सिद्ध हो जा है।

इस प्रकार उपर्युंक्त व्विनयन्त्र विषयक प्रस्ताव में उल्लिखित शब्दों द्वारा शास्त्रीय सिद्धान्त श्रीर श्रमण सस्कृति की सुरक्षा की स्थित दृढ़ वन गई। श्रतः शास्त्रानुसार व्विनियन्त्र में नहीं बोलने वाला पक्ष श्रपनी स्थिति को सुरक्षित समक्तकर चुप हो गया। क्योंकि प्रस्ताव में उल्लिखित शास्त्रीय शब्दों की शास्त्रीय दृष्टि से जिस समय व्याख्या की जायेगी, उस समय व्विनियन्त्र का श्रविक संख्या में सुनाने का अपवाद वन ही नहीं सकेगा श्रीर न कोई बोल सकेगा। यदि उसके पहले कोई बोल देगा तो वह श्रमणसंघ के नियमानुसार नियम को तोड़ने वाला माना जायेगा। श्रतः इस प्रस्ताव से व्विनियन्त्र में नहीं बोलने वाले पक्ष को भी संतुष्टि हो गई। यही कारण है कि भीनासर साधु-सम्मेलन में जनता की पर्याप्त संख्या होते हुए भी, वहां कोई भी साधु व्विनियन्त्र में न वोल सका।

इन प्रस्तावों के अतिरिक्त भ्रन्य भी कई प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन उनका यहां कोई खास प्रसंग न होने से उद्घृत नहीं किये जा रहे हैं। सिर्फ एक प्रस्ताव जिसका पूर्व में संकेत किया गया, यहां दिया जा रहा है:—

'श्री वर्द्धं स्था जैन श्रमणसंघ के श्रद्धेय उपाचार्यश्री (श्राचार्यश्री) पर जो अनगंल मिथ्या एवं अशोभन श्राक्षेप किये गये हैं, उनको उपाचार्य श्रीजी म. ने जिस गम्भीरता, शांति एवं उदारता से सहन किया एवं विष को श्रमृत में बदलने के लिये जो निरन्तर प्रयत्न किया, इसके लिये समस्त प्रतिनिधि मुनिमण्डल ग्रपनी हार्दिक श्रद्धां-जिल श्रपंण करता है और इस ग्रादर्श कार्य को श्रनुकरणीय समकता है।'

साधु-सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के साथ अन्यान्य श्रीपचारिक कार्रवाई के पश्चात् वृहत्साधु-सम्मेलन दि. ४ अप्रेल '१६ को समाप्त हुआ। प्राचार्यश्री का दृष्टिकोण

वृहत्साधु-सम्मेलन सादड़ी में मुनिमण्डल द्वारा प्रदिशत मन-स्पिति इस सम्मेलन के पूर्व से ही लुप्तप्रायः होने लगी थी। गुद्ध, संगठन, प्रवेशपत्रों में व्यक्त भावनायें हिरोहित हो चुकी थीं, किन्तु व्यक्तिगत प्रभाव प्रदिशत करने एवं शास्त्रीय मर्यादाश्रों का सुविधानुसार उपयोग करने की प्रवृत्ति वृद्धिगत थी। एक ग्राचार्य के नेतृत्व में एक श्रमणसंघ का ध्येय ग्रवश्य घोषित किया था किन्तु उस घोषणा को साकार करने की प्रायः किसी में श्राकांक्षा नहीं थी। वही ढाक के तीन पात जैसी बात चल रही थी।

लेकिन पूज्य श्राचार्य श्रीजी इस स्थिति को संघ के लिये, श्रमण-परम्परा के लिये एवं संघ के उद्देश्य के लिये श्रेयस्कर नहीं मानते थे। चर्चा-वार्ता के प्रसंग में मुनिमण्डल के समक्ष भी इन्हीं विचारों को व्यक्त किया था कि इस सम्मेलन में हमें सादड़ी-सम्मेलन का श्रविशिष्ट कार्य पूर्ण करना चाहिये, जिससे हम संगठन की दिशा में बढ़ें और संगठन सुदृढ़ बने तथा सम्मेलन होने का उद्देश्य सार्थक हो।

लेकिन हो रहा था इस भावना के प्रतिकूल ही । प्राचार्यश्री के विचारों में अन्तर्द्वन्द्व चल रहा था कि इससै प्रपने को निर्किप्त रखते हुए कतं व्यहिष्ट से यथावसर योग्य सलाह सूचना के संकेत के साथ तटस्थ रहना ही उपयुक्त है । यदि ये मुनिवर सादड़ी-सम्मेलन में दिये गये सोत्साह ग्राश्वासन के ग्रनुसार ग्रपने वचन पर हढ़ रहे एवं संघ-ऐक्य योजना को कार्यान्वित करेंगे तो संगठन पल्लवित-पुष्पित होगा गौर यदि उद्देश्य को गौण कर ग्रथवा दलबन्दी के रूप में छिन्न-भिन्न कर दिया तो मैं ग्रपने प्रवेश-पत्र में लिखित संकेत के ग्रनुसार ग्रलग हो सकता हूँ । निग्रंन्थ श्रमण-संस्कृति की सुरक्षा के सिवाय मेरा व्यक्तिगत स्वारं नहीं है और सिर्फ सुरक्षा का प्रयास कर रहा हूँ । इतना होने पर भी श्रमण-संस्कृति की गुद्धता खडित हुई तो सहयोग देना योग्य नहीं है । वार्तमानिक कार्यावस्था साधारण रूप की है । ग्रतः इस स्थित में मूकदर्शक के रूप में रहना चाहिये, ग्रन्थथा हितावह कहना भी प्रच्छन्न दलबन्दी दूसरा ही आश्य लगायेगी ।

ऐसा विचार कर पूज्य माचार्य श्रीजी सम्मेलन में मुनिवृत्द

की प्रिक्रिया देखते-सुनते रहे श्रीर सन्तोषजनक न होते हुए भी भविष्य की सुखद कल्पना से कि आज नहीं तो कल इनमें सद्बुद्धि पैदा होगी, दलवन्दी का परित्याग कर लक्ष्य के श्रनुरूप संगठन को बनायगे, सम्मे-लन की कार्रवाई में योग देते रहे।

लेकिन सन्तों की मनोवृत्ति में सादड़ी-सम्मेलन जैसा परिवर्तन नहीं श्राया, सो नहीं श्राया। इसका परिणाम यह हुआ कि भविष्य में श्रमणसंघ कूटनीति का अखाड़ा बना और उद्देश्य तिरोहित हो गया। इस सम्मेलन से समाज को जो आशायें थीं, निर्मूल सिद्ध हुई। स्वर्णजयन्ती-महोत्सव

इसी अवसर पर श्री अ. भा. श्वे. स्थानकवासी जैन कान्फ-रन्स का स्वणंजयन्ती श्रिधवेशन दि. ४, ५, ६ अप्रैल ४६ को श्री विनय-चन्दभाई दुर्लभजी जवेरी की अध्यक्षता में किया गया। समारोह का उद्घाटन भारत के तत्कालीन माननीय गृहमन्त्री श्री गोविन्दवरूलभ पंत ने किया। वृहत्साधु-सम्मेलन और यह श्रधिवेशन होने से देश के कोने-कोने से श्रावक-श्राविकाओं की उपस्थिति आशातीत हुई थी। बीकानेर, गंगाशहर, भीनासर संघों ने सामूहिक रूप से इस अधिवेशन में योग दिया। महिला-सम्मेलन, युवक-सम्मेलन, पत्रकार-परिषद श्रादि विविध कार्यक्रमों से अधिवेशन में समाज की सभी समस्याओं पर विचार किया गया।

इसी भ्रवसर पर दि. ५-४-५६ को आचार्यश्री भ्रात्मारामजी म. सा. एवं भ्राचार्यश्री गणेशलालजी म. सा. की दीक्षा के ५ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दीक्षा-स्वर्णजयन्ती महोत्सव त्याग-प्रत्याख्यान व व्याख्यान भ्रादि के रूप में मनाया गया। उपस्थित मुनिवर्य, महासितयांजी म. एवं श्रावक-श्राविकाभ्रों ने अपनी-भ्रपनी श्रद्धांजलि श्रपित करते हुए भाव व्यवत किये थे।

इसी प्रकार से देश के विभिन्न श्रीसंघों ने भी अपने-प्रपने पहां दोक्षा-स्वर्णजयन्ती मनाई श्रीर श्रपनी-श्रपनी श्रद्धा व्यक्त की— भाषकी सामना हमारी मार्गदर्शक वने ।

#### कान्फरन्स-भधिवेशन का श्रनोखा प्रस्ताव

श्री ग्र. भा. इवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स के ग्रिविवेशन में राष्ट्र, समाज से सम्बन्धित प्रक्तों पर विचार-विमर्श कर कुछ निर्णय किये गये। उनके साथ ही ध्वनिवधक-यन्त्र के बारे में एक ऐसा प्रस्ताव भी पारित कर दिया, जिसके बारे में वृहत्साधु-सम्मेलन भी ग्रनिक्चयात्मक प्रस्ताव बहुमत के ग्राधार पर पारित कर सका था। प्रस्ताव इस प्रकार है-

'वर्तमान युग में बहु जनसंख्या के कारण घ्वनिवर्धक-यन्त्र का उपयोग आवश्यक हो जाता है। इस सम्बन्ध में श्रमणसंघ ने जो प्रस्ताव किया है, वह निम्नानुसार है—

घ्वनिवर्धक यन्त्र में बोलना मुनिधर्म की परम्परा नहीं है। यदि श्रपवाद में बोलना पड़े तो उसका प्रायश्चित्त लेना होगा। किन्तु स्वच्छन्द रूप से घ्वनिवर्धक यन्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिये।

इस प्रस्ताव को लक्ष्य में लेकर जिन संघों को ध्विति-वर्षक-यन्त्र का प्रबन्ध करना भ्रावश्यक हो, वे कर सकते हैं।

इस प्रकार के प्रस्ताव से ग्रिधवेशन में उपस्थित बंधु ग्रों
में रोष का वातावरण व्याप्त हो गया, क्यों कि यह प्रस्ताव कान्करन्स
के कितपय नेता ग्रों का था। श्रमण संघ ने जो प्रस्ताव पास किया,
वह भी बहुमत का है ग्रीर उसमें भी शब्दों का जो संकलन हुन्ना,
उन शब्दों की वास्तिवक शास्त्रीय व्याख्या हुए बिना व्वनियन्त्र के
लिए श्रावकों को प्रस्ताव करने की कर्त्य ग्रावश्यकता न थी।
फिर भी प्रस्ताव घड़ कर ग्रनिधकार चेट्टा की, उसका नतीजा ग्रिशु
खता के रूप में तत्काल ही परिलक्षित हो गया। मानो संगठन
रूपी महल को छिन्न-भिन्न करने के लिए उसकी ईंट खिसकान।
प्रारम्भ कर दिया गया हो। विषष निर्वाचनी समिति में भी मत्वय
नहीं था, फिर भी इस प्रस्ताव को खुले ग्रधवेशन में स्वीकृत्यर्थ
उपस्थित किया गया। प्रस्तावक महोदय ने सोचा होगा कि सम्मे
लन में तो बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है ग्रतः यहां ती

ध्यक्तिगत प्रभाव से स्वीकृत हो ही जायेगा। लेकिन उपस्थित में जब रोष का वातावरण बना तो उनका निराकरण करने में स्वयं समर्थ नहीं हो सके श्रोर परिस्थित को शांत करने के लिये मुनि-राजों का सहारा लिया गया। उनके पधारने से विरोध ऊगरी तौर पर शांत हो गया, लेकिन मनों में ग्रस्वस्थ वातावरण की कसक ग्रवश्य ही छोड़ गया। परिणाम यह हुग्रा कि कान्फरन्स के समस्त समाज के प्रतिनिधित्व रूप को ग्राघात पहुंचा ग्रीर वह कुछ एक व्यक्तियों की संस्था-मात्र रह गई। इसके कारण श्रमण-संगठन का ढांचा भी लड़खड़ाया और समाज की ग्राशायें भी निर्मूल सिद्ध हुई।

## सम्मेलन श्रीर श्रधिवेशन के पश्चात

भीनासर में चतुर्विद्य संघ का जमघट हुम्रा और समाजोन्नति के लिये योजनाबद्ध कार्य करने के निश्चय भी हुए। लेकिन कार्य के लिये प्रेरक शक्ति के विद्यमान होते हुए भी प्रायः साधुमों में राजनीति-जैसी कुत्सित गुटवदी के कारण निराशा दृष्टिगोचर होती थी। सक्षेप में कहें तो सभी म्रनेक आशंकाम्रों को लिये म्रपने-म्रपने क्षेत्रों की म्रोर जा रहे थे। मनों में एक प्रकार का म्रन्तर्द्व चल रहा था कि म्रागे क्या होता है? यह संगठन टिकेगा या नहीं? किन्हीं-किन्हीं को आशंका थी कि संगठन से पहले जो व्यवस्था थी, वह तो भ्रव नष्टप्रायः है भीर नया संगठन सबल बनने के पूर्व ही छिन्नभिन्न होता दिखाई देता है। म्रस्तु भ्रव जो हो चुका है, उसके परिणाम देखने की ही भ्रपने को प्रतीक्षा करना चाहिये।

इसप्रकार की विचारघारा का ही परिणाम था कि श्रमणसंघ के अधिकारी मुनिराजों की ग्रोर से समय-समय पर संगठन के निश्चयों, प्रस्तावों के कियान्वित कराने के लिये प्रेरणा तो दी जाती थी और शावकों के द्वारा भी संगठन को मजबूत बनाने के लिये बार-बार घोप-णायें होती रहती थीं, लेकिन शिवत का अपव्यय हो रहा था असमाज की ग्रहिमता क्षीण होती जा रही थी।

सम्मेलन के पश्चात साधु-सन्तों का विभिन्न क्षेत्रों की ग्रीर विहार हुग्रा। संगठन की सुदृढ़ता के लिये साधु एवं श्रावकवर्ग यह ग्रात्म करता था कि विभिन्न सिघाड़ों के साधु-सन्तों की पारस्परिक ग्रादला-बदली हो ग्रीर एक-दूसरे के विशेष सम्पर्क में ग्रायें तो संगठन को बल मिल सकता है। पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. भी स्वयं इस बात को फरमाते थे कि श्रमणसंघ को सबल बनाने एवं उसमें आगत विकृतियों का उन्मूलन करने के लिये एक-दूसरे सिघाड़े के सन्तों को एक-दूसरे सिघाड़े के साथ रखना ग्रावश्यक है। इस बात को सम्मेलन की विचारणीय विषयसूची में भी रखा गया ग्रीर सन्तों ने इसके लिये काफी विचार-विमर्श कर उपयोगी माना और तदनुकूल कार्य करने की भावना भी ज्यक्त की थी। लेकिन हृदय की दुर्बलता या मन-वचन-कार्या की ग्रन्थण प्रवृत्ति के कारण यह विचार मूर्तस्व नहीं ले सका। इतना प्रबल शिष्यमोह परिलक्षित हुग्रा कि विरागी ग्रीर रागी में भेद करना भी कठिन-सा दिखता था।

# श्राचार्य श्रीजी द्वारा निर्णयों का कार्यान्वयन

आचार्य श्रीजी श्रमणसंघ को अखण्ड, एक, सुदृढ़ संगठन के रूप में देखना चाहते थे श्रीर इसके लिये जो उचित समभते थे, सदैव करने के लिये उत्सुक थे। सम्मेलन में तो एक-दूसरे के सन्तों की श्रदला-बदली का निर्णय श्रभी हुशा था किन्तु सादड़ी-सम्मेलन के समय से ही श्राचार्य श्रीजी ने इस परम्परा का सूत्रपात कर दिया था। सह-मन्त्री मुनिश्री प्यारचन्दजी म. सा. ग्रादि का ग्रपने साथ ही उदयपुर में चातुमीस कराया या श्रीर श्रपने सन्तों को दूसरे दूसरे सिंघाड़ों में रहने की श्रनुमित प्रदान की थी।

संयुक्त चातुर्मास के समय स्थविरपद विभूषित मुनिश्री पूरण मलजी म. सा. जोघपुर में स्थिरावास में विराजमान थे । आपके साथ एक शिष्य था जो साथ रहने के लिये तैयार नहीं था और उचित वैयावृत्ति करने में भी प्रमाद कर देता था। यह स्थिति मुनिश्री पूरण श्री

मलनी म. ने ग्राचार्य श्री एवं उपस्थित ग्रन्य सन्तों के समक्ष रखी ग्रीर कहा कि संयम-साधना के ग्रनुकूल मेरी व्यवस्था करा दी जाये, जिससे मेरी ग्रात्म-साधना में व्यवधान न आये। यहां विराजित शास्त्रज्ञ मुनिश्री समर्थमलजी म. के समक्ष भी यही संकेत किया है तो कहते हैं कि श्रमणसंघ छोड़ो तो मैं सन्त दूं। यद्यपि श्रमणसंघ में ध्रमी कई बातें सन्तोषकारक नहीं हैं ग्रीर आपश्री उनके उचित समाधान के लिये प्रयत्नशील हैं। मैं भी उनके समाधान में ग्रपना योग देने के तैयार हूँ। लेकिन श्रमणसंघ में मेरी योग्य व्यवस्था न हो सकी ग्रीर साधना में व्याघात ग्राया तो ग्रात्महित ग्रीर इतने समय की संयम-साधना के फिलतार्थ को पूर्ण करने के लिये श्रमणसंघ को छोड़ने के लिये भी मुक्ते विवश होना पड़ेगा।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने इस स्थित को समका। इस चातु-मीस काल में श्रमणसघ के तत्कालीन प्रधानमन्त्री मुनिश्री श्रानन्दऋषिजी म. सा. भी साथ में थे। उनसे श्रापश्री ने कहा कि मुनिश्री पूरणमलजी म. की स्थिति की व्यवस्था करना श्रपना कर्तव्य है। एक सन्त ग्राप दीजिये भीर एक सन्त मैं दूं, जिससे इनकी सेवा भी हो श्रीर ग्रात्म-साधना में किसी प्रकार का व्यवधान न ग्राये। लेकिन प्रधानमन्त्रो म. ने इस उचित कार्य के लिये श्रपनी ग्रनिच्छा व्यक्त की श्रीर सन्त देने से इन्कार कर दिया।

अाचार्य श्रीजी मः सा. ने श्री हस्तीमलजी म. सा. ग्रादि के समक्ष भी इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई भी ग्रपने शिष्य को सेवा में रखना नहीं चाहते थे। सभी को परखा लेकिन किसी में भी इस बात के लिये विवेक जागृत नहीं हुग्रा। ग्रन्त में ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने ग्रपने दो प्रमुख शिष्यों— कर्मठ सेवाभावी, शांत, दांत मुनिश्री फरणीदानजी म. सा. एवं नवदीक्षित सरलस्वभावी मुनिश्री घेवरचन्दजी म. सा. को मुनिश्री पूरणमलजी म. सा. की सेवा के लिये दिया।

इन दोनों मुनिवरों ने पूर्ण मनोयोग भीर तत्परता से वयोवृद्ध

मुनिश्री पूरणमलजी म. सा. की वैयावच्च की ग्रीर समाधिमरण को सफल बनाया। इसका प्रभाव जोधपुर श्रीसंघ पर तो पड़ा ही, लेकिन समस्त श्रावकसंघों को भी सोचने का मौका मिला कि योग्य गुरु के सुयोग्य शिष्यों ने गुरु-परम्परा, श्रमणधर्म के गौरव को द्विगुणित किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि श्रमणसंघ का संगठन सिर्फ कागजों में लिखा रहने वाला है। उसमें रहने वाले मुनिवरों में न तो एक दूसरे के प्रति किंचिन्मात्र भी सहयोग की भावना है ग्रीर न ग्रपने दायरे के आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं। केवल ऊपर-ऊपर की चिकनी-चुपड़ी बातें हो रही हैं।

प्राचार्य श्रीजी म. सा. का लक्ष्य था कि जब हमने ग्रात्म-साक्षीपूर्वक निर्णयों को स्वीकार किया है तो तदनुकूल कार्य करने के लिये भी उतना हो साहस दिखाना चाहिये। इसके लिये दूसरे क्या सोचते हैं और क्या करते है, यह हमें विचारने का नहीं है, किन्तुः कार्यान्वित करने की ग्रोर ग्रपना लक्ष्य होना चाहिये। इसीलिये आचार्य श्रीजी ने उसे ग्रपने जीवनकाल में साकार रूप दिया। पूरणबाबा के उदगार

वयोवृद्ध मुनिश्री पूरणमलजी म. सा. जिन्हें श्रद्धा श्रोर आत्मीयता से चतुर्विघ संघ पूरणबाबा के नाम से सम्मानित करता था, को
योग्य व्यवस्था हो जाने से पूर्ण सन्तोष हुग्रा श्रोर श्रात्महित में तत्नीन
रहने लगे। जप-तप में समय का सदुपयोग होने से मानसिक उत्साह में
एक श्रनोखापन दृष्टिगत होता था। श्रपनी साधना में सहायक श्राचार्य
श्रीजी के गुण-गान करते हुए उच्च स्वर में घोष करते थे कि मेरा
श्रन्त समय सुघर गया। जीवन भर की साधना का सुफल प्राप्त कराने
वाले महापुरुष को वारंवार वन्दना है। मुभे तो गणेशनारायण ने सुखी
धीर शत्यरहित वना दिया है।
श्रनुशासन के सजग प्रहरी

सम्मेलन की समाप्ति के पवचात श्राचार्य श्रीजी म. सा. ग्रामानुः

ग्राम विचरण करते हुए भीर सम्मेलन की कार्रवाई की चतुर्विध संघ को जानकारी देते हुए सं० २०१३ के चातुर्मासार्थ गोगोलाव पधारे। गोगोलाव में प्रिविकतर कांकरिया परिवार की गृहसंख्या है। इस परिवार की श्रमणधर्म के प्रति निष्ठा श्रीर चारित्रवान कियापात्र सन्तों के प्रति श्रद्धाभिक्त श्रपूर्व है। इसी परिवार की विशेष भिक्त श्रीर चातुर्मास के लिये अनेक वर्षों से होने वाली प्रार्थना के फलस्वरूप सं० २०१३ का चातुर्मास गोगोलाव होने का स्रवसर झाया था। गांव छोटा-सा है किन्तु श्राचार्य श्रीजी के विराजने से विशाल नगर का रूप धारण कर लिया था। देश के कोने-कोने से प्रतिदिन झाने वाले हजारों दर्शनार्थियों का स्रपूर्व जमघट लगा रहता था।

भीनासर सम्मेलन के पश्चात आचार्य श्रीजी ने अपने दो संतों— प. र. मुनिश्रो सिरेमलजी म. एवं मुनिश्री ग्राईदानजी म. को उपाध्याय मुनिश्री अमरचन्दजी म. सा. के साथ कुचेरा चातुर्मास में साथ रखा। जिससे सम्मेलन के ग्राशय को सबल बनाने तथा उद्देश्य को सिद्ध करने में सफलता मिले।

मुनिश्री ग्राईदानजी म. सम्मेलन की कार्रवाई को ग्रंकित करते थे। उन्हें सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श की पूर्ण जानकारी थी। चतुर्विध संघ के जानने योग्य कार्रवाई को तो प्रकाशित कर दिया गया था श्रीर साधु साध्वी वर्ग से सम्बन्धित निर्णयों को प्रकाशित नहीं करने का निश्चय किया गया था। परन्तु मुनिश्री ग्राईदानजी म. ने उस विव-रण को कुछ मुनियों पर ग्राक्षेप लगाते हुए श्रीर शास्त्रीय मर्यादाग्रों के विपरीत वातों का समावेश करते हुए 'श्रमण' में लेख प्रकाशित करवाया। ग्रुनिश्री सुरेशमुनिजी ने भी 'महान चुनौती' नामक पुस्तक लिखकर श्रमणसंघ पर श्राक्षेप लगाये।

इस अतिशयोनितपूर्ण लेख और पुस्तक से समाज में कटुता का बातावरण व्याप्त हो गया और कई श्रधिकारी मुनिवरों ने आंचार्य श्रीजो म. सा. की सेवा में लिखवाया कि सन्तों की इस प्रकार की ग्रन- मुनिश्री पूरणमलजी म. सा. की वैयावच्च की ग्रीर समाधिमरण को सफल बनाया। इसका प्रभाव जोघपुर श्रीसंघ पर तो पड़ा ही, लेकिन समस्त श्रावकसंघों को भी सोचने का मौका मिला कि योग्य गुक के सुयोग्य शिष्यों ने गुरु-परम्परा, श्रमणधर्म के गौरव को द्विगुणित किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि श्रमणसंघ का संगठन सिर्फ कागजों में लिखा रहने वाला है। उसमें रहने वाले मुनिवरों में न तो एक दूसरे के प्रति किचिन्मात्र भी सहयोग की भावना है ग्रीर न ग्रपने दायरे के आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं। केवल ऊपर-ऊपर की चिकनी-चूपड़ी बातें हो रही हैं।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. का लक्ष्य था कि जब हमने श्रात्म-साक्षीपूर्वक निर्णयों को स्वीकार किया है तो तदनुकूल कार्य करने के लिये भी उतना ही साहस दिखाना चाहिये। इसके लिये दूसरे क्या सोचते हैं और क्या करते है, यह हमें विचारने का नहीं है, किन्तु कार्यान्वित करने की श्रोर श्रपना लक्ष्य होना चाहिये। इसीलिये आचार्य श्रीजी ने उसे श्रपने जीवनकाल में साकार रूप दिया।

# पूरणबाबा के उद्गार

वयोवृद्ध मुनिश्री पूरणमलजी म. सा. जिन्हें श्रद्धा ग्रीर आत्मी-यता से चतुर्विध संघ पूरणबाबा के नाम से सम्मानित करता था, को योग्य व्यवस्था हो जाने से पूर्ण सन्तोष हुग्रा ग्रीर ग्रात्महित में तल्लीन रहने लगे। जप-तप में समय का सदुपयोग होने से मानसिक उत्साह में एक ग्रनोखापन दृष्टिगत होता था। श्रपनी साधना में सहायक ग्राचार्य श्रीजी के गुण-गान करते हुए उच्च स्वर में घोष करते थे कि मेरा ग्रन्त समय सुधर गया। जीवन भर की साधना का सुफल प्राप्त कराने वाले महापुष्ठ को वारंवार वन्दना है। मुक्ते तो गणेशनारायण ने सुखी ग्रीर शल्यरहित वना दिया है। ग्रनुशासन के सजग प्रहरी

सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात श्राचार्य श्रीजी म. सां. ग्रामानुः

प्राप्त विचरण करते हुए भीर सम्मेलन की कार्रवाई की चतुर्विध संघ की जानकारी देते हुए सं० २०१३ के चातुर्माक्षार्थ गोगोलाव पधारे। गोगोलाव में अधिकतर कांकरिया परिवार की गृहसंख्या है। इस परिवार की श्रमणधर्म के प्रति निष्ठा और चारित्रवान कियापात्र सन्तों के प्रति श्रद्धाभिक्त अपूर्व है। इसी परिवार की विशेष भिक्त और चातुर्मास के लिये अनेक वर्षो से होने वाली प्रार्थना के फलस्वरूप सं० २०१३ का चातुर्मास गोगोलाव होने का अवसर आया था। गांव छोटा-सा है किन्तु आचार्य श्रीजी के विराजने से विशाल नगर का रूप धारण कर लिया था। देश के कोने-कोने से प्रतिदिन आने वाले हजारों दर्शनार्थियों का अपूर्व जमघट लगा रहता था।

भीनासर सम्मेलन के पश्चात आचार्य श्रीजी ने अपने दो संतों—

प. र. मुनिश्रो सिरेमलजी म. एवं मुनिश्री ग्राईदानजी म. को उपाध्याय मुनिश्री अमरचन्दजी म. सा. के साथ कुचेरा चातुर्मास में साथ रखा। जिससे सम्मेलन के ग्राशय को सवल बनाने तथा उद्देश्य को सिद्ध करने में सफलता मिले।

मुनिश्री ग्राईदानजी म. सम्मेलन की कार्रवाई को ग्रंकित करते थे। उन्हें सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श की पूर्ण जानकारी थी। चतुर्विध संघ के जानने योग्य कार्रवाई को तो प्रकाशित कर दिया गया था ग्रीर साधु साध्वी वर्ग से सम्बन्धित निर्णयों को प्रकाशित नहीं करने का निश्चय किया गया था। परन्तु मुनिश्री ग्राईदानजी म ने उस विवरण को कुछ मुनियों पर ग्राक्षेप लगाते हुए ग्रीर शास्त्रीय मर्यादाग्रों के विपरीत बातों का समावेश करते हुए 'श्रमण' में लेख प्रकाशित करवाया। मुनिश्री सुरेशमुनिजी ने भी 'महान चुनौती' नामक पुस्तक लिखकर श्रमणसंघ पर श्राक्षेप लगाये।

इस अतिशयोनितपूर्ण लेख और पुस्तक से समाज में कटुता का वातावरण व्याप्त हो गया और कई अधिकारी मुनिवरों ने आंचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में लिखवाया कि सन्तों की इस प्रकार की अन- धिकार चेष्टा से समाज में दूषित वातावरण वन रहा है तथा अनुशासन की दृष्टि से भी यह कार्य अयोग्य है।

भाचार्य श्रीजी ने उनत लेख का भवलोकन किया और श्रमण-संघीय चारों उपाघ्याय— १. मुनिश्री श्रानन्दऋषिजी म. सा., २. मुनिश्री प्यारवन्दजी म. सा., ३. किव मुनिश्री अमरचन्दजी म. सा., ४. मुनिश्री हस्तीमलजी म. सा.— को सन्देश भिजवाया कि श्री ग्राईदानजी का जो लेख प्रकाशित हुग्रा है, उसमें कौन-कौनसी बातें ग्रनुचित हैं ग्रीर उनका सुघार करना व लेखक मुनिवरों को सावधानी दिलाना सम्मेलन में किये गये निर्णयानुसार उपाध्याय-मण्डल का श्रधिकार है। अतः इसः विषय पर योग्य कार्रवाई करने के बारे में जानकारी करावें।

जंपाध्यांय मुनिश्री श्रमरचन्दजी म. को विशेष रूप से यह भी लिखाया गया था कि मुनिश्री श्राईदानजी श्रापके पास हैं। श्रतः श्राप उनसे सभी जानकारी कर योग्य कार्रवाई करने के बारे में सूचित करें। जिससे दूषित वातावरण शांत हो सके।

इस सन्देश के प्रत्युत्तर में उपाध्याय श्री ग्रमरचन्दजी म. के श्रितिरिक्त ग्रन्य तीनों उपाध्याय मुनियों ने लेख के श्रमुचित ग्रंशों का संकेत किया किन्तु उपाध्याय श्री ग्रमरचन्दजी म. की ग्रोर से सन्तोष जनक उत्तर नहीं ग्राया ग्रोर न श्रमुचित ग्रंश के बारे में भी सकेत मिला। इस पर पनः उनको स्पष्ट उत्तर देने के लिये सचना भिजवाई।

मिला। इस पर पुनः उनको स्पष्ट उत्तर देने के लिये सूचना भिजवाई। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसी चातुर्मास काल के बीच दि. २०, २१ प्रक्टूबर ५६ की लुधियाना में श्री अ. भा. इवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स की जनरह कमेटी की बैठक अध्यक्ष श्री विनयचन्दभाई जवेरी की श्रध्यक्षता में हुई

कमेटी की बैठक अध्यक्ष श्री विनयचन्दभाई जवेरी की ग्रध्यक्षता में हुई उस समय भी इसके बारे में काफी अहापोह हुग्रा। जिसका समावार करने और स्थित को स्पष्ट करने के लिये अध्यक्ष महोदय की मोर रें निम्नलिखित प्रस्तावात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया—

पं. मुनिश्री प्राईदानजी म. ने 'श्रमण' मासिक में तथा पं. मुनिर्भ

सुरेशचन्दजी म. ने 'महान चुनौती' नामक पुस्तिका में जो विचार प्रगट किये हैं, उनको पढ़कर श्रमणसंघ श्रीर श्रावकसघ को हार्दिक खेद हुश्रा है। यह जनरल कमेटी भी दुखानुभव कर रही है। पूज्य उपाचार्य गी म. सा. से व उपाघ्याय श्री ग्रमरचन्दजी म. सा. से प्रार्थना करती है कि उन्हें यथाशीझ प्रायश्चित्ता देने की कृपा कर चतुर्विघ श्रीसघ को संतुष्ट करें, श्रन्यथा इसके विरोध की भावना बढेगी ऐसा श्रनुभव किया जा रहा है। भविष्य में स्थानकवासी जैन समाज की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसी लेखन-प्रवृत्ति न करने की श्री श्रमणसंघ के पूज्य मुनिवर्यों से प्रार्थना है।'

पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. मुनिश्री आईदानजी म. की उक्त अन्यथा प्रवृत्ति को उचित नहीं मानते थे ग्रीर सम्बन्धित कार्य के लिये कार्रवाई करने का विचार भी कर चुके थे।

चातुमांस-समाप्ति के पश्चात आचार्य श्रीजी म. सा. आदि उत्तों ने गोगोलाव से विहार किया। रास्ते में वासनी गांव में जहां प्रिषकतर मुसलमानों की वस्ती है, हिन्दुग्रों की बहुत ही कम, श्राचार्य श्रीजी म. श्रादि सन्तों को देखकर मुसलमान भाई हसी मजाक उड़ाने हगे। लेकिन जब उस गांव में बाजार के बीच श्राचार्य श्रीजी म. सा. का प्रवचन हुआ तो सुनकर वे अवाक रह गये श्रीर उन मुसलमान भाइयों के दिलों में जैन मुनियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और सोचा कि महात्मा लोग प्रत्येक मानव के लिए हितकारी हैं। मुमुसलमान भाइयों ने मिलकर श्राचार्य श्रीजी के न्वरणों में प्रार्थना की कि श्राप हमारी मसजिद में व्याख्यान हें। इश्वर श्रन्य लोगों ने निवेद्त किया कि व्याख्यान ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां सब लोग लाभ ले सकें। श्रातः ससजिद के निकट ही सड़क पर व्याख्यान हुग्ना । व्याख्यान के पश्चात मुसलमान भाइयों के मुंह से ऐसा सुना गया—ये महात्मा हमारे मौलवी सा. व पीर सा. हैं। श्रिधक दिन विराजना चाहिये। लेकिन वहां निरामिष भोजी व्यक्तियों के घर बहुत कम होने से श्राहार-पानी का

संयोग बैठना कठिन था तथा आगे भी बढ़ना था ग्रतः अधिक न विराजे ग्रीर वहां से विहारकर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. कडलू ग्राम के निकट पधारे। उधर मुनिश्री ग्राईदानजी म. ग्रीर प. मुनिश्री सिरेमलजी म. ने भी ग्राचार्य श्रीजी के दर्शनार्थ कुचेरा से विहार किया। उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म. सा. ने भी ग्रपनी शिष्यमण्डली सहित नागौर से कडलू की ग्रोर विहार किया। यथासमय सन्तमण्डल का कडलू ग्राम में पदार्पण हुआ। जब ग्राचार्य श्रीजी म. सा. कडहू ग्राम से एक मंजिल दूर विराज रहे थे तब पं. मुनिश्री सिरेमलजी म. व मुनिश्री आईदानजी म. कडलू से विहार कर ग्राचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हुए।

ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने मुनिश्री ग्राईदानजी म. से पूछा कि ग्रापने जो लेख श्रमण में लिखा है, उसके बारे में बहुत-सी शिकायतें ग्रा रही हैं। ऐसे लेख विसंवाद बढ़ाने वाले होते हैं, सो ग्रापने ऐसा लेख क्यों लिखा ? मैंने पहले भी ग्रापको मना कर दिया था कि कोई भी लेख शास्त्रमर्यादा ग्रीर श्रमणसंघ की मर्यादा के विपरीत नहीं लिखना। इसको आपने स्वीकार करते हुए कहा था कि मैं ऐसा कोई भी विचार व्यक्त नहीं करूंगा या नहीं लिख्ना। जिससे श्रमणसंघ की मर्यादाग्रों को ठेस पहुंचे। लेकिन ग्रापने व्यान नहीं रखा। श्रतः इस भूल का प्रायम् विचार श्री पहुंचे। लेकिन ग्रापने व्यान नहीं रखा। श्रतः इस भूल का प्रायम् विचार को और भविष्य में पुनः भूल को न दुहराने का दृढ़ संकल्प कर लो।

शिचत्त लो और भविष्य में पुन: भूल को न दुहराने का दृढ़ सकल्प कर ला।
आचार्य श्रीजी म. सा. की इस सरल, सीधी-सादी बात की
मानने के लिये मुनिश्री ग्राईदानजी म. तैयार न हुए और अपने पक्ष
के समर्थन और बचाव के लिये कहा कि समाज के ग्रन्दर कई ए
ऐसी प्रवृत्तियां हो रही हैं, जिनका श्रमणसंघीय दृष्टि से ग्रधिका
मुनिराजों को परिमार्जन करना चाहिये, लेकिन वे ऐसा नहीं कर र
हैं। ग्रतः आपश्री गुरु-शिष्य के सम्बन्ध से जो भी दंड, प्रायहिचत
ग्रादेश ग्रादि देंगे, उसे अंगीकार करने को तैयार हूँ किन्तु श्रमणसंघ
सर्वोच्च ग्रधिकारी के नाते दिये गये भादेश शिरोधार्य नहीं होंगे।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने प्रत्युत्तार में भाव व्यक्त किये कि

मभी श्रमणसंघ में हूँ भीर श्रमणसंघ का उत्तरदायित्व भी मुक्त पर है। श्रतः सरलता के साथ श्रमणसंघीय नियमों का पालन करूंगा। श्रन्य अधिकारी सन्त क्या, कैसा, कुछ कर रहे हैं श्रीर क्या नहीं कर रहे हैं, श्रादि बातें जब प्रमाण सहित मेरे समक्ष भायेंगी तो उनसे भी यथा-योग्य, यथास्थान शुद्धिकरण कराने की भावना रखता हूँ। श्रतः उनका उदाहरण देकर श्रपनी गलती को छिपाने में लाभ नहीं है।

यह तो ग्रापको मालूम ही है कि भीनासर-सम्मेलन में हम-आप सभी ने निर्णय किया है— "नियमभंग का सब साधु-साध्वियों को दड लेना होगा। यदि कोई कहेगा कि मैं दण्ड नहीं लूंगा या वह दण्ड नहीं लेगा तो उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।" इस धारा के अनुसार यदि आप प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि नहीं कर लेते हैं तो संबंध कैसे रह सकता है ?

पं. मुनिश्री सिरेमलजी म. ने भी मुनिश्री श्राईदानजी म. को समक्षाया कि या तो श्राप श्रपनी सम्पूर्ण स्थिति पूज्यश्री को समक्षाश्रो श्रीर श्रपने भाव स्पष्ट करो, श्रन्यथा विधानानुसार प्रायश्चित्त लो। लेकिन मुनिश्रो श्राईदानजी म. ने न तो प्रायश्चित्त लेने की भावना व्यक्त की ग्रीर न पूज्यश्री का समाधान ही किया। आचार्यश्रीजी ने एकान्त में बैठकर सोच-विचार करने का मौका भी दिया, किन्तु उनके परिणामों में सरलता नहीं ग्राई। अन्त में ग्राचाय श्रीजी म. सा. को मुनिश्री ग्राईदानजी म. से सम्बन्ध-विच्छेद करने का निर्णय लेना पड़ा। मुनिश्री ग्राईदानजी म. एकाकी विहार कर वापस कडलू पहुंचे। वहां पर उपाध्याय मुनिश्री प्यारचन्दजी म. सा. ने काफी सम-भाया ग्रीर स्थिति की गम्भीरता का भी दिग्दर्शन कराया, लेकिन उनके सत्परामर्श की श्रवहेलना कर वहां से भी अकेले चले गये। निर्णय की सराहना

दूसरे दिन विहार कर भ्राचार्य श्रीजी म. सा. ने कडलू ग्राम में पदार्पण किया तो उपाध्याय मुनिश्री प्यारचन्दजी म. सा. भ्रादि स

भ्रपना सम्मान व्यक्त करने के लिये अगवानी हेतु सामने पधारे भीर वापस ग्राम में आये। सन्तों का यह सम्मिलन एक भ्रनोखी छटा बिखेर रहा था। ग्रामिनवासियों में सन्तों के पधारने से भ्रपूर्व उत्साह था भ्रीर ग्रपने भ्रापको धन्य मान रहे थे। इन्ही दिनों कान्फरन्स के भ्रष्टयक्ष श्री विनयचन्दभाई, श्री कानमलजी नाहटा म्रादि २०-२५ भ्रग्रणी श्रावक ग्राचार्यश्रीजी के दर्शनार्थ उपस्थित हुए।

प्रासंगिक प्रवचन-श्रवण के पश्चात श्रमणसंघ की स्थिति, शिथिलाचार श्रादि के बारे में श्रावकों ने चर्चा प्रारम्भ की तो पूज्यश्री ने प्रसंगोपात्त फरमाया— समाज की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। कई ग्रधिकारी सन्त श्रपने द्वारा हो स्वीकृत श्रमणसंघीय नियमोपनियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। जिससे संगठन में शिथिलता ग्रीर स्वच्छन्दता को बढ़ावा मिल रहा है। यही कारण है कि कल मैंने मुनि आईदानजी को नियमविरुद्ध प्रवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त लेने का संकेत किया था, लेकिन उनके ऐसा न करने पर मैंने सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है। वे मेरे शिष्य थे, लेकिन मैं श्रात्मसाक्षी पूर्वक नियमोपनियमों का स्वयं भी पालन करने के लिये बद्ध हूँ ग्रीर दूसरों को भी इसी प्रकार पालन करते देखना चाहता हूँ।

ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के इन उद्गारों का ग्रिभनन्दन करते हुए उपाध्याय मुनिश्री प्यारचन्दजी म. सा. ने कहा कि ग्रापश्री जैसे महापुरुष ही समाज-सुधार श्रीर संघ-संगठन को सुदृढ़ बनाने में सफल हो सकते हैं। ग्रापने सर्वप्रथम अपने शिष्य के प्रति सुधार के लिये प्रयोग कर एक ग्रादर्श उपस्थित किया है। इससे ग्रापश्री के प्रति हमारी श्रद्धा सुदृढ़ हुई है। हमारा विश्वास है कि संगठन का उद्देश्य श्रीर समाज का भविष्य दिनोंदिन सफल होगा।

उपस्थित ग्रग्रणी सज्जनों ने भी ग्राचार्य श्रीजी के निर्णय की भूरि-भूरि प्रशंसा की भीर उसे उचित माना तथा हृदयोद्गार व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि जिनके मन में सुधार की सच्ची भावना

होती है, वे अपने-पराये के भेद से ऊपर उठकर सबसे पहले सुधार का प्रयोग अपने या अपने परिकर से पारम्भ करते हैं। श्रापश्री के निर्णय का समाज पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे स्वच्छन्द व्यक्ति समाज में रहें भी तो कोई लाभ नहीं श्रीर इसके लिये परवाह करने की आव-इयकता श्रनुभव नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त अन्यान्य समाजस्पर्शी प्रश्नों पर भी गंभीरता के साथ विचारों का आदान प्रदान हुआ। जिसका विवरण यथास्थान दिया जायेगा। मांगलिक-श्रवण करने के पश्चात प्रमुख श्रावक अपने-अपने स्थानों को रवाना हो गये। उपाध्यायजी का आत्मनिवेदन

ं कडलू में उपाध्याय पं. र. मुनिश्री प्यारचन्द जी म. ने आचार्य श्रीजो म सा. से मालवा की श्रोर विहार करने की श्रनुमति चाही और साथ ही अर्ज की कि मुक्ते मालवा में अन्यान्य सन्त-मितयां िमलेंगे, उनके लिये प्रापश्री का क्या. प्रादेश है ? आचार्य श्रीजी ने फरमाया कि श्रमणसघ के नियमोपनियमों का पूरी तरह से पालन होना चाहिये। इस बात का व्यान श्राप मिलने वाले प्रत्येक सन्त को ेदिला दें। यदि किसी भी नियमोपनियम के भग होने की बात् सुनी तो अब सहन करने की स्थिति में नहीं हूँ। क्यों कि धूर्व में तो सम्प्र-दाय विभिन्न थे अतः सुनकर चुप रह जाता था, किन्तु अब हम सब एक हो गये हैं, इसलिये किसी के द्वारा किसी भी सन्त तथा सती के विषय में नियमोपनियम भंग होने की बात सुनी गई तो फिर वही स्थिति होगी जो आईदानजी के साथ बरती गई। इस पर उपाध्याय श्रीजी ने बड़े हर्ज के साथ फरमाया—श्रापश्री ने जो श्रादेश फरमाया, वह श्रापश्री के महत्त्वपूर्ण पद के अनुरूप ही है। इस आदेश को मैं आपश्री के बादेशानुसार प्रसारित करता हुग्रा विचरण करने का भाव रखता हूँ। एकदिन बडलू गांव में जब भ्राचार्य श्रीजी म. सा. बाहर

जाल गये, उस समय एकान्त के प्रसंग से उपाध्याय श्रीजी म. सा. ने

दिल खोलकर भ्रपनी बात ग्राचार्य श्रीजी के सन्मुख रखी कि श्रमणसंघ बनने के पहले मैं बहुत भ्रम में था ग्रीर सोचता था कि ग्राचार्य श्रीजी म. सा. श्रपने शिष्यों का बचाव करते हैं और श्रन्य को बदनाम करते हैं। इसी प्रकार की और भी कई भ्रान्तियां हमारे मस्तिष्क में घूम रही थीं। लेकिन भ्रब मैं देखता हूँ कि यह सब हमारे भ्रम के कारण हुआ। उदयपुर चातुर्मास के बाद भ्राज तक की प्रवृत्ति से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ग्रापश्री की वृत्ति ग्रपने-पराये के भेद से ऊपर उठकर शुद्ध साधुवृत्ति को देखने की है। किसी को दबाने की या किसी को बदनाम करने की भावना भ्रापके ग्रन्तः करण में जरा भी नहीं है। शुद्ध स्फटिक के समान आपश्री के हृदय का हमने निकट से दर्शन किया है। कडलू से विहार कर आचायं श्रीजी म. सा. भ्रादि सन्त मेड़तारोड पद्यारे और एक धर्मशाला में विश्राम किया। उसी धर्म-शाला में एक मूर्तिपूजक संप्रदाय के सन्त भी विराज रहे थे। सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात वे भ्राचार्य श्रीजी म. सा. के पास तत्त्व-चर्ची के उद्देश्य से म्राये । प्रासंगिक रूप में संवत्सरी विषयक चर्चा वार्ती भी हुई भ्रीर कई प्रश्न पूछे तथा ४९, ५० वे दिन ही संवत्सरी वयों करना चाहिए— इस विषय में भी जानकारी चाही। स्रा<sup>चार्य</sup> श्रीजी म. सा. ने विशद विवेचना करते हुए श्रागमिक दृष्टि से उन सब प्रश्नों का समाधान किया श्रीर फरमाया कि वर्तमान में श्रमणसंघ

की भलाई मानता है ग्रोर इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए उक्त निर्णय किया गया है।
ग्राचार्य भीजी के सप्रमाण समाधान ग्रोर समाज के विशाल हितों के प्रति जागरूकता के दर्शन कर उक्त सन्तश्री ने ग्रपनी हार्दिक

ने जो संवत्सरी विषयक प्रस्ताव स्वीकार किया, वह प्रेम ग्रीर एक्ता

को दृष्टि से है। क्योंकि श्रमणसंघ निर्ग्रन्थ श्रमणसंस्कृति के श्राधारः

भूत पंचमहावतों की सुरक्षा के साथ सामाजिक एकता को भी महत्व

देता है श्रीर समन्वयात्मक एकसूत्र में श्राबद्ध होने में जैन समाज

1.

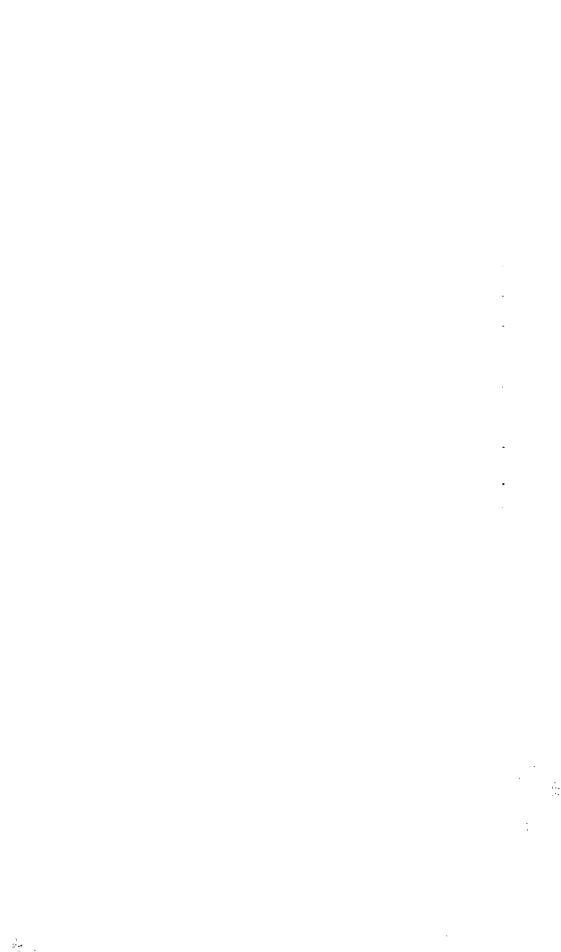

भीनासर-सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में साधु-सन्तों के चातुमांस हो रहे थे। इस शुभावसर से श्राशा थी कि क्षमिणसंघ के निश्चय क्रियान्वित होकर संगठन को बलशाली बनायेंगे। समाज की यह श्राकांक्षा उचित भी थी कि पाली में शिथि लाचार के कुत्सित कांड का भण्डाफोड़ हुगा।

संवत २०१३ में कितपय साधुवेशधारियों का पाली में चातु मिस हुआ। उनमें प्रमुख नाम बड़े मुनि रूपचन्दजी का है और इनसे सम्बन्धित पूर्णचन्द आदि तीन मुनि, दो साध्वयां, हीरामुनि एवं मरुधर केसरी के पास रहने वाला दूसरा रूपचन्दजी आदि प्रगट रूप में थे श्रीर अप्रगटरूप में इस दल से सम्बन्धित अन्य भी कई मुनि थे। जिनका सम्बन्ध पंजाब तक पहुंच चुका था। इनके पापाचार की लीलायें सीमा लांघ चुकी थीं कि अक्टूबर ५६ में इसका भण्डा फूटा। इनके द्वारा किये गये पत्रव्यवहार तथा साजसमान की देखकर समाज में रोष की लहर व्याप्त हो गई। समाज का प्रत्येक सदस्य ऐसे घृणित कांड को जानकर लिजत हुआ और इन छद्मवेशियों का साधुवेश छीनकर दण्डित करने की जोरदार मांग होने लगी। समाज का रोष दिनोंदिन उप होता जा रहा था और चाहता था कि ऐसे अनाचारियों से समाज को शीघ ही मुनित मिले।

समाज के ग्रग्रणी सज्जनों ने पाली जाकर इस कांड से संव-धित सभी पत्रों, पास में मिले समान ग्रादि की सूची बनाकर तथा सम्बन्धित व्यक्तियों की साक्षी लेकर विवरण तैयार किया। इस विव-रण को श्री ग्र. भा. इवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स के ग्रध्यक्ष ग्रादि पदाधिकारियों श्रीर आचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में निर्णय के लिये प्रेषित किया तथा कान्फरन्स की ग्रोर से आचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में इस कांड से सम्बन्धित वेशधारी व्यक्तियों का निर्णय करने -का निवेदन किया गया।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने इस कांड के समस्तः विवरण की

देखा श्रीर गम्भीरता को समभा। इस कलंक से श्रमणसंघ को बचाने के लिये श्रावश्यक था कि दोपी व्यवितयों को दोप के श्रनुसार दण्ड दिया जाये। आचार्य श्रीजी म. सा. जब कडलू से ग्रामानुग्राम विहार कर थांवला-पी ग्राम की श्रीर वढ़ रहे थे तब उससे पहले उपाध्याय मुनिश्री हस्तीमलजी म. ग्राकर मिले श्रीर पाली में घटित कांड के बारे में विचारविनिमय हुग्रा।

अाचार्य श्राजी म. सा. ने परिस्थित की गम्भीरता को स्पष्ट करते हुए उपाध्यायश्री से कहा कि श्रापके पहले भी समाचार थे कि शिथिलाचार का उन्मूलन होना चाहिये श्रीर श्रमणसंघ सुन्यवस्थित हो। इस सम्बन्ध में श्रापने कुछ सुभाव भी दिये थे। साथ ही यह भाव भी दर्शाये थे कि यदि सुन्यवस्था न बनी तो में ऐच्छिक संभोग रखना चाहूँगा। दूसरे पत्र में यह भी लिखाया था कि श्रमण-सघ की उचित व्यवस्था नहीं बनती है तो में उपाध्याय पद पर रहने को भी तैयार नहीं हूँ। स्थित को देखते हुए श्रापके विचार ठीक हैं। में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति श्रीर श्रव्यवस्था को उचित नहीं मानता हूँ श्रीर चाहता हूँ कि हम स्थिति को सुधारने के प्रयत्न करें। प्रयत्न करने पर भी यदि व्यवस्था न वन सके तो श्रन्य मार्ग, को सोचना उपयुक्त रहेगा। फिलहाल श्रपने को स्थिति के सम्भालने का प्रयत्न करना ही चाहिये। इन्हीं विचारों की दृष्टि में रखते हुए मैंने श्रापको पहले सन्देशा भिजवाया था।

आपका यहां पधारना हो गया, यह प्रच्छा ही रहा । एक बात ग्रीर सोचने की है कि यहां से विहार कर पी की ओर चल रहे हैं तो वहां मरुघरकेसरी मिश्रीमलजी व उनके साथ पालीकाण्ड से सम्बन्धित एक सूत्रधार श्री रूपचन्दजी भी मिलेंगे। संभव है अगवानी के लिये वे सामने भी आयें तो उनके साथ ग्रपने को कैसा सांभोगिक व्यवहार रखना चाहिये?

उपाध्यायजी प्रत्युत्तर दिया कि रूपचन्दजी ने घृणित कार्य

किया है, अतः उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता है श्रीर यदि मरुधरकेशरीजी ने भी उनसे संभोग विच्छेद नहीं किया है तो उनके साथ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। यह शास्त्रीय मर्यादा है कि दोषी और उससे सम्बन्धित व्यक्तियों से संभोग सम्बन्ध विच्छेद होना चाहिये।

ग्राचार्य श्रीजी म. सा. को उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म. सा. का उनत सुभाव उचित जंचा और कहा कि ग्राप साथ के सभी सन्तों को सम्बन्धित जानकारी करा देवें। सायंकाल प्रतिक्रमण समाित के पश्चात उपाध्यायश्री ने अपने निर्णय की जानकारी सन्तों को करा दी।

तत्पश्चात् उपाध्यायश्री श्रादि सन्तों सहित श्राचार्य श्रीजी म सा. पी ग्राम में पधारे । श्रगवानी के लिये मरुघरकेशरीजी सामने भी श्राये किन्तु श्रादेशानुसार सन्तों ने उनके साथ वंदनाव्यवहार श्रादि नहीं रखा और स्पष्टता की प्रतीक्षा करते हुए स्थानक में पदार्पण किया । स्थानक के द्वार पर ही उपस्थित दर्शनाधियों को मांगलिक श्रवण करा दिया और व्यवस्थित जानकारी के लिये मरुघरकेशरीजी को बुलाया गया । उनसे भी रूपचन्दजी के साथ के सम्बन्ध की बात को सुनकर उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म. सा. ने कहा कि आपके सम्बन्ध-विच्छेद न करने की बात सुनी थी लेकिन अब स्वयं श्रापके द्वारा भी इसकी पुष्टि हो चुकी है, श्रतः श्रगर आप रूपचन्दजी से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते हैं और श्रपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं तो सम्बन्ध वने रहेंगे श्रन्यथा आपके साथ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा । लेकिन इसके लिये मरुघरकेशरीजी तैयार नहीं हुए । अतः उनके साथ सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया ।

इस निश्चय से मरुघरकेशरीजी को अपनी स्थित का भान हुआ और चर्चा विचारणा के पश्चात श्री रूपचन्दजी भालोचना सुनाने के लिये तैयार भी हुए। लेकिन उस ग्रालोचना में सरलता ग्रीर स्पष्टता का ग्रभाव था। इस स्थिति में ग्राचार्य श्रीजी म. सा. व उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म. सा. ने निश्चय किया कि ग्रधूरी अस्पष्ट आलोचना

चतुर्विध संध की लाभदायक नहीं है श्रीर न स्वयं रूपचन्दजी के लिये हितकर है। श्रतः जबतक शुद्ध हृदय से श्रालोचना की स्थिति पूर्वक दंड-प्रायश्चित्त नहीं हो जाता है तबतक सम्बन्ध-विच्छेद रखना ही उपयुक्त रहेगा।

लेकिन यह स्थिति कभी नहीं बनी । श्रावकों की श्रोर से प्रयत्न भी किये गये, किन्तु मरुधरकेशरी मिश्रीमलजी व रूपचन्दजी ने अधिक-से-अधिक उलभनें ही पैदा कीं । परिणामतः इन उलभनों से श्रमणसंघ में विघटन का सूत्रपात हो गया । संघ-विघटन का दूसरा कारण

घ्वनिवर्धक यन्त्र के प्रयोग को लेकर भीनासर साधु-सम्मेलन में ही संघ-विघटन के लक्षण दिखने लगे थे। किन्तु तत्कालीन स्थिति को संभालने की दृष्टि से एक प्रस्पष्ट ग्रीर अधूरा प्रस्ताव बहुमत से पारित तो कर दिया गया किन्तु उसकी व्याख्या नहीं की गई थी। इसी अवसर पर श्री ग्र. भा. क्वे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स के ग्रधि-वेशन ने भी घ्वनिवर्धक यन्त्र के उपयोग करने की दृष्टि से श्रावकों को लूट दे दी थी। लेकिन प्रस्ताव के लिये उपस्थित जनसमूह ने श्रपना रोष व्यक्त किया था। ग्रतः समाधान के लिये सम्मेलन में श्रागत कई एक मुनिराजों को स्थित का स्पष्टीकरण करने के लिये समामच पर लाया गया था।

उस समय तो स्थित शांत-जैसी हो गई। किन्तु ध्विन-यन्त्र विषयक प्रस्ताव की श्रमणसंघ के द्वारा व्याख्या हुए बिना ही लुधियाना में श्राचार्यश्री श्रात्मारामजी म. के विराजते हुए भी उनके ही शिष्यों ने ध्विनवर्धक-यन्त्र का प्रयोग कर श्रमणसंघ के प्रस्ताव को तोड़ा। यह श्विमणसंघ के विघटन का दूसरा कारण बना। इससे श्रमणसंघ और सीयमप्रेमी चतुर्विघ संघ में हलचल मच गई घोर श्रमणसंघ के प्रधानमन्त्री ध्याख्यानवाचस्पति श्री मदनलालजी म. सा. के पास इसका स्पष्टी-करण करने के लिये शिकायतें श्राने लगीं। इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री श्री व्याख्यानवाचस्पतिजी म. सा. ने श्राचार्य श्री आत्मारामजी म. सा. से पत्रव्यवहार किया। लेकिन सम्बन्धित पत्रव्यवहार के प्रशंग में निर्मित कटुता के वातावरण से व्याख्यानवाचस्पति जी म. ने प्रधानमन्त्री पद का त्यागपत्र आचार्यश्री श्रात्मारामजी म. सा. की सेवा में भेज दिया।

इसी वातावरण के बीच दि॰ २०, २१ अक्टूबर ५६ को लुधि-याना में श्री श्र. भा. २वे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स की साधारण सभा की वैठक हुई। जिसमें अधिकारी मुनिवरों को जानकारी कराये बिना ही आचार्यश्री आत्मारामजी म. सा. ने ध्वनिवर्धक-यन्त्र के उपयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय फरमा दिया—

'शास्त्रों के परिशीलन से पता चलता है कि अपवादिक स्थिति में किसी दंड का विधान नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये व्यवहारसूत्र के प्रथम उद्देश्य, सूत्र ३२ में लिखा है कि साधु संयम-रक्षा के लिये कारणवश वेश-परिवर्तन कर ले तो भी उसकों कोई प्रायश्चित्त का विधान नहीं है।

'इसके श्रितिरिक्त स्थानांगसूत्र के प्रथम स्थान, उद्श्य दूसरे में लिखा है— साध्वी नदी ग्रादि में गिर रही हो, तब साधु उसकी भुजा पकड़कर निकाल ले तो भी उसके लिये प्रायश्चित्त नहीं। ध्विनयन्त्र का प्रयोग अपवादिक स्थिति में स्वीकार किय गया है। श्रतः इसके लिये शास्त्रीय दृष्टि से कोई प्रायश्चित्त नर्ह श्राता। तथापि संधैक्य को ध्यान में रखकर इस प्रायश्चित्त की कल्पना की जा रही है। श्रिग्न का स्पर्श हो जाने पर शास्त्रों में प्रायश्चित्त का विधान आता है। किन्तु ध्विनवर्धक-यन्त्र का तेजस्का-यिक होना श्रभी विवादास्पद है, तथापि संधैक्य को ध्यान में रख-कर लघु चीमासी प्रायश्चित्त दिया जाता है।

उत्सर्ग और अपवाद

जिन पर सदा चला जाय जिनका सदा पालन किया

्र जाय वह उत्सर्ग माग है।

किसी विशेष कारण से जिसका प्रयोग किया जाय, वह अपवाद है।

'ध्विनयन्त्र में जो भ्रपवाद शब्द है उसका श्रभिप्राय महावीर-जयन्ती महोत्सव, पर्यूषणपर्व, संवत्सरीपर्व, दीक्षा-महोत्सव और सार्वजिनक व्याख्यान, इन प्रसंगों से है, जहां कि हजारों की संख्या हो।

'श्रापवादिक स्थिति की उपेक्षा कर उल्लंघन करना हो स्वच्छन्दता है। कोई भी साधु-साध्वी ध्वनियन्त्र की व्यवस्था करने की प्रेरणा कदापि न करे श्रीर न स्वच्छन्दता से ही काम ले। स्वच्छन्दता से ज़ितने दिन लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा, उतने दिन का दीक्षाछेद किया जा सकेगा।

'मौखिक या लिखित म्रालोचना होने पर म्राचार्यभी, उपाचार्य श्री मौखिक या लिखित दण्ड दिया करेंगे।'

जब यह निर्णय दि. १-११-५६ के जैनप्रकाश में छपकर समाज के सामने ग्राया तो विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया ग्रीर कहा गया कि ग्राचार्यश्री आत्मारामजी म. सा. ग्रपनी दि. १-२-५६ की घोषणा में ध्वनिवर्धक-यन्त्र का उपयोग करने वाले साधुसाध्वियों को प्रायश्चित्त देने का विधान करते हैं तो इस निर्णय में भ्रपवाद का प्रायश्चित्त नहीं श्राता, ऐसी परस्वर विरुद्ध बातें क्यों ?

इसी निर्णय के ग्रन्तिम ग्रंश में जहां दण्ड का कथन किया गया है, आचार्य श्रीजी म. के साथ उपाचार्य श्रीजी म. के नाम का भी उल्लेख किया गया है, इससे समाज में यह श्रांति फैली कि पूज्य श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. भी इस निर्णय से सहमत हैं। जब इस निर्णय की जानकारी श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. को मिली तो उन्होंने फरमाया कि इस निर्णय से न तो मेरा कोई सम्बन्ध ही है, न मेरा मत है, न मुक्से पूछा गया, आदि।

कई ग्रधिकारी मुनिवरों एवं ग्रन्य संत-सितयों की ग्रोर से ग्राचार्य श्रीजी की सेवा में इस निर्णय के विरोध में पत्र ग्राने लगे। उनमें निवेदन किया गया कि ग्राचार्यश्री ग्रात्मारामजी म. ग्रपनी पूर्व की घोषणा के ग्रनुसार ग्रधिकारी मुनियों की प्रार्थना के बिना कदापि निर्णय नहीं दे सकते, फिर भी ग्रधिकारी मुनियों की प्रार्थना के बिना ही निर्णय देकर ग्रपने पूर्व के वचन से स्खलित हुए हैं।

दूसरी बात, श्राचार्यश्री का यह निर्णय श्रमणसंघ की व्यवस्था के प्रतिकूल भी है श्रीर उत्सूत्रप्ररूपणा के साथ श्रागे चलकर श्रमण-संस्कृति को तहस-नहस करने वाला भी सिद्ध हो सकता है, श्रतः आचार्यश्री आत्मारामजी म. सा. के उक्त निर्णय को श्रमान्य घोषित कर दें श्रादि । तब उत्तर में श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने लिखवाया कि मैं आचार्यश्री श्रात्मारामजी म. की सेवा में पत्रव्यवहार करा रहा हूँ। उत्तर श्राने पर चतुर्विध संघ को जानकारी दी जायेगी।

तदनुसार श्राचार्यश्री श्रात्मारामजी म. सा. को निर्णय के बारे में जानकारी देने के लिये पत्र लिखा गया । लेकिन टालमदूल उत्तरों की परम्परा चलती रही । इधर चतुर्विध संघ में दिनोंदिन रोष श्रीर श्रिधक बढ़ता जा रहा था । जिससे यह स्थिति दिखने लगी कि श्रमण संघ के सन्त आचार्यश्री श्रात्मारामजी म. सा. से श्रसहयोग करने के लिये तत्पर हो जायेंगे । श्रन्त में दि० २१-१-५७ को पत्र श्राया—

'·····कान्फ्रेंस के श्रिष्ठकारियों ने श्राचार्य श्रीजी से सहमित लिये बिना ही आचार्यश्री के श्रिभमत को निर्णय का रूप देकर जैनप्रकाश में प्रकाशित कर दिया। श्राचार्यश्री को इसका हार्दिक खेद है श्रादि।'

इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये कान्फरन्स की जनरल कमेटी की विशेष वैठक जयपुर में बुलाई गई ग्रीर उसमें सम्बन्धित विषय का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में उनत विषय पर शी झ निर्णय प्रगट करने के लिये श्रमणसंघ के

दोनों म्राचार्यों से प्रार्थना की गई थी।

इसके बाद भी घ्वित्वर्धंक यन्त्र के उपयोग विषयक निर्णय के लिये श्रिषकारी मुनिराजों की श्रोर से आचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के पास अनेक पत्र श्राये तथा श्रावकों ने भी इस प्रश्न के बारे में शीघ्र निर्णय के लिये प्रार्थनायें कीं। श्राचार्य श्रीजी म. सा. भी स्थिति स्पष्ट करने के लिये उत्सुक थे। श्रतः श्राचार्य श्री श्रात्माराम जी म. सा. को पुष्ट प्रमाणों सहित उत्तर दिलाने के लिये कईएक पत्र भेजे गये। लेकिन उनको श्रोर से कोई संतोषजनक पत्र नहीं आया, जिससे घ्वित्वर्धक यन्त्र सम्बन्धी प्रश्न का हल निकल सके।

अन्त में दिनांक १६-१०-५७ को आचार्य श्रीजी म. सा. ने चतुर्विध संघ को सूचित किया। जिसमें लिखा गया था कि ग्रनिर्गीत अवस्था में किसी भी चीज का प्रयोग होना वैधानिक नहीं माना जा सकता है। इस बात का घ्यान संगठन प्रेमी चतुर्विध संघ के प्रत्येक सदस्य को रखना ग्रावश्यक है।

यह सूचनापत्र लुघियाना पूज्य श्री ग्रात्माराम जी म. सा. की जानकारी के लिये भी भेजा गया था। जिसकी पहुंच ग्रा गई थी ग्रीर यह प्रसंग एक प्रकार से सुलभ गया प्रतीत होने लगा था कि ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. को कान्फरन्स कार्यालय का दि० १०-१२-५७ का एक पत्र प्राप्त हुग्रा। जिसमें लिखा था कि ग्राचार्यश्री ग्रात्मारामजी म. सा. इस सूचना को ग्रवैधानिक मानते हैं। लेकिन उसमें ग्रवैधानिकता के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था। जबकि स्वयं पूज्यश्री ग्रात्मारामजी म. सा. ने ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. को सर्व सत्ता-सम्पन्न ग्रधिकारी मानते हुए इस प्रश्न का निणय करने के लिये ग्रधिकारी माना था।

इस प्रकार यह प्रश्न भी अधिक-से-ग्रिधिक उलभता गया भीर श्रमणसंघ के संगठन को निर्बल बनाने में ही अधिक योग दिया, स्वच्छन्दता फैली ग्रीर अनुशासनभंग की घटनायें ग्राये दिन होने लगी।

## संघ-विघटन का तीसरा कारण

प्रमाणों के बिना श्रागमों में परिवर्तन करना योग्य नहीं है। लेकिन पं० मुनिश्री फूलचन्दजी म. (पुष्फिभक्खू) ने 'सुत्तागमें' में विना प्रमाणों के कहीं-कहीं मूल पाठों में परिवर्तन कर दिया था। इसके बारे में बृहत्साधु-सम्मेलन में चर्चा भी हुई, परन्तु यह विषय शास्त्रों से सम्बन्धित था श्रीर कई शास्त्रों का गहन अवलोकन करना जरूरी था। इसलिये समयाभाव से सम्मेलन में विचार नहीं हो सका श्रीर निर्णय के लिये पूज्यश्री श्रात्मारामजी म. सा. को सौंप देने का निश्चय किया गया। पारित प्रस्ताव इस प्रकार है—

'पं० फूलचन्दजी म. (पुष्फिभिवखु) द्वारा संपादित 'सुत्ता-गमे' विषय में निर्णय किया गया कि सूत्रपाठ में पुष्टावलम्बन एवं खास प्रमाण बिना परिवर्तन करना इष्ट नहीं है भ्रतः वे भ्रपने विचार भ्राचार्यश्री की सेवा में भेज दें। फिर भ्राचार्य श्रीजी जो निर्णय देगे, वह श्रमणसंघ को स्वीकार होगा।'

उक्त प्रस्तावानुसार सुत्तागमे विषयक निर्णय का पूर्ण उत्तरवायित्व पूज्यश्री आत्मारामजी म. सा. पर रखा गया था, किन्तु करीब
छह महिने व्यतीत हो जाने पर भी पूज्यश्री आत्मारामजी म. सा. की
धोर से सुत्तागमे विषयक निर्णय समाज के समक्ष नहीं श्राया तो समाज
में कुछ हलचल हुई कि श्रभी तक सुत्तागमे का निर्णय क्यों नहीं हो
रहा है ? श्री आ. भा. हवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स की श्रोर से
भी कहा जाने लगा कि सुत्तागमे का निर्णय शीघ्र ही जाना चाहिये।
इस सम्वन्ध में पूज्यश्री आत्मारामजी म. सा. की श्रोर से दिनांक
२१-११-५६ को श्री सीतारामजी द्वारा खिखा गया एक पत्र कान्फरन्स
के प्रधानमन्त्री श्री श्रानन्दराजाजी सुराना की मार्फत दि॰ द०१२-५६ की
मेड्ता में श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. को प्राप्त हुआ। उसमें
लिखा या कि—

'सुत्तागमे के निर्णय का उत्तरदायित्व भीनासर सम्मेलन द्वारा

श्राचाय श्रीजी म. पर डाला गया है, उसके छाधार पर श्री फूलचन्दजी म. ने सुत्तागमे सम्बन्धी अपना ग्रीनमत धर्मा-ग्रभी प्राचार्य श्रीजी म. के पास भेजा है। किन्तु कुछ दिनों से ग्राचार्य श्रीजी ग्रस्वस्थ चल रहे हैं। अतः ग्राचार्यश्री फरमाते हैं— मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है अतः सुत्तागमे की प्रामाणिकता, ग्रप्रामाणिकता का निर्णय उपाचार्यश्री करें। उपाचार्यश्री इस सम्बन्ध में जो करेंगे, वह मुक्ते स्वीकार होगा। '

इस पत्र के उत्तर में उसी दिन घाचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. की श्रोर से पूज्यश्री श्रात्मारामजी म. की सेवा में श्री सीतारामजी को सम्बोधित करते हुए पत्र लिखाया गया तथा जानकारी के लिये उसकी प्रतिलिपि श्री श्रानन्दराजजी सुराना को दिलाई गई। वह पत्र इस प्रकार है—

'भीनासर-सम्मेलन में श्री उपाचार्य श्रीजी स्वयं उपस्थित थे ही। लेकिन एतद्विषयक (सुत्तागमे विषयक) उत्तरदायित्व श्राचार्य श्रीजी म. पर छोड़ा है, ग्रतः आचार्य श्रीजी म. का स्वास्थ्य ठीक होने पर सुत्तागमे विषयक निर्णय श्राचार्य श्रीजी म. द्वारा ही होना चाहिये। श्रथवा ऐसे विषय उपाध्यायों के श्रधिकारान्तर्गत श्रा जाते हैं। जैसा कि भीनासर-सम्मेलन में उपाध्यायों के श्रधिकार नम्बर १ में लिखा है—

'साहित्य-सर्जन एवं संशोधन करना, आगम-साहित्य संवंधी धाक्षेपों का निवारण करना भ्रादि।'

लेकिन इस पत्र के पहुंचने के बाद न तो पूज्य श्री श्रात्मारामजी म. सा. ने सुत्तागमें का कोई निर्णय ही दिया श्रीर न इस विषय को उपाध्याय मण्डल को ही सींपा श्रीर न इसके बाद श्राचार्य श्री गणेश-लालजी म. सा. के पास भी कोई सूचना श्राई।

इस प्रकार इस प्रक्त को भी श्रिनिणीत ही रहने दिया गया। इससे यह शंका सुदृढ़ होती है कि व्विनवर्धक यन्त्र, रूपचन्द विषयक कांड की तरह इसको भी श्रिधक-से-अधिक उलभाने का श्रवसर दिया गया। फलस्वरूप सुत्तागमे में आगम पाठों का इच्छानुकूल परिवर्तन श्रादि चलता रहा । यद्यपि बाद में श्रमणसंघीय कार्शवाहक समिति ने सुत्ता-गमे के प्रकाशन को श्रप्रमाणित घोषित किया है, लेकिन श्रप्रमाणित पाठों के शुद्ध एवं प्रमाणित पाठों की जानकारी श्राज तक भी किसी को नहीं हो सकी है ।

सुत्तागमे के सम्बन्ध में कान्फरन्स का प्रस्ताव

दि० २०, २१ अक्टूबर '५६ को लुधियाना में श्री ग्र. भा. २वे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स की साधारण सभा की बैठक हुई। जिसमें सुत्तागमे के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किंग गया था—

'सुत्तागमे' सूत्र में (मन्त्री मुनिश्री फूलचन्दजी म. सा. द्वारा संपादित ) पाठ-परिवर्तन के कारण पूज्य श्राचार्यश्री ने श्रद्यादेश द्वारा प्रकाशन, विकय पर प्रतिबन्ध लगाया श्रीर भीनासर-साधु-सम्मेलन में पाठपरिवर्तन के कारण पूज्य श्राचार्यश्री को लिख भेजने का श्रादेश दिया गया था, लेकिन दु:ख है कि श्रप्रमाणित सुत्तागमे का प्रकाशन व विकय बेरोकटोक श्रभी तक चालू है, जो श्री वर्धमान स्था. जैन श्रमण-संघ व श्रावकसंघ दोनों के लिये श्रप्रतिष्ठा का कारण बना हुआ है। श्रतः यह जनरल कमेटी यह निश्चय करती है कि सुत्तागमे के प्रकाशन व विकय पर तत्काल प्रतिबन्ध करने व मन्त्री मुनिश्री फूलचन्दजी म. सा द्वारा जो श्रनुशासन भग हुआ है श्रीर हो रहा है, इस सम्बन्ध में भी श्रमणसंघ कठोर कदम उठाकर श्रनुशासन प्रणाली की रक्षा करें, ऐसी श्रमणसंघ से प्रार्थना है।'

यहां श्रमणसंघ के विघटन के कारणों में से कुछ एक का संकेत किया है। ऐसे ही ग्रीर भी दूसरे-दूसरे ग्रनेक कारण हैं जो सगठन को निर्वल बनाने में सहायक बनते रहे।

इन सभी प्रश्नों एवं श्रमणसंघ के मूल उद्देश्यों के ग्रन्तर्गत स्वीकृत — एक ग्राचार्य के नेश्राय में शिक्षा-दीक्षा, प्रायश्चित्त, चातुर्मास-व्यवस्था ग्रादि के केन्द्रीयकरण करने के लिये लुधियाना, जयपुर में हुई कान्फरन्स की साधारण सभा की बैठकों में भी विशेष रूप से प्रस्ताव पारित किये गये थे। लेकिन श्रमणसंघ के श्रिष्ठकारी मुनियों में वह उदारता नहीं दिखी जो श्रावकवर्ग की भावना का मूल्यांकन करती। इसके फलस्वरूप संगठन की नींव दिनोंदिन कमजोर होती गई। श्रजमेर की श्रोर विहार श्रौर चतुर्विष्ठ संघ द्वारा स्वागत

गोगोलाव चातुर्मास समाप्ति के पश्चात पूज्य श्राचार्य श्रीजी ने ग्रासपास के कडलू, मेड़ता आदि क्षेत्रों को फरसते हुए ग्रजमेर की म्रोर विहार किया। रास्ते में पी गांव पहुंचने के पूर्व ही विहार करते हुए उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म. श्रादि ठा॰ श्राचार्य श्रीजी म. सा. से मिल गये श्रीर फिर वहां से साथ-साथ तथा श्रागे पीछे विहार करते हुए पुष्कर के समीप पधारने पर मन्त्री मुनिश्री पुष्करमुनिजी म. आदि संत भी श्रगवानी के लिये पधार गये थे। लेकिन इसके पूर्व ही यह मालूम हो चुका था कि स्राईदानजी जिनका कि नियमविरुद्ध प्रवृत्तियों के कारण श्रमणसंघीय घारा के अनुसार सम्बन्धविच्छेद कर ं दिया गया था, के साथ मन्त्री श्री पुष्करमुनिजी ने सवंध रखा है। अतः मन्त्रीश्री पुष्करमुनिजी के साथ कैसे क्या सम्बन्घ रखना ? एतद्विषयक विचारणा भ्राचार्य श्रीजी म. सा. भ्रीर उपाघ्यायश्री हस्ती-मलजी म. के बीच पुष्कर के पूर्व ही हो चुकी थी। उसमें यह सीचा गया था कि मन्त्री श्री पुष्करमुनिजी के साथ वंदन-व्यवहार श्रादि होने के पूर्व उनसे पूछ लिया जाये कि आपने आईदानजी के साथ सम्बन्ध रखा, उसका आप प्रायश्चित्त लेना स्वीकार करते हैं तो ग्रापक साथ सम्बन्ध रह सकता है, अन्यथा नहीं । तदनुसार मन्त्री श्री पुष्करमुनिजी के पधारते ही उनसे कहा गया कि आपने ग्राईदानजी से जी सम्बन्ध रखा है उसका भ्रापको प्रायश्चित्त लेना होगा । प्रायश्चित लिय दिना क्षापके साथ सम्बन्ध नहीं रह सकता। इस पर मन्त्री श्री पुष्करमुनिकी े ने प्रायश्चित्त ले लिया। तब उनके साथ सम्बन्ध रहा और बंदन-<sup>ब्युड</sup>-हारादि हुआ। इसके बाद पुष्कर में प्रदेश हुआ। पुष्कर और कड़िर के बीच तो दर्शनार्थी जनों के स्नावागमन का तांता-सा लग

जैसे ही ग्रापश्री ग्रजमेर के निकट पहुंचे, सन्त-सतीवृत्द ग्रीर श्रावक-श्राविकाश्रों के समूह स्वागत के लिये उमड़ पड़े।

चतुर्विध संघ के जुलूस के साथ सं० २०१३, माघ जुक्ला ४ को आचार्य श्रीजी म. सा. का लाखनकोटड़ी स्थित एक बड़े मकान में पदार्पण हुआ। यहां पर करीब १४-१६ दिन विराजना हुआ। प्रति-दिन व्याख्यान पंचायती भवन में होते थे, जिनका स्थानीय और प्रास-पास के नगरों के भाई-बहिनों ने लाभ उठाया। कानौड़, बालेसर, ब्यावर, अजमेर आदि क्षत्रों की ओर से सं० २०१४ के चातुर्मास की स्वीकृति के लिये विनतियां हुईं किन्तु चातुर्मास के लिये काफी समय होने से आपश्री ने किसी भी स्थान का आह्वासन नहीं दिया।

दि. २१-३-५७ को श्रजमेर में कान्फरन्स की श्रोर से एक शिष्टमण्डल सेवा में उपस्थित हुआ। जिसमें समाज के श्रग्रणी कार्य-कर्ता सर्वश्री कुन्दनमलजी फिरोदिया, सेठ मोहनमलजी चोरिडया, श्रानन्दराजजी सुराना, कानमल बी नाहटा, रतनलालजी चोरिडया श्रीर घोरजलालभाई तुरिखया श्रादि श्रादि थे। शिष्टमण्डल ने समाज की वर्तमान स्थिति श्रीर उससे सम्बन्धित प्रश्नों पर श्राचार्य श्रीजी से वार्तालाप किया। श्राचार्य श्रीजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए फरमाया कि श्रमणसंघ की गुद्धता श्रीर अखंडता के लिये मेरी गुभ भावना है श्रीर श्रमण व श्रावक सघ के परस्पर सम्बन्ध व श्रपनी श्रपनी मर्यादानुसार एक-दूसरे के पारस्परिक सहयोग की श्रावश्यकर्ता व जागरूकता के बारे में बतलाया।

इसी संदर्भ में कान्फरन्स के प्रमुख नेता प्रों ने ग्राचार्य श्रीजी मन सा. के चरणों में मामिक प्रार्थना करते हुए सकेत किया कि पानी-कांड ग्रादि की परिस्थितियों के कारण हम सब को नीचा देखना पड़ रहा है। यद्यपि भीनासर सम्मेलन में ग्रिधकारी मुनियों को ग्रलग-अलग अधिकार दिये गये हैं, लेकिन न तो वे ग्रिधकारों का दायित्व समभ रहे हैं ग्रीर न इन कांडों को मिटाकर समाज के ग्रन्दर गुढ़ि-

करण का वातावरण तैयार कर रहे हैं। कुछ एक अधिकारी भी कांडों में अपने शिष्यों के फंसे होने से इन कांड से सम्बन्धित मालूम हो रहे हैं श्रीर दंड देने में हिचिकिचाते हैं। हम लोगों में से कुछ व्यक्ति पहले लुधियाना भी गये थे। वहां पर भी हमने आचार्य श्री ग्रात्मारामजी म. के समक्ष यह परिस्थिति रखी तो उन्होंने फरमाया कि ये सब मामले उपाचार्य श्री गणेशलालजी म. को निपटाना चाहिये और वे निपटायेंगे ही । क्योंकि वर्तमान विवान के अनुसार भी उनको सब म्रिधिकार प्राप्त हैं, आदि । इन्हीं भावों का एक पत्र भी कान्फरन्स म्राफिस के माफत म्रापक्षी के पास पहुंचा दिया गया है। इसी तरह हम सब की एवं शुद्धिकरण प्रेमी सन्तों की भी यह हार्दिक स्रभिलावा है कि इन मामलों को श्रापश्ची निपटायें। ये मामले दूसरों से निपटने वाले नहीं हैं। श्रापश्री सक्षम है। श्रत: इस विषय में शीझातिशोझ कदम उठाकर हम सबका मुख उज्ज्वल करें, ऐसी हमारी साग्रह सानु-रोध प्रार्थना है।

इस पर आचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया कि ग्राप लोगों को इन घटनाओं से दु:स है वैसी ही मुभे भी इस गन्दे वातावरण से खेत्रता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे घृणित कांड तो दूर रहे इससे भी हल्की स्थिति की सहन नहीं किया है। भूतपूर्व संप्रदाय की हिट से एक साधु का किसी बाई को दिया गया पत्र पकड़ा गया। जिसमें कोई अञ्लील बात नहीं थी। फिर भी बाई के नाम पत्र होने से मैंने साधुमयिदा की सुरक्षा के लिये उस साधु को सम्प्रदाय से निष्कासित कर दिया और श्रावकों ने उसका वेष भी ले लिया था। मुफ्ते इस तरह के कांड कितने कष्टदायी हैं, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। आपने जो अपनी व शुद्धिकरण प्रेमी सन्तों की भावना रखी और मेरे से ही यह कार्य निपटवाना चाहते है तो मुक्ते कोई एतराज नहीं है। लेकिन में जो कदम उठाऊं, उसमें सबका हढ़ विश्वास हो विषा श्राप सब लोगों की हिन्दि में जो न्यिकत शुद्ध मालूम हो श्रीर

शास्त्रीय मर्यादा एवं श्रमणसंघीय नियमोपनियम को ध्यान में रखते हुए मेरी दृष्टि में श्रशुद्ध मालूम पड़े और मैं उसको जो भी दंड दूं, उसको ग्रमली रूप देने दिलाने की श्राप महानुभावों की तैयारी हो तो यह निर्णय मेरे से कराइये। श्रन्यथा इस विषय को मैं किसी ग्रन्य श्रनुभवी मुनि पर भी छोड़ सकता हूँ।

इस पर उन कान्फरन्स के नेताओं ने कहा कि ग्राप जो भी फरमावेंगे उसको हम सहर्ष ग्रमली रूप देंगे, दिलायेंगे। इस विषय को आपश्री ग्रन्य किसी पर मत छोड़िये। उनमें ऐसे विषयों को गौरवता-पूर्ण तरीके से निपटाने की क्षमता हमको मालूम नहीं होती है। यदि होती तो कम-से-कम ऐसे दूषित व्यक्तियों का सम्बन्ध-विच्छेद तो वे उसी समय कर देते।

वार्तालाप के पश्चात् आचार्य श्रीजी म. सा. ने इस विषय को पूर्णरूपेण हाथ में लिया ग्रीर अन्यान्य ग्रधिकारी मुनिवरों के परा-मर्श पूर्वक गुद्धिकरण के साथ संगठन को घ्यान में रखते हुए पूरी छानबीन करके निर्णय दिया ग्रीर निर्णय की सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों के पास पहुंचा दी। जिसकी स्वीकृति की सूचना भी प्राप्त हो गई श्रीर निर्णय के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा करते हुए श्रजमेर से विजयनगर तरफ विहार किया।

आसपास के छोटे-छोटे गांवों को स्पर्श करते हुए विजयनगर पथारे। विजयनगर में प्रान्तमन्त्री मुनिश्री पन्नालालजी म., उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म., प्रान्तमन्त्री मुनिश्री सेंसमलजी म., वयोवृद्ध मुनिश्री रामकुमारजी म. श्रादि सन्तों का संयोग मिला। दर्शनार्थीं बंधु तो ग्रार्ट ही रहते थे। त्याग प्रत्याख्यान अच्छी संख्या में हुए तथा वहां विराजित मुनिवरों से श्रमणसंघ की वर्तमान स्थित एवं ग्रन्यान्य विषयों पर विश्व इप से चर्चा वार्ता हुई।

उनमें एक समस्या पाली में विराजित स्थानापित वयोवृह श्री शाद्रेलिसहजी म. की सेवा-सम्बन्धी थी। ये शाद्रेलिसहजी म भूतपूर्व सम्प्रदाय की दृष्टि से श्राचार्य श्री जयमलजी म. की संप्रदाय के अन्तर् पेटे में थे भीर श्रमणसंघ वनने के पश्चात वृहत्साधु सम्मेलन भीनासर में प्रान्तीय मन्त्रियों ने जो अधिकार अपने पास रखे थे, उनमें प्रान्त में विचरने वाले वृद्ध सन्त-सितयों की सेवा का ग्रधिकार भी था। तदनुसार प्रान्त के मन्त्रियों को उनकी सेवा का पूर्ण उत्तरदायित्व सम-भते हुए व्यवस्था करने की नितान्त ग्रावश्यकता थी। लेकिन प्रान्तमित्रयों ने कोई घ्यान नहीं दिया । वे वृद्ध सन्त कष्ट पा रहे थे । ये समाचार म्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के पास पहुंचे तब वहां विराजित सन्तों से भी स्राचार्य श्रीजी म. सा. ने परामर्श किया और फरमाया कि कुछ सन्त मैं भेजूं भौर कुछ भ्राप (मन्त्री श्री पन्नालालजी म. व उपा-ध्याय श्री हस्तीमलजी म.) भेजें। ताकि पाली में विराजित शार्दूल-सिंहजी म. को ब्यावर विराजित ठाणापित संतों के पास प्रथवा बीका-नेर विराजित ठाणापित सन्तों के पास पहुंचा सकें। जिससे वहां के ठाणापित सन्तों के साथ इनकी सेवा भी श्रच्छी तरह से हो सके । इस पर दोनों ग्रिषकारी मुनिवरों ने फरमाया कि आपत्री की ग्राज्ञा शिरोधार्य है लेकिन यह कार्य तो उस प्रान्त के अधिकारी मुनियों का है। ग्रतः उनको इस विषय में पहल करनी चाहिये, लेकिन वे प्रान्तीय भ्रिषिकारी मुनि इस तरफ घ्यान न<sub>हीं</sub> दे रहे हैं। **धा**पश्री की महानता है कि भ्राप उनकी सुव्यवस्था के लिये सोच रहे हैं। हम श्रापश्री की आज्ञा को न टालते हुए सेवा में सन्त भेजने के लिये तैयार हैं, वशर्ते कि उस प्रान्त के अधिकारी मुनि भी सेवा में अपनी श्रोर से सन्त भेजने को तैयार हों।

इस पर उपर्युक्त वार्तालाप के ग्राशय की सूचना प्रान्त-मन्त्रियों को दिलाई गई लेकिन उनका उत्तर ग्राशाजनक नहीं था। ग्रतः पाली से वृद्ध सन्तों को उठाकर ब्यावर या बीकानेर पहुंचाने की स्थिति नहीं बनी। फिर भी ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए अपने सन्तों में से तपस्वी श्री चांदमलजी म. क एक वर्ष के लिये पाली भेजा और उस प्रान्त के मन्त्रियों को सूचना दिला दी कि इस वर्ष के लिये तो मैंने सन्त भेजा है, श्रागे के लिए आपको पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिये। लेकिन उस प्रान्त के मन्त्रियों ने व्यवस्था नहीं की।

इसी तरह जोधपुर में विराजित वयोवृद्ध वावाजी श्री पूर्णमलजी म. की सेवा में भी सन्त भेजना श्रावश्यक था लेकिन सयुक्त चार्र्मास में जोधपुर में विराजित प्रमुख सन्तों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया तो फिर श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. ने ग्रपने पास रहने वाले सेवाभावी मुनिश्री करणीदानजी म. को श्रीर नवदीक्षित मुनिश्री धेवर-चन्दजी म. को सेवा में भेजा श्रीर दोनों मुनियों ने बाबाजी म. की अन्त तक सेवा की । इस सेवा की जोधपुर संघ श्राज भी भूरि भूरि प्रशंसा कर रहा है और स्वयं बाबाजी म. कहा करते थे कि मेरी सेवा में महान सेवाभावी सन्तों को गणेशनारायण (आचार्य श्री गणेश-लालजी म. सा. ) ने भेजकर मेरी जिन्दगी सुधार दी ।

विजयनगर से विहार कर ग्राचार्य श्रीजो म. सा. गुलाबपुरा पघारे। यहां पर मन्त्री मुनिश्रो कस्तूरचन्दजी म. ग्रादि सन्त विराज रहे थे। स्थानीय संघ की ग्रीर से ग्राचार्य श्रीजी के दर्शनार्थ ग्राने वालों की उत्तम व्यवस्था की गई थी। महावीर-जयन्ती के ग्रवसर पर श्रावक-श्राविकाओं द्वारा विविध प्रकार की तपस्यायें व त्याग-प्रत्याख्यान हुए। श्री कस्तूरचन्दजी कोठारी ब्यावर निवासी ने सजोड़े ब्रह्मचयंवत ग्रंगीकार किया एवं ग्रनेकों ने चर्बी लगे वस्त्रों के पहनने व दूसरे के यहां मिष्टान्न भोजन जीमने का त्याग किया।

चैत्र गुक्ला १४ का शाम को जोधपुर में विराजित स्थिवर-पद विभूषित तपस्वी मुनिश्री पूर्णमलजी म. सा. (बाबाजी म. सा.) के कालधर्म को प्राप्त होने के समाचार मालूम होने से चत्र शुक्ला १५ को व्याख्यान बंद रखा गया श्रीर श्राचार्य श्रीजी म. सा. एवं ग्रन्यान्य सन्त मुनिराजों ने बाबाजी म. के जीवन एवं उनकी विशेषताश्रीं पर प्रकाश डालते हुए गुणानुवाद किया घीर उनके गुणों का धनुकरण करने के लिये चतुर्विध संघ का घ्यान ध्राकपित किया। श्रावक-श्रावि-काओं में आयंविल ग्रादि की तपस्यायें हुईं। श्रागामी चातुमीस की स्वीकृति

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने कईएक परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए चैत्र गुक्ला पूर्णिमा से पहले सं० २०१४ का चातुर्मास घोषित नहीं करने का फरमाया था। श्रतः जैसे-जैसे उक्त तिथि निकट आ रही थी कि चातुर्मास की विनती के लिये विभिन्न श्री संघों के सैकड़ों भाई-बहिन गुलावपुरा में उपस्थित हो गये। धजमेर श्रीर कानौड़ संघ के श्रावकों में तो अपने यहां ही चातुर्मास कराने की होड़-सी लग गई थी।

कानोंड श्रीसंघ ने भावभीनी ग्राकर्णक भाषा में ग्रपने क्षेत्र की स्थिति ग्रादि का दिग्दर्शन कराया तो ग्रजमेर सघ के अध्यक्ष, मंत्री श्रादि ग्रगणी श्रावकों ने ग्रपनी लगन, श्रद्धा-भिवत का परिचय दिया। दोनों संघों का धर्माप्रेम ग्रोर उत्साह रलाघनीय था। कोई भी ग्रपने श्रीधकार को छोड़ने के लिये टस-से-मस नहीं होना चाहता था ग्रीर किंप यही चाहता था कि ग्राचार्य श्रीजी म. सा. का सं॰ २०१४ का चातुर्मास हमारे यहां ही हो।

ऐसी स्थित में श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने परामर्श दिया कि श्राप सभी का धर्मप्रेम सराहनीय है। मैं एक हूँ श्रीर चातुमिस के क्षेत्र अनेक हैं, अतः चातुमिस तो कहीं एक ही स्थान पर होगा। अतः आप लोग श्रापस में विचार-विमर्श करके एक निष्कर्ण पर पहुंच जायें तो मेरे सोचने में सुविधा रहेगी। इस पर परस्पर में दोनों संघ श्रापस में विचार-विमर्श करते हुए एक-दूसरे सध से चातुमिस की याचना करने लगे कि इस वर्ष का चातुमिस हमको दे दो। कानौड़ संघ की धार्मिक भावना प्रवल थी और अजमेर संघ की भी धार्मिक भावना कम न थी। अजमेर के सेठ श्री सौभागमलजी लोढ़ा, श्री गणेशमलजी चोहरा ग्रादि कानौड़ सघ को समभाने में भाग ले रहे थे। कानौड़ स

कहने लगे कि हम बड़े शहर में रहते हुए भी आचार्य श्रीजी का चातुमीस अब तक नहीं करा सके हैं, अतः यह मौका तो हमें ही दीजिए और उपस्थित प्रायः सभी म्रजमेर निवासियों ने अपनी-श्रपनी पगडियां श्रीर टोपियां कानीड़ वालों के चरणों में रख दीं। लेकिन कोई समभौता नहीं हो पाया ग्रीर ग्रन्त में कहने लगे कि ग्रव तो ग्राचार्य श्रीजी म. सा. को ही कुछ फरमाना होगा। परन्तु म्रभी श्राचार्य श्रीजी म. सा. को फरमाने का अवसर नहीं था। शाम को श्राचार्य श्रीजी म. सा, घ्यान करके पौढ़ गये तो श्राचार्य श्रीजी म. के पाट के स्रासपास स्रजमेर के कुछ व्यक्ति माला लेकर जाप करने लगे। तब वर्तमान म्राचार्य श्री नानालालजी म. सा. म्रादि सन्तों ने संकेत किया कि श्राचार्य श्रीजी म. सा. के पास श्रावाज न करें, निद्रा भंग हो जायेगी । निद्रा न भ्रायी तो स्वास्थ्य के लिये श्रच्छा न होगा। श्रापका धर्मप्रेम सराहनीय है। लेकिन वे पूर्ववत् जाप करते रहे। इस तरह अजमेर भीर कानौड़ संघ का यह दृश्य दर्शनीय, अलौकिक था। ऐसी स्थिति में वैशाख कृष्णा १ को स्राचार्य श्रीजी म. सा. ने अपने प्रवचन में फरमाया कि कानीड़ ग्रीर ग्रजमेर दोनों संघों की चातुर्मास हेतु विनती जोरदार है। लेकिन मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में संकेत कर दिया या कि चातुमिस-स्वीकृति को निमित्त वनाकर आप लोग आने-जाने का कष्ट न करें। परन्तु आप लोगों ने इस वात पर घ्यान न देकर भ्राने-जाने की किया चालू रखी। परिस्यितिवर्श पहले मैंने चैत्र गुक्ला १५ तक आगामी चातुमीस के स्थान संवंधी निश्चय के बारे में कहा था। लेकिन चैत्र गुक्ला , ५ के बाद अब मैं चार्तु

के सदस्य कहने लगे कि आप लोग तो सम्पन्न हैं, शिक्षित हैं, वड़ शहर

में रहने वाले हैं सो श्राप लोग तो कभी भी चातुमसि का लाभ प्राप्त

कर सकते हैं लेकिन हम गांव के रहने वाले हैं, श्रतः यह मौका हमें

दीजिये। हम आपके चरणों में भोली विछाते हैं ग्रीर पगड़ियां रखते

हैं भ्रादि कहते हुए धड़ाधड़ भ्रपनी पगड़ियां रख दीं। तव भ्रजमेर वाले

भिंस का निश्वय करने के लिये स्वतंत्र हूँ। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उनको देखते हुए अभी कुछ समय और चातुर्मास का निश्चय नहीं करने की स्थिति मेरे घ्यान में आ रही है। आप दोनों संघों को कहीं पर आने की आवश्यकता नहीं है। चातुर्मास काल में कहां रहना उपयुक्त प्रतीत होगा, वहां की सूचना दोनों संघों के मंत्रियों को यथासमय किसी न-किसी स्थान के संघ के मन्त्री द्वारा मिल जायेगी।

इसके पश्चात दोनों संघ श्रपने-अपने स्थानों को रवाना हो गये श्रीर कुछ दिन बाद दोनों संघों के मन्त्रियों को कुछ श्रागार रख-दर सुखेसमाध सं २०१४ का चातुमिस-काल कानीड़ में बिताने की स्त्रीकृति के समाचार मालूम हुए। ये समाचार सुनते ही कानीड़ संघ के हर्ष का पार नहीं रहा ग्रीर सुना गया कि इस खुशी में कानीड़ संघ ने सारे गांव में गुड़ बांटा था।

मेवाड़प्रदेश में विहार ग्रीर समाजवैमनस्य की शांति

कानौड़ में म्रागामी चातुर्मास होने की खबर से मेवाड़प्रदेश में प्रभूतपूर्व म्रानन्द का वातावरण व्याप्त हो गया था भौर कानौड़ पदार्पण होने के पूर्व म्रासपास के क्षेत्रों के भाई-बहिन म्रपने-भ्रपने यहां पघारने की विनित्यां कर रहे थे।

माचार्य श्रीजी म. सा. का गुलाबपुरा से मेवाड़ प्रदेश की छोर विहार हुगा। आसपास के क्षेत्रों को फरसते हुए भीलवाड़ा पधारे ग्रीर श्रन्यान्य श्रीसंघों की तरह भीलवाड़ा श्री संघ भी इस ग्रभूत पूर्व ग्रवसर का ग्रधिक से- घ्रधिक लाभ प्राप्त करने के लिये उत्सुक था। लेकिन विभिन्न क्षेत्र भी उत्सुकता से ऐसे ग्रवसर की बाट जोह रहे थे ग्रतः ग्रधिक विराजना न हो सका ग्रीर भीलवाड़ा के निकटस्थ क्षेत्रों को परसने के पश्चात भाचार्थ श्रीजी का कपासन नगर में पदार्पण हुगा ग्रीर पांच प्रवचन हए। जिनका स्थानीय जनता के अतिरिक्त बाहर से पधारे हुए श्रोत ने लाभ उठाया तथा अनेक प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान हुए।

कुछ समय से कपासन के ओसवाल भीर माहेश्वरी

का अपनी-अपनी समाज में पारस्परिक मनमुटाव था। दोनों भ्रनेक घड़ों में विभवत हो गई थीं श्रीर वे घड़े एक दूसरे को ग्रपमानित करने के लिये प्रयत्न करते रहते थे। पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. व्यक्ति और समूह के लिये किसी भी रूप में इस प्रवार की घड़ेवंदी को उचित नहीं मानते थे श्रीर अपने प्रवचनों में संगठन के बारे में संकेत करते रहे। ग्रापश्री के प्रभावोत्पादक एवं हृदयस्पर्शी उपदेशों का ऐसा ग्रपूर्व ग्रसर हुग्रा कि श्रीसवाल समाज में दलबन्दी की होड़ समाप्त हो गई श्रीर प्रेम का वातावरण छा गया। माहेश्वरी ससाज के भाइयों ने भी ग्रापके उपदेशों का लाभ उठाया श्रीर उन्होंने भी ग्रपने ग्रापसी संघर्ष को शांत करने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये।

शान्ति के उपासक श्रीर शांति के संदेशवाहक पूज्य पुरुषों के पदार्पण का प्रभाव पारस्परिक संघर्षों को समाप्त करने का श्रमीय उपाय हैं। उनके समीप जब जन्मजात विरोधी भी श्रविरोधी हो शांति का श्रनुभव करते हैं तो इन क्षणिक मतभेदों के समाधान में श्राश्चर्य भी कैसे हो सकता है ?

कपासन से विहार कर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ताराबेड़ी, दांता स्पर्शते हुए कनूकड़ा पद्यारे। कपासन के श्रासपास के क्षेत्र में दो-दो, तीन-तीन मील की दूरी पर छोटे-छोटे सैकड़ों गांव हैं। उन सभी गांवों में बसने वाले श्रावक-श्राविकाग्रों के समूह पूज्यश्री के दर्श- नार्थ कन्कड़ा ग्राये ग्रीर व्याख्यानवाणी का लाभ उठाया। पूज्य ग्राचार्य श्रीजी उन सभी क्षेत्रों को फरसने का लक्ष्य रखते थे किन्तु शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सभी को स्पर्श कर सकें, लेकिन मार्ग में पड़ने वाले गांवों को तो ग्रपने पदार्पण से पवित्र कर ही देते थे। ग्रनेकों ने तम्बाकू, भांग, गांजा, मांस, मिंदरा ग्रादि ग्रमक्ष्य वस्तुग्रों का त्यांग किया ग्रीर जहां आपसी मनोमालिन्य था, वह भी दूर हुग्रा।

दांता श्रीर कनूकड़ा में करीब १०-१२ घर हैं। इन दोनों गांवों के भाइयों में करीब २५ वर्ष से श्रापसी वैमनस्य था श्रीर वढ़तें बढ़तें यह विकट स्थिति बन गई थी कि यदि श्रापस में समभौता न हुश्रा तो ग्रासपास के गांवों में भी फूट-कलह की स्थिति बन सकती है। श्राचार्य श्रीजी का दोनों गांवों में एक-एक दिन विराजना हुग्रा श्रीर प्रवचन में दोनों गांवों के निवासी भी एक-दूसरे गांव में उपस्थित हुए भौर श्रापश्रो के उपदेशों से श्रापसी वैभनस्य दूर होकर उनमें संगठन हो गया। कनूकड़ा से विहार कर उमेड़ गांव में पधारे। यहां भी दो ध्यक्तियों में एक लम्बे समय से श्रापस में मनमुटाव था। वह भी दूर होकर आपस में प्रेम का वातावरण बन गया।

उमेड से चाकुड़ा होते हुए झाकोला पधारे। यहां के श्रावकों में भी जवरदस्त फूट थी। इस कारण समय-समय पर तूतू-मैंमैं होती रहती थी और दिनोंदिन भगड़ा उग्र रूप धारण करता जा रहा था। परन्तु गांव के भाग्योदय से झाचार्य श्रीजी का पदार्पण हुम्रा और सदुपदेश से यह भगड़ा भी शांत हुआ। वर्षों का मनोमालिन्य धुल गया।

स्राकोला से विहार कर ताणा, करजेड़ों, संगेसरा उम्मेदपुरा स्पर्शते हुए भादसोड़ा पघारे। यहां स्रासपास के सैकड़ों व्यक्तियों ने दर्शनार्थं उपस्थित होकर व्याख्यानवाणी का लाभ उठाया। यहां से विहार कर मंडलिया होते हुए करोली पघारे। यहां पर राजपूतों की बस्ती है। राजपूतों के श्रत्याग्रह से एक व्याख्यान हुग्रा। जिससे व्याख्यान समाप्ति के पश्चात अनेक व्यक्तियों ने मद्य-मांस श्रादि अभध्य पदार्थों के सेवन का त्याग किया एवं शिकार न करने की प्रतिशा ली। करोली से विहार कर चिकारड़ा, मोरवण, सुजाखेड़ा श्रादि-श्रादि क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए भंगलवाड़ पधारे।

चातुर्मास-काल निकट होने से कुछ सन्तों का विलोदा और कुछ का उदयपुर की भ्रोर विहार कराकर श्रापश्री ने भ्रनेष्ठ की ओर विहार किया। भ्रनेड में भी भ्रोसवाल समाज के सिर्फ ४ घर हैं भीर उनमें भी भ्रापसी मनमुटाव था। भ्रापश्री के सकतमात्र से उनमें एकता हो गई। भ्रनेड से इंगला होते हुए भींडर पधारे। भींटर के समस्त

निवासियों ने स्वागत किया । भींडर में भी दो दल थे ग्रौर ग्रापस में लड़ाई-भगड़ा चलता रहता था जो ग्राप श्री के एक ही प्रवचन से समाप्त हो गया ग्रीर पारस्परिक सुमघुर सम्बन्घ पुन: स्थापित हो गये । भींडर से कानीड की ओर विहार हुआ ।

भींडर के सभी निवासियों ने प्रवचनों का लाभ उठाया लेकिन बोहरा समाज के जो सबसे बड़े मौलवी थे, वे श्रत्यन्त प्रभावित हुए श्रीर वहां अपनी मस्जिद में श्राचार्य श्रीजी को पदार्पण कराने के लिए प्रार्थना की तथा विहार के समय भींडर से श्राचार्य श्रीजी म. सा. के साथ कानौड़ तक आये। कानौड़ में भी कुछ दिन व्याख्यान सुने श्रीर मौलवीजी का यह इरादा था कि चातुर्मास में यहां ही रह कर सब व्याख्यान सुनूं लेकिन बंबई से उनको बुलाने बाबत तार श्रा गया था, इसलिए कुछ दिन बाद वे चले गये। चातुर्मास हेत् कानौड़ में पदार्पण

पहाड़ी प्रदेश श्रीर इधर के निवासियों को साधु की आहार-विधि की जानकारी न होने से विविध परिषहों को सहन करना पड़ा। लेकिन श्राचार्य श्रीजी का विशेष लक्ष्य छोटे-छोटे गांवों में विहार करने का रहता था। इससे गांवों में काफी उपकार हुए श्रीर वहां के निवा-सियों ने दुर्व्यसनों का त्याग कर अपना नैतिक श्रावारण सबल बनाया।

सं. २०१४ के चातुर्मास हेतु दी गई स्वीकृति के अनुसार पूज्य श्राचार्य श्रीजी स. सा. ठा. ६ का ग्राषाढ़ शुक्ला १० दि. ६-७-५७ की प्रात: सवा श्राठ बजे कानीड़ में पदार्पण हुग्रा । ग्राम के सभी निवारियों ने भव्य स्वागत के साथ श्रगवानी करते हुए जुलूस के रूप में गांव में प्रवेश कराया । महासती श्री गट्टू कंवरजी म. सा. श्री चंपाकंवरजी म. सा. श्री चंपाकंवरजी म. सा. आदि ठा. ७ का भी यहीं पर चातुर्मास होने से श्रावकर श्राविकाग्रों में श्रपूर्व उत्साह परिलक्षित होता था ।

स्वागत-जुलूस गांव के विभिन्न मार्गों से होता हुआ स्थानक श्राया श्रीर सभा के रूप में परिणत ही गया। करीव १॥ घंटे तक श्रावक-श्राविकाग्रों की ग्रोर से स्वागत भाषण, गायन आदि होने के अनंतर पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. का प्रवचन हुग्रा।

पूज्य आचार्य श्रीजी का चातुर्मास काल के चार मास तक यहां ही विराजने का यह प्रथम दिवस था श्रीर इस प्रथम दिवस का लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रासपास के गांवों से सैकड़ों की सख्या में श्रावक श्राविकाग्रों का श्रागमन हुआ था। स्थानीय श्रावक सघ में भ्रातिथ्य सत्कार के प्रति भ्रपूर्व उत्साह था और समस्त आगत बधुप्रों के लिये ग्रावास-भोजन ग्रादि की श्रच्छी-से-ग्रच्छी व्यवस्था की गई थी। यह एक दिन के लिये ही नहीं थी किन्तु चातुमीस काल के पूरे समय तक यही कम चालू रहा । संघ के छोटे-बड़े, श्रभीर-गरीब सभी सदस्य श्रतिथियों की सुव्यवस्था करते, स्वयं रसोई बनाते, कुश्रों से पानी लाते श्रीर श्रावश्यकतानुसार बाहर से श्राने वालों को ठहरने के स्थान पर पहुंचाते थे। ऐसा करने में वे किसी प्रकार की भिभक या लज्जा भ्रनुभव नहीं करते थे किन्तु श्रपना सौभाग्य मानते थे कि पूज्यश्री के पदार्पण से हमें अपने स्वधर्मी बधुग्रों की सेवा का श्रवसर मिला है। इस अवसर का लाभ लेने की धापस में होड़ सी चलती थी। जिस काम के लिये एक की जरूरत होती थी उसको करने के लिये चार-चार व्यक्ति तैयार रहते थे।

यह चातुर्मास सहयोग, सहकार और एकवाक्यता का श्रपूर्व प्रतीक था। एक छोटा-सा कस्बा भीर यातायात के साधन भी कम, लेकिन मानवीय भ्रम के समक्ष ये सब बाधायें नगण्य थीं। हजारों की संख्या में दर्शनाथियों का भ्राना भीर तत्काल उनके लिये योग्य भ्रावास आदि की समुचित व्यवस्था हो जाना जादू का खेल-सा लगता था। जन्मजयन्ती

श्रावण कृष्णा द्वितीया को पूज्य णाचार्य श्रीजी म. सा. की श्रुहमठवीं जन्मजयन्ती तप-त्याग पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। श्रन्य दिनों की अपेक्षा उक्त श्रवसर पर उपस्थिति विशेष थी। सर्वप्रथम

पं. मुनिश्री लालचन्दजी म. सा., श्री ईश्वरचन्दजी म. सा., श्री तोलारामजी म. सा. एवं महासती श्री मनोहरकवरजी म. सा. ने आचार्य श्रीजी
म. सा. के जीवन की विशेषताओं श्रीर संयम-तप-त्याग साधना ग्रादि
का संकेत करते हुए गुणानुवाद किया श्रीर श्रपनी-श्रपनी भावांजिल
श्रिपत की । पं. र. मुनिश्री नानालालजी म. सा. (वर्तमान श्राचार्यश्री)
ने गुणानुवाद पूर्वक श्रपनी विनम्र भावांजिल अपित करते हुए फरमाया
कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर समभाव चिन्तन
की परिपाटी प्रारम्भ करे । जिससे व्यक्ति श्रात्मदर्शन करते हुए विश्व
के प्राणिमात्र के लिये मत्रीभावना एवं समभाव का विकास कर सके।
विषमता का कारण व्यक्ति की अपनी-अपनी भावना है । व्यक्ति का
स्वार्थ ही दूसरे के श्रिधकार को हड़पने की कोशिश करता है।

इस संकेत पर श्रनेक व्यक्तियों ने वैसा चिन्तन-मनन श्रीर श्रम्यास करने की प्रतिज्ञा ली। श्रावक श्राविकाश्रों में से भी कुछ भाई-बहिनों ने गुणगान करते हुए कहा कि श्रापश्री के वैराग्यमय जीवन से प्रेरणा लेकर श्रपनी श्रात्मिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील होना ही सही मायने में हमारा भावांजलि का समर्पण माना जायेगा।

श्चन्त में पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने श्चपने समस्त गुणानु-वादों को श्चित्तिश्चयोक्तिपूर्ण बतलाते हुए फरमाया कि सूत्रों में श्चावक-श्चाविकाश्चों को साधुश्चों का श्चम्माणिया बताया है। इस हिट से गुणानुवाद रूपी जो भी उपहार श्चापने मुक्ते दिये हैं, उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी श्चाप पर है। श्चाप हमारी ज्ञान-दर्शन-चारित्र की साधना में सहायक बनें और स्वयं भी श्चात्मकल्याण के मार्ग पर श्चग्रसर होवें।

जयन्ती के उपलक्ष्य में श्रावक-श्राविकाश्रों ने उपवास, आर्य-विल श्रादि श्रनेक प्रकार की तपस्यायें कीं श्रौर जीवदया एवं लोकोप-कारी कार्यों के सहायतार्थं मुक्तहस्त से दान दिया। चातुर्मास का संक्षिप्त विहंगावलोकन

पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. का चातुर्मास होने से कानीड़,

वासियों के उत्साह, उमंग, स्वधमी वात्सल्य एवं श्रातिथ्य-सत्कार की भावना का संकेत यथाप्रसंग किया गया है श्रीर उतने ही उत्साह, उमंग से व्याख्यान, तत्त्वचर्चा प्रार्थना श्रादि के श्रवसरों पर उपस्थित होते थे। यद्यपि प्रवचन प्रारम्भ होने का समय तो प्रातः ६ बजे का था लेकिन सूर्योदय से ही श्राबालवृद्ध नगरजन प्रवचन श्रवण के लिये एकित हो जाते थे। साधारणतया प्रवचन सुनने के लिये प्रतिदिन करीब दो-ढाई हजार श्रोताश्रों की उपस्थित हो जाती थी, लेकिन पर्यूषणपर्व जैसे पुण्य श्रवसरों पर पांच-सात हजार से भी श्रधिक श्रोताश्रों की उपस्थित हो जाना एक साधारण-सी बात थी।

चातुर्मास-काल में पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. एकान्तर तप करते रहे। मुनिश्री मोहनमुनिजी म. सा. ने ४६ दिन की तपस्या की तथा मुनिश्री पारसमुनिजी म. सा. ने २५ दिन की तपस्या का पारणा कर पुनः ६ चीविहार उपवास किये। सन्तों की ज्ञानसाधना का दृश्य तो अलौकिक ही था। पं. मुनिश्री लालचन्दजी म. सा. शास्त्रों के श्रद्ययन में दत्तचित्त रहते थे तो पं. र. मुनिश्री नानालालजी म. सा. (वर्तमान आचार्यश्री) जिज्ञासुश्रों, विद्वन्मंडल के प्रदर्नों, शंकाश्रों का शास्त्रानुमोदित तार्किक शैली से सप्रमाण समाधान करके जैनधर्म भीर दर्शन के सिद्धांतों का विश्वदरूपेण दिग्दर्शन कराते रहते थे। कर्मठ सेवाभावी मुनिश्री इन्द्रचन्दजी म. सा. जब देखो, तब सन्तों की सेवा में व्यस्त रहते थे।

पूज्य श्राचार्य श्रीजी म. सा. का स्वास्थ्य साधारणतया ठीक ही रहा। घुटनों में दर्द, मधुमेह का रोग श्रीर पेशाब की तकलीफ तो चलती रहती थी लेकिन श्रासन प्राणायाम, उपवास श्रादि द्वारा उनका श्रमन करते हुए श्राचार्य श्रीजी म. सा. साधना में तत्पर रहते थे श्रीर मुमुक्षुजनों को शास्वत सुख-शांति-प्राप्ति का मार्ग निर्देशित करते रहते थे।

सक्षेप में कहें तो ज्ञानी, घ्यानी, तपस्वी संतजनों के विराजने

से कानीड़ नगर तपोवन की उपमा को सार्थक कर रहा था। यहां के कण-कण में उत्साह था, जीवन था और उससे भी वढ़कर एक प्राणक वती चेतना के दर्शन होते थे।

कुछ उल्लेखनीय प्रसंग

चातुर्मास काल में धार्मिक प्रभावना के लिये विविधप्रकार के आयोजन होने के साथ-साथ ध्रनेक समाजोपयोगी कार्य भी सम्पन्न हुए थे। उनमें से कुछएक उल्लेखनीय प्रसंगों का यहां सकेत कर रहे हैं।

कानोड़ के श्रासपास के गांवों में काफी बड़ी संख्या में खटीकों की बस्ती है। जो अधिकतर मूक प्राणियों का बध करके मांस बेचने का धधा करते हैं श्रीर मांसभोजी हैं। समय-समय पर वे भी श्राचार्य श्रीजी म. सा. के दर्शन श्रीर व्याख्यान श्रवण के लिये श्राते रहते थे। उनमें से कुछ एक व्यक्तियों ने श्रापश्री के श्रिहंसा-करुणा-दया-मैत्री-भावना से श्रोतश्रोत हृदयस्पर्शी प्रवचनों से प्रभावित होकर जीवन पर्यन्त के लिये प्राणिवध का त्याग कर दिया श्रीर श्रपने जीवन को सुसंस्कारी बनाने के लिये जैनधर्म श्रंगीकार करके गुरुमन्त्र ले लिया। इसी प्रकार कई श्रादिवासियों ने भी मांस-मदिरा श्रादि दुर्व्यसनों का त्याग कर दिया।

कानोड़ की बोहरा समाज ( मुसलमान ) के भाइयों की नि:स्वार्थ सेवायें सदैव स्मरणीय रहेंगी । दर्शनार्थ ग्रागत व्यक्तियों के लिये उन्होंने अपने घर तक खोल दिये थे ग्रीर प्रबन्ध-व्यवस्था में भी अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया था।

एक बोहरा भाई के मकान में श्री श्रमृतलालभाई जवेरी वर्वा की धर्मपत्नी श्रीमती केशरवेन आदि ठहरे हुए थे। एकदिन मकान मालिक बोहराजी ने उनसे कहा कि श्राप लोगों को मकान की किराया देना होगा। इस बात को सुनकर श्रीमती केशरवेन ने कही कि आप जो किराया बतायेंगे, देने को तैयार हैं। तब बोहराजी ने वहा कि मुक्ते विराया रुपयों में नहीं चाहिये है, लेकिन यह किराया

घाहूँगा कि ग्राचार्य श्रीजी म. सा. का हमारे मकान में पदार्पण हो। श्रकस्मात एक दिन ऐसा सुयोग मिला कि ग्राचार्य श्रीजो म. सा. श्रीपती केसरवेन के ठहरने के स्थान पर गोचरी के लिये पन्नार गये। जिससे उन बोहराजी के हर्ष का पार न रहा।

यह भी सुना गया है कि ग्राचार्य श्रीजी म सा. का कानीड़ में चातुर्मास होने की खबर सुनकर वैष्णव समाज के पडितों ने ग्रपनी ग्रजन व्याख्यानमाला इस हेतु चालू कर दी थी कि वृष्णव समाज के ध्यिक्त ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के व्याख्यानों में नहीं जायें। लेकिन आचार्य श्रीजी म. सा. के प्रवचन प्रारम्भ होने के परचात उन पंडितों पर ऐसा ग्रद्भुत प्रभाव पड़ा कि वे स्वय ग्रपनी व्याख्यानमाला बन्द करके ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के प्रवचन सुनने के लिये ग्राने लगे। कानीड़ के मुख्य राजपंडित ने आचार्य श्रीजी म. सा. की स्तुति में कई श्लोक बनाकर चतुर्विध संघ को सुनाये थे।

इन कितपय उद्धरणों से यह सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है कि श्राचार्य श्रीजी म. सा. का कानौड़ चातुर्मास कितना प्रभावक और गौरवणीय था। जिसकी स्मृतियां श्राज भी हृदय को हिंदिनोर बना देती हैं।

इसी चातुर्मास में ग्रनेकबार श्रमणसंघीय समस्याग्रों को सुल-साने के लिये कान्फरन्स के शिष्टमंडल उपस्थित होते रहे थे। उन दिनों श्रन्यान्य समस्याग्रों के साथ संवत्सरी का प्रश्न भी काफी महत्त्वपूर्ण बना हुग्रा था। सादड़ी-सम्मेलन में बहु संख्यक संप्रदायों ने ग्रल्पसंख्यक संप्रदायों के लिये प्रेमभावना प्रदिश्तित करने के लिये द्वितीय भाद्रपद में संवत्सरी करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब उसी संवत्सरी को पुनः द्वितीय श्रावण में करने के लिये अधिकांशतः उन्हीं बहुसंस्थक मंप्रदायों एवं कान्फरन्स ने आचार्य श्रीजी म.सा. पर दबाव टालमें की बेट्टा की कि ग्रापश्री की भूतपूर्व सम्प्रदाय की परम्परा दूसरे श्रामण में है भीर शास्त्रीय दृष्टि से भी ग्राप उसका समर्थन करते हैं एवं श्रमणसंघ की पूर्ण सत्ता भी ग्रापके पास है, ग्रत: आपश्री दूसरे श्रावण की संवत्सरी श्रमणसंघ के लिये घोषित कर दीजिये।

इस पर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया कि ग्राप लोगों का कथन मेरी भूतपूर्व परम्परा श्रीर शास्त्रीय दृष्टि के ग्रनुकूल होने पर भी जिन अल्पसंख्यक संप्रदायों को विश्वास में लेकर प्रेम प्रदिशत किया गया है श्रीर उनके व्यवस्थित रूप से श्रमण संघ में रहते हुए तथा श्रमणसंघ को ग्रागे बढ़ाने के प्रयत्नों की ग्राशा से सवत्सरी के बारे में सहसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

इस उत्तर से कान्फरन्स के कुछ प्रमुख नेता ग्रीर बहुस<sup>ह्यक</sup> श्रमणवर्ग नाराज-सा भी हुग्रा। लेकिन आचार्य श्रीजी म. सा. उनकी राजी-नाराजी की परवाह न करते हुए नियम की सुरक्षा की स्थिति को लेकर चलते रहे।

विद्वानों, जन नेताग्रों, कार्यकर्ताओं ग्रीर दूसरे-दूसरे प्रमुख सज्जनों का समय-समय पर आचार्य श्रीजी म. सा. के दर्शनार्थ कानीड़ श्रागमन होता रहता था। राजस्थान के माननीय मुख्यमन्त्री श्री मोहन लालजी सुखाडिया भी आपश्री के दर्शनार्थ कानीड़ पधारे थे ग्रीर सेवा में उपस्थित होकर तात्त्विक चर्चा करते रहे। चातुर्मास-समाप्ति ग्रीर विहार

चातुर्मास धामिक प्रभावना के सफल श्रायोजनों के साथ सम्पन्न हुआ। अनेक श्रीसघ चातुर्मास-समाप्ति के अनंतर अपने-अपने क्षेत्रों को स्पर्श करने के लिये विनती कर रहे थे। उदयपुर श्रीसंघ द्वारा तो उदयपुर स्पर्शने के लिये चातुर्मास प्रारम्भ होने के समय से ही वारम्बार श्राग्रहभरी विनती हो रही थी। लेकिन ग्राचार्य श्रीजी में, सा. की ग्रोर से कोई आश्वासनात्मक स्थिति नहीं बन सकी। चातुर्मां के पञ्चात विहार कर गांव के बाहर जवाहर विद्यापीठ में पधारे ग्रीर वहां से विहार कर श्रासपास के गांवों में धर्मदेशना देते हुए बम्बोरा पधारे। इसी समय कान्फरन्स के अध्यक्ष श्री विनयचन्दभाई जवेरी, मंत्री श्री

प्रानन्दराज जी सुराना श्रादि के नेतृत्व में कान्करन्स का एक शिष् मण्डल श्रमणसंघ की समस्याश्रों के बारे में विचार-विमर्श करने के लि सेवा में उपस्थित हुश्रा था।

बम्बोरा के निकटस्थ गांवों में विराजने के समय किसी गां में दिगम्बर समाज के एक मुनिश्री भी आचार्य श्रीजो म. सा. के पार ष्राये और काफी समय तक तत्त्वचर्चा होती रही। यहां पर भी उदयपुर श्रीसंघ के भाई-बहिन उदयपुर पधारने की विनती लेकर सेवा में उप स्थित हुए श्रीर आचार्य श्रीजी म. सा. ने यथावसर सुविधानुसार उदय-पुर पधारने की स्वीकृति फरमाई। श्रनन्तर क्रम-क्रम से ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए ग्राचार्य श्रीजी म. सा. अपने शिष्य सन्तों के साथ उदयपुर पधारे श्रीर पहले से ही वहां विराजित प्रान्तमन्त्री मुनिश्री पुष्करमुनिजी म. से मिलना हुश्रा।

संवत्सरी: कान्फरन्स का प्रस्ताव

4

इन दिनों श्रमणसंघ की स्थिति श्रीर समस्याश्रों को लेकर चतुर्विघ संघ में काफी ऊहापोह चल रहा था। संवत्सनी की एकरूपता के लिये साधुसम्मेलन द्वारा किये गये निर्णय को भी विवादास्पद प्रश्न बना दिया गया था। एतद्विषयक चर्चा करने के लिये जब कान्फरन्स की ओर से एक शिष्टमंडल कानौड़ चातुर्मास के समय श्राचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में उपस्थित हुआ था, तब वार्तालाप के प्रसंग में श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने श्रमणसंघीय सगठन की तथा साथ ही उसकी सुरक्षा की हिष्ट से जो भी वैधानिक स्थिति थी, उसे उपस्थित सदस्यों को समभा दी थी कि गुजरात, सौराष्ट्र श्रादि समस्त स्थानकवासी समाज के श्रमणसंघीय पद्धित के श्रनुसार श्रमणसंघ में समिलित होने श्रीद प्रबल्तर कारण के बिना श्रविधिपूर्वक वृहत् साधुराम्भेलन सादशी के सर्वानुमत के प्रस्ताव में फेरफार करना श्रमणसंघ की प्रतिकटा व समाज के लिये हितावह प्रतीत नहीं होता है। इसके सिधाय दि. १६-१०-१७ के पत्र द्वारा भी श्राचार्य श्रीजी म. सा. के इन्हीं विधारों की जामकारी

३६४ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

कान्फरन्स कार्यालय को करा दी थी।

लेकिन कान्फरन्स के नेता तो सामाजिक हितों की उपैक्षा करके भी मनचाहा करने में विश्वास करते थे। ग्रतः इतना सब होने पर भी उन्होंने दि. १६, १७, १८ नवम्बर '५७ को दिल्ली। में सम्पन्न श्री ग्र. भा. इवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स की व्यवस्था-समिति तथा श्रमण सपर्क-समिति की बैठक में सवत्सरी विषयक निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया—

'श्रमणसंघीय साधुसम्मेलन भीनासर के प्र. नं. प्र द्वारा नियुक्त सवत्सरी-निर्णय-समिति के सयोजक मंत्री मुनिश्री मिश्रीमलजी म. ने सभी सदस्यों से पत्र-व्यवहार के पश्चात संवत्सरी-निर्णय संबन्धी प्रश्न कान्फरन्स को सौंप दिया है। इस पर से कान्फरन्स आफिस ने पुनः समिति के सदस्यों से पत्र-व्यवहार किया। समिति के १७ सदस्यों में से १४ सदस्य इस मत के हैं कि चातुर्मास प्रारम्भ होने से ४६ या ५० वें दिन सवत्सरी मानी जाय। शेष ३ सदस्य सादड़ी-सम्मेलन के प्रस्ताव के प्रज्ञात परताव के पालन के सम्बन्ध में सन् १६५५ में जो परिस्थित उत्पन्न हुई थी, उस दृष्टि से इस प्रश्न पर पुनः विचार करने हेतु भीनासर साधुसम्मेलन में समिति नियुक्त की गई थी।

'उनत समिति के सदस्यों का ग्रत्यिषक बहुमत चातुर्मासादिक (ग्राषाढ़ गु॰ १५) पनि से ४६ या ५०वें दिन संवत्सरी मनाये जाने के पक्ष में हैं। अतः कान्फरन्स की व्यवस्था समिति और श्रमण-संपर्क सिमिति उपरोक्तानुसार चउमासी पनि (ग्राषाढ़ गु॰ १५) से ४६ या ५०वें दिन संवत्सरी मनाने का निर्णय देती है तथा समस्त स्था॰ जैनों से ग्रपील करती है कि संवत्सरी जैसे महापर्व भारत में एक ही दिन मनावें। ताकि समस्त स्था॰ जैनों में सांवत्सरिक एकता बनी रहे।

जैनप्रकाश दि॰ २२ नवम्बर '५७ में उक्त प्रस्ताव के प्रकार दित होने पर चतुर्विघ संघ में भ्रम फैलने लगा कि आचार्यश्री गणेश

तालजी म. सा. व बहुसंख्यक संप्रदायों ने अपनी पूर्व परम्परा के अनुसार प्रधिक मास होने की स्थिति में आषाढ़ी पक्खी से ४९--५०वें दिन अंवत्सरी करने की घोषणा करा कर बृहत्साधुसम्मेलन सादड़ी के प्रस्ताव और अल्पमत को दिये गये विश्वास की उपेक्षा, भ्रवहेलना की है।

लेकिन आचार्य श्रीजी म. सा. का श्रमणसंघ को विघटन करने वाले प्रयत्नों व प्रस्तावों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं था श्रीर उनका स्पष्ट मत था कि श्रवैधानिक प्रवृत्तियों के कारण श्रमणसंघ सबल होने की बजाय विश्वंखल ही होगा, जो कान्फरन्स के दि० २४-११-५७ के पत्र के उत्तर में व्यक्त भावों से पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता है—

'कान्फरन्स की तरफ से दि. २१ नवम्बर का पत्र मिला। कान्फरन्स की व्यवस्था-समिति श्रीर श्रमण सम्पक समिति के नाम से ध्वनियत्र और संवत्सरी विषयक जो प्रस्ताव यहां भेजे, वे जैनप्रकाश के २२-११-५७ के श्रंक में भी देखे गये। उन्हें पढ़कर बड़ा आश्चर्य-सा हो रहा है कि श्रमणसंघ की ध्वनियंत्र व संवत्सरी ग्रादि समस्याश्रों के सम्बन्ध में विधिपूर्वक जानकारी कानीड़ चातुर्मास में लिखित रूप में करा देने पर भी श्रमणसंघीय पद्धित की दृष्टि से ग्रविधिपूर्वक प्रस्ताव जैनप्रकाश में प्रकाशित होना विभेद के श्रंकुर पैदा करना नहीं है क्या ? श्रीर सुव्यवस्था एवं नीतिसंमत है क्या ? इस प्रकार प्रस्तावों के प्रकाशन आदि से समान एवं बने-बनाये संगठन की क्या श्रम्स्या बन सकती है ? यह श्राप सरीखे समभदार व्यक्तियों को बहुत ही गम्भीरता से सोचने की ग्रावश्यकता है।

'श्रमणसंघ की श्रखंडता के साथ संवत्सरी परिवर्तन के प्रवल-तर कारण (गुजरात, सौराष्ट्र ग्रादि समस्त स्थानकवासी समाज के श्रमणसंघ में सम्मिलित होने ग्रादि) की स्थिति विधिपूर्वक जव तक सुस्पष्ट न हो जाय, तब तक सादड़ी-सम्मेलन के संवत्सरी विषयक प्रस्ताव के प्रतिकूल पाक्षिकपत्र व तिथिपत्र आदि प्रकाशित क श्रमणसंघ की प्रतिष्ठा को भारी धक्का पहुंचाने की एवं वने- संगठन में विभेद पड़ने की पूरी सम्भावना मालूम दे रही है। अतः कान्फरन्स व उसके द्वारा नियुक्त समिति श्रमणसंघ को विघटित करने वाले श्रवंघ तरीके से बचे श्रीर वंघ तरीके से सगठन को शुद्धरूप से श्रखंडता के साथ श्रागे बढ़ाने में श्रपनी शक्ति लगावे— यही हार्दिक भावना एवं शासनदेव से प्रार्थना है।

कान्फरन्स कार्यालय में उक्त पत्र के पहुंच जाने के बाद भी कान्फरन्स के नेता श्रों और श्रमण-सम्पर्क-सिमिति के सदस्यों ने समाज के सामने सही स्थिति प्रगट नहीं की एवं प्रयनी प्रवृत्ति को ही सही बताने के प्रयत्न चालू रखे। परिणामतः समाज यह समभने के लिये मजबूर हो गई कि आचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. सादड़ी-सम्मेलन के संवत्सरी विषयक प्रस्ताव की उपेक्षा करके श्रमणसंघ को विघटित करने के लिये तत्पर हो रहे हैं।

समाज की इस रोषमिश्रित प्रतिक्रिया को देखकर भी ग्राचार्य श्रीजी म. सा. मीन रहे कि कान्फरन्स अपनी ओर से सही स्थिति की जानकारी समाज को देती है, या नहीं। लेकिन अन्य समस्याओं के लिये ग्रपनाये गये रुख की तरह ही संवत्सरी विषयक प्रस्ताव के बारे में भी कान्फरन्स ने उदारता का परिचय नहीं दिया। चतुर्विध संघ की ओर से जब बार-बार स्पष्टीकरण करने के लिये मौखिक और पत्रों के माध्यम से समाचार प्राप्त हुए ग्रीर कान्फरन्स द्वारा भी सही स्थित नहीं बताई गई तब ग्राचार्य श्रीजी म. सा. की ग्रोर से निम्न-लिखित स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया—

'उपाचार्यं श्रीजो म. के कानीड़ चातुर्मास में श्रमण सम्पर्कः सिमिति के सदस्यगण— श्री वनेचन्द भाई, श्री मोहनमलजी चोरिडिया, श्री कानमलजो नाहटा ग्रादि उपस्थित हुए थे। श्रमण संघीय समस्याग्रों के विषय में काफी विस्तार पूर्वक वार्तालाप एवं विचार-विमर्श हुआ ग्रीर श्रमणसंघीय संगठन की तथा साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जो भी वैघानिक स्थिति थी, वह सभी उपस्थित सदस्यों को समभा दी

सम्मेलन सादड़ी के सर्वानुमत के प्रस्तान में फिलहीन फेरकार फरना श्रमणसंघ की प्रतिष्ठा व समाज के लिये हिंगावह प्रतीत नहीं होता। "श्रमणसंघ ने उदारता दिखाकर समस्त समाज की एकता के लिये प्रयत्न का जो संकेत किया, तद्गुसार एकता के विषय में जितने प्रयत्न होने चाहिये, उतने हो गये या अवदोप रहे ? यदि हो गये हो तो किन-किन की क्या विचारधारामें माई ? वे सारी विचारधारामें महीं भी बाने की त्रावश्यकता है प्रोर यदि प्रयहन पूरे नहीं हुए हों तो भरसम प्रयत्न करने की ग्रावश्यकता है।"

'जप्युं' केत वक्तव्य पर से जनता समभ संगती है कि जवाचार्ग श्रीजी महाराज के अपने क्या विचार थे ? श्रमणसंघ की विधियत भारणायें हैं ? उस विमत्तव्य के बाद भी स्थिति में कोई नया परिवर्तन महीं श्रामा है श्रीर न परिवर्तन के योग्य कोई वैधानिक महत्त्वपूर्ण भेत्यावरेयक प्रश्न ही उपस्थित हुआ है।

'मादही में बहुलपक्ष ने उदारता दिखाकर श्रपनी पूर्व परम्परा होंड़ी थी तो अब ऐसा कोई अवल कारण सामने नहीं है कि स्थ हेरीरता की हमेक्षा कर पुन: पुरानी परम्परा पर आया जागे। 'संवत्सरी के विषय में भीनासर बहत्साधुसम्भेखन ने तिस्

भा कि वह हम के विषय में भीनासर बृहत्साधुसम्भासन । भा कि वह हम को थी, उसको भी ऐसा श्राधिकार गहीं दिसा प्रभा या कि वह इस प्रश्न को थी, उसको भी ऐसा आधिकार पट्ट. अञ्च को निर्णय के लिये कारफरस्य को शिंव है।

भितः भीनासर सम्मेलन में निर्मित समिति हारा १९९१वान शिर <sup>अतः</sup> भीनासर-सम्मेलन में निर्मित समिति हार्ग ४९०० साथ निर्णय न होने से साक्षड़ी-सम्मेलन के ४९५४

(भाद्रपद में संवत्सरी करने) का पालन होना में वैधानिक समभता हूँ और उसी के अनुसार श्रमणसंघ, श्रावकसंघ संवत्सरी करे, यही अभीष्ट है।

उता क अनुसार अमणसाव, आवकसाव सावरतरा कर, वहा जनाउँ हो जियुं बतस्पष्टीकरण से यह भलीभांति जाना जा सकता है कि कान्फरन्स की समितियों का निर्णय विधानानुसार नहीं था और सादड़ी-सम्मेलन का सर्व-सम्मेत मूल प्रस्ताव निर्विवाद ज्यों-का-त्यों रहता है तथा उसका पालन करना ही श्रमण-संगठन की दृष्टि से श्रावश्यक हो जाता है। इसी में श्रमणसंघ की प्रतिष्ठा श्रीर शोभा थी। लेकिन उक्त निर्णय में भी परिवर्तन करने की अनधिकार चेष्टा करके कान्फरन्स ने श्रमणसंघ के विघटन में श्रीर तीव्रता ला दी।

शारीरिक ग्रस्वस्थता : पूर्ववत विहार

श्राचार्य श्रीजी म. सा. का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। एकान्तर की तपस्या चालू रहने पर भी स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार न होने और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही कमजोरी से चतुर्विध संघ चिन्तित था। श्रतः उदयपुर श्रीसंघ के प्रमुख-प्रमुख श्रावकों और सन्तों ने उदयपुर में योग्य निदान कराके उपचार कराने की प्रार्थना की। लेकिन श्राचार्य श्रीजी म. सा. मनोबल के धनी थे श्रीर श्रोषघोपचार की बजाय संयम, तप-साधना को स्वास्थ्यसुघार का श्रमोघ उपचार मानते थे। श्रतः उत्तर में फरमाया कि श्रभी मैं तपस्या करके शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना चाहता हूँ श्रीर श्रोषधि-उपचार न कराकर पूर्ववत् एकान्तर तप चालू रखा।

उदयपुर से विहार कर जब ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ग्रामानु ग्राम धर्मजागृति करते हुए चित्तौड़गढ़ के ग्रास-पास पधारे तब स्वास्थ्य में श्रीर ग्रधिक गिरावट ग्रा गई। विहार क्षेत्रों में विश्राम का ग्रवसर न मिलने से बुखार भी ग्राने लगा। कमजोरी तो थी ही और बुखार ग्राने से कमजोरी विशेष महसूस होने लगी।

चित्तीडगढ़ श्रीसंघ के सदस्यों को जब यह समाचार ज्ञात हुए तो एक अनुभवी वैद्य को लेकर सेवा में उपस्थित हुए। लेकिन ध्राचार्यं श्रीजी म. सा. ने दवाई लेना स्वीकार नहीं किया और उसी स्थित में घीरे घीरे विहार करते हुए चित्तौड़गढ़ पधार गये। लेकिन स्थिति को देखते हुए यहां भी डाक्टरों को दिखाने के लिये प्रार्थना की श्रीर बहुत ग्रधिक जोर देने पर देशी श्रीषिध लेना स्वीकार कर लिया। किन्तु बिना निदान के ग्रीषधोचार से कुछ लाभ नहीं हुआ।

श्रागामी चातुमिस का समय निकट श्रा रहा था। चातुमिस-स्वीकृति के लिये मालवा के श्रीसंघों और विशेषतया जावरा श्रीसंघ की श्रीर से बार-बार विनितयां हो रही थीं। अतः समयानुसार श्रागारों को रखते हुए श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने सं० २०१५ के चातुमिस में जावरा विराजने की स्वीकृति फरमाई श्रीर शारीरिक स्थिति की पर-चाह न करते हुए चित्ती इगढ़ से बेगूं, सिंगोली की श्रीर विहार कर दिया।

वेगूं भादि ग्रामों का स्पर्श करने के बाद जब सिंगोली में पदार्पण हुमा तो कमजोरी इतनी म्रधिक हो गई कि एक दिन शौचादि से निवृत्त होकर वापस गांव में पधारने पर बहुत घबराहट बढ़ गई। शरीर में काफी शिथिलता थ्रा गई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस स्यिति में चातुर्मास के निमित्त जावरा पदार्पण भी हो सकेगा या नहीं। सिंगोली श्रीसंघ के सदस्यों ने ग्रपने यहां ही विराजने ग्रीर निरोग होने के बाद ही विहार करने की बार-बार विनती की। शारीरिक स्थित और सिंगोली श्रीसंघ के म्रत्याग्रह को देखते हुए ग्राचार्य श्रीजी म. सा. कुछ दिन सिंगोली विराजे भ्रीर वहीं के डाक्टर को दिखाया। स्वास्थ्य-स्थिति में साधारण-सा सुधार दिखाई देने पर थोड़ा विहार चालू किया। घबराहट के कारण बीच-बीच में विश्राम करते हुऐ कंजार्डा आदि ग्रामीं का स्पर्श करते हुए एक जंगल में पहुंचे। वहां एक मन्दिर बना हुम्रा था मौर पास में नाला बहता था। मंदिर का पुजारी पूजा आदि करके सूर्यास्त होने के पहले-पहले गांव लौट था। गांव मन्दिर से करीब २ मील दूर था श्रीर रात्रि की जंगली जानवर पानी पीने आते थे। मिदर भी जीणंशीणं

की ड़े. मको डों, डांस, मच्छर की म्रधिकता से रात्रिबिश्राम-योग्य स्थान न दिखने से मन्दिर के बाहर वृक्षों के नीचे पड़ी शिला पर म्राचार्य श्रीजी म. सा. एवं भ्रन्य सन्तों ने विश्राम कर रात्रि व्यतीत की।

प्रातः काल होने पर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. आदि सन्त वहाँ से विहार कर कुकड़ेश्वर पद्यारे ग्रीर रामपुरा, संजीत होते हुए ग्रांतरी गांव में पदापंण हुग्रा। यहां कुछ भाइयों में वर्षों से ग्रापसी मनमुटाव चल रहा था। ग्राचार्य श्रीजी के सदुपदेश से दूर होने पर स्थानीय श्रीसंघ ग्रीर ग्रास पास के क्षेत्रों में हर्ष का वातावरण छा गया।

श्रांतरी से विहार कर जब ग्राचार्य श्रीजी म. सा. महागढ़, पीपल्यामंडी, मंदसीर श्रादि क्षेत्रों को धमंदेशना से पितृत्र बनाते हुए जावरा की ग्रोर गमन कर रहे थे, तब जावरा श्रीमंघ के कुछ सदस्य सेवा में उपस्थित हुए ग्रीर उन्होंने ग्रापश्री से निवेदन किया कि आपश्री का जावरा पदार्पण कब तक हो जायेगा। लेकिन ग्राचार्य श्रीजी म. सा. को मुहूर्त आदि देखकर चातुर्माससार्थ नगरप्रवेश करना कभी भी इष्ट नहीं रहा था, श्रतः ग्रापश्री ने फरमाया कि मेरे लिये सभी

मुहूर्त श्रच्छे हैं। विहार करते हुए यथावसर जावरा पहुंचने के भाव हैं।
यथासमय श्राचार्य श्रीजी मन्सा, का चातुमीस हेतु जावरा
में पदार्पण हुग्रा। स्थानीय श्रावकसंघ ग्रीर ग्रासपास के क्षेत्रों से ग्रागत
भाई-बिहनों ने नगर से ३-४ मील सामने जाकर ग्रगवानी की। चातुः
मिस के समय में आपश्री के प्रवचन सुनने के लिये प्रायः सभी नागः
रिक उपस्थित होते थे। ग्रापश्री की सरल तथा हृदयस्पर्शी वाणी ने
श्रीताग्रों का हृदय इतना ग्राकिषत कर लिया कि दिनोंदिन प्रवचन
सुनने वालों की संख्या बढ़ती गई।

मध्याह्न व सायंकाल तात्त्विक चर्चा वाती, शंका-समाधान कें समय राज्य-श्रिकारी, विद्वान उपस्थित होते और आचार्य श्रीजी म. सा. की श्रनुभव भरी विवेचनाग्रों का लाम उठाते थे।

जावरा पूर्व में नवाबी राज्य था। वहां के नवाब विद्वानों का

धादर और साधु-सन्तों का सम्मान करने के लिये उत्मुक रहने थे समय समय पर वे भी न्यास्यानों का लाभ लेने के लिये याते योग आचार्य श्रीजी के प्रति अपनी श्रद्धा-भिवत व्यवत करते थे। श्रापश्री

के व्याख्यान समाज, राष्ट्र, धर्म से सम्बन्धित विषयों पर होते थे।

परिणाम यह हुमा कि बहुत-सी सामाजिक कुरीतियां समाज में वद हिं तथा कई एक सज्जनों ने व्रत-नियम प्रहण किये।

इस प्रकार यह चातुर्मास प्राध्यात्मिक विकास की दृष्टि से

महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहा घा श्रोर समाज एवं श्रमणसंत्र की व्यवस्था की दृष्टि से भी इस चातुमीस काल में कई एक महत्त्वपूण कार्य हुए।

श्रमणसंघीय स्थिति ग्रीर ग्राचार्टा श्रीजो का निवेदन

श्रमणसंघ को सवल बनाने एवं गुद्ध सांस्कृतिक घरातल पर हिकाये रखने के लिये माचायं श्रीजी हारा किये गये प्रयत्नों की गंभी-

रता को न समसकर समाज में एक प्रकार की अनिश्चियात्मक स्थिति का निर्माण किया जा रहा था। श्री श्र. भा इवे. स्थानकवासी जैन ान्फरन्स के प्रयत्न संगठन के उहें हैय की सकत वनाने में सहकारी

ों हो सके थे। इसके लिये पहले वंवई, लुधियाना व जयपुर आदि में फरत्स की सावारण सभा की वैठकें भी हुई और विभिन्न प्रिध-

मुनिवरों के पास श्रावकों के शिष्टमंडल भी गये, लेकिन स्थिति जैसी सी वनी रही। इस जटिलता को देखते हुए कान्फरन्स के तह्का-ख्यिक श्री विनयचन्द्रभाई जवेरी ने अपना निवेदन प्रकाहित ए ग्रह्मक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया । किन्तु समाज के सभी

अनुरोव एवं श्रमणसंघीय समस्याओं के निराकरण में अपना सहियोग देने के आक्वासनों को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना

होंके अनन्तर समस्याओं को सुलभाने के लिये पुनः प्रयत्न र विभिन्न मुनिरानों की सेवा में शिष्टमंडल भी भेजे हें कि शिष्टमंडलों को प्राश्वासन देने पर भी साध

सन्तों की पूर्ववत् प्रवृतियां चलती रहीं । इस स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने १५-६-५८ को एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य इस प्रकार है—

'श्रमणसंघ की स्थापना से लेकर धाज तक सत्य, न्याय, सिद्धान्त एवं श्रमणसंघीय समाचारी ध्रादि को लक्ष्य में रखते हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र की ग्रभिवृद्धि हेतु शुद्धिकरण सहित श्रमणसंघ को दृढ़ बनाने की भावना से जैसा मुभे उपयुक्त जान पड़ा, तदनुसार यथाशिक्त कार्य करता रहा ।

'मगर कुछ समय से कतिपय विषयों को लेकर समाज में कुछ भ्रामक वातावरण परिलक्षित हो रहा है। ऐसे भ्रामक वातावरण को दूर करने के प्रयत्न किये गये भ्रीर किये जा रहे हैं, पर खेद है कि वस्तुस्थिति को सही रूप में न लेकर वातावरण को और भ्रामक बनाया जा रहा है। अतः वस्तुस्थिति के दिग्दर्शन पूर्वक अपना निवेदिन संघ के सामने रख देना चाहता हूँ—

'१- भीनासर सम्मेलन में सुत्तागमे विषयक निर्णय ग्राचार्य श्रीजी म. (आत्मारामजी म. सा.) पर छोड़ा गया । उस प्रस्ताव की पिनत्यां निम्नत्रकार हैं—

'प. मुनिश्री फूलचन्दजी म. (पुष्फिभवखु) द्वारा संपादित ''सुत्तागमे' विषय में निर्णय किया गया कि— सूत्रपाठ में पुष्टाव-लम्बन एव खास प्रमाण बिना परिवर्तन करना इष्ट नहीं है। ग्रतः वे अपने विचार आचार्य श्रीजी की सेवा में भेज दें। फिर वे (आचार्य श्रीजी म.) जो निर्णय देंगे, वह श्रमणसघ को स्वीकार होगा।'

'पर श्राचार्य श्रीजी म. की तरफ से निर्णय आज दिन तक समाज के सामने नहीं श्राया।

'२-- प्रधानमन्त्री व्याख्यानवाचस्पति श्री मदनलालजी म, श्रमणसंघ का कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे, लेकिन श्राचार्य श्रीजी

म. व प्रधानमन्त्रीजी म. के बीच में पत्र-व्यवहार ग्रादि के प्रसंग से कुछ ऐसा वातावरण बना, जिस पर प्रधानमन्त्रीजी म. ने प्रधानमन्त्री पद का त्यागपत्र श्राचार्य श्रीजी म. की सेवा में पेश कर दिया।

'इस मामले को निपटानं के लिये कान्फ्रेंस की श्रोर से भी प्रयत्न हुए श्रौर प्रधानमन्त्रीजी म. ने कान्फ्रेंस को स्पष्ट लिखवा दिया था कि—

'मैं अब तक मौन हूँ तब तक मौन ही रहूँगा, जब तक श्राचार्य श्रीजी से मुक्ते सीधा समाधान नहीं होता।'

'यह समस्या भी अभी तक श्रस्पष्ट ही बनी हुई है।

'३-भीनासर-सम्मेलन में घ्वनियन्त्र-विषयक जो कुछ हुमा, वह प्रस्ताव के रूप में विद्यमान है। लेकिन ग्रपवाद क्या है ? प्राय- घिचत क्या लेना ? ग्रोर स्वच्छन्दता क्या है ? इन तीनों बातों का निर्णय भीनासर-सम्मेलन में नहीं किया गया। इस विषयक स्वष्ट घोषणा ता. १-द-१६ को ग्राचार्य श्रीजी म. की तरफ से हो चुकी थी। इसके पश्चात तीनों शब्दों के विषय में ग्राचार्य श्री म. और मेरे (उपाचार्य श्रीजी म. के) संयुक्त निर्णय की बात सामने ग्राई और वह विषय दोनों के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन यह विषय निम्न पक्तियों ग्रमुसार दोनों में से एक के ऊपर ही ग्रा गया। इस सिलसिले में एक पत्र की वे पंक्तियां इस प्रकार हैं—

'लाउडस्पीकर का पूरा निर्णय ग्राचार्यश्री ने उपाचार्यश्री को सौंपा है। उपाचार्यश्री उपाध्यायमंडल ग्रीर मन्त्रिमण्डल के परामर्श से जो कुछ निर्णय करेंगे ग्राचार्यश्री को स्वीकार होगा।'

'इसका भी घ्यान रखते हुए मैंने व्यवस्था करने की हिन्द से घ्विनयन्त्र के विषय को हाथ में लिया है और जो प्रयत्न हुए, उसके परिणामस्वरूप भ्रधिकारी मुनियों के अभिप्राय पूर्वक जो स्थिति धी वह 'घ्विनयन्त्र विषयक सूचना' पत्र के रूप में ता०१६ अनद्दबर १६४७ को सभी भ्रधिकारी मुनियों के पास भिजवा दी। इसके बाद इस विष में किसी को कुछ कहने का प्रवकाश ही नहीं रह जाता। तथापि श्राचार्य श्रीजी म. की तरफ से ता० १०-१२-५७ का पत्र देहली कान्फ्रेंस को पहुंचा । जिसमें आचार्य श्रीजो म. ने यन्त्रविषयक सूचना-पत्र पर श्रसहमति प्रकट की श्रीर श्रवैधानिक वतलाया। जिसकी नकल कान्फ्रेंस श्राफिस से यहां श्राई। उसका उत्तर ता २४ १२ ५७ को दिलाया गया। इस बीच ता० १६-१२-५७ का आचार्य श्रीजी म. की तरफ से सोधा भी पत्र आया । उसका उत्तर ता० २१-१२ ५७ को लिखाते हुए श्राचार्य भोजी म. को यह श्रर्ज करवाई कि-

'ध्वनियन्त्र विषयक सूचनापत्र में ग्राचार्य श्रीजी म. को कौनसी पंवित श्रवधानिक मालूम देती है ? लिखवाने की कृपा करावें, ताकि उस विषय में लिखवाया जा सके।'

'इसके पश्चात भी उस विषय की तरफ कई वक्त शाचाये श्रीजी म. का घ्यान श्राकर्षित किया गया, पर ग्राज दिन तक उत्तर नहीं ग्राया ग्रोर आचार्य श्रोजी म. ने घ्वनियन्त्र विषयक सूचनापत्र पर जो श्रसहमति प्रकट की तथा श्रवैधानिक बतलाया, जिसके परिणाम-स्वरूप व्वनियन्त्र के प्रयोगकर्ताप्रों में से कई मुनिवरों ने प्रायि<sup>इवत</sup>े नहीं लिया, जो कि श्रमणसंघ की व्यवस्थानुसार प्रायश्चित्त हर हालत में लेना म्रनिवार्य था। पर प्रायश्चित्त नहीं लेने से संतवर्ग के सांभी-गिक सम्बन्ध में बाधा श्राई, जो प्रयत्न करने पर भी श्राजा दिन तक ठीक नहीं हो पाई।

४- पाली-प्रकरण भ्रादि की घटनायें भी समाज के सामने थ्राई', तब पता चला कि कई व्यक्तियों के संयम विधातक पत्र-व्यवहार लम्बे अर्से से चालू हैं। वे पत्र सहसा पाली-कांड में पकड़े गये, जिससे जनमानस में अत्यधिक दूषित वायुमडल हो गया ग्रीर आवाज ग्रा रही थी कि ऐसे व्यक्ति साधुवेश के योग्य नहीं रहते आदि काफी विक्षुव्धना नातावरण चल रहा था। ध्रन्य मतावलंबिये ग भ्रा रहा था भ्रौर शिथिल विषय

लेने के

लिये कान्फ्रेंस के अधिकारियों के भी पत्र आ रहे थे। उनमें एक पत्र में ता. १४-१-५७ को श्री इवे. स्था. जेन कान्फ्रेंस के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री विनयचन्द्रभाई ने लिखा था कि—

'आप आज श्रमणसंघ के उपाचार्य हैं और ग्राचार्य की भी सर्व सत्ता ग्रापके पास है। इस हालत में ग्रगर भ्रष्टाचार न रोकोगे तो श्रावकसंघ तो ग्रपना कार्य करेगा।'

'इघर संगठन में कुछ विघटन का वातावरण भी परिलक्षित हो रहा था, तब यह मामला मेरे पास पहुंचा। आचार्य श्रीजी म. तथा कित्य श्रिषकारों मुनियों ने भी शिथिलाचार के विषय को निपटाने के लिये कहलवाया। इस कथन पर भी ध्यान देकर मैंने इस विषय की छानबीन की और समग्र स्थिति का श्रध्ययन कर शिथिजाचारियों के विषय में फैसले दिये और जिनके साथ श्रमणीचित व्यवहार विच्छेद किया गया, उसकी सूचना ता. ४-३-४७ के पत्र द्वारा कान्स्रेंस के मार्फत सभी श्रिषकारी मुनियों के पास पहुंचवाने के लिये भिजवा दी। इसके उत्तर में कान्फ्रेंस का भी यहां के निर्देशानुसार उक्त सूचना श्रिषकारी मुनियों के पास पहांचानुसार उक्त सूचना श्रिषकारी मुनियों के पास पहांचानुसार उक्त सूचना श्रिषकारी मुनियों के पास भेजने का पत्र श्रा गया।

'इस प्रकार शुद्धिकरण की व्यवस्था चल रही थी कि प्रजमेर भेरवाड़ा तथा उसके ब्रासपास के कुछ क्षेत्रों में रूपचन्दजी ब्रादि विषयक श्रामक वातावरण कर्णगोचर होने लगा। इस पर विचार हुआ कि समाज इससे सावधान रहे और श्रामक वातावरण और न फैले, इसके ित्र हपचन्दजी, लक्षमाजों, नगीनाजी ब्रादि व्यक्तियों के विषय में प्रजमेर में दिये गये फैसले को (जिस पर ब्राचार्य श्रीजी म. भी वाता १४-३-४७ को हर्ष व्यक्त । फरमा चुके थे) महेनजर रखते हुए पृतः जो ताजी सूचना की वह भी ब्रधिकारी मुनिवरों एव समाज के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समाज के पास पहुंचाने के लिये कान्त्रेंस के पास भिजवा क्षी। इसके पुत्र ब्राचार्य श्रीजी म. की सेवा में भी भिजवा दी गई थी। 'इसके बाद लुधियाना से ब्राचार्य श्रीजी स. भी यहां से की

गई व्यवस्था की उपेक्षा कर शृद्धिकरण का पालन नहीं करने में प्रयत्ने शील व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न फिये गये वातावरण में रस लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार एक के बाद एक परिस्थित उत्पन्न होते रहना शोभास्पद नहीं है।

'मैंने समाजसेवक के नाते श्रमण संगठन को शुद्धिकरण पूर्वक टिकाये रखने के लिये मेरी बुद्धि अनुसार वस्तु स्थिति को समभकर जो कुछ भी बन पड़ा, किया । परन्तु उसमें कितपय व्यक्तियों की तरफ से सहयोग की अपेक्षा बाधायें ग्रिंचिक सामने लाई गई ग्रीर ग्रब भी अपेक्षित सहयोग का श्रमाव भी सामने श्रा रहा है । ग्रस्तु ।

'समाज का कार्य सभी प्रमुख व्यक्तियों के हार्दिक सहयोग पर विशेष ग्रवलंबित रहता है। इसमें कौन किस कार्य में कितना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, यह समाज के सामने है। शिथिलाचार ग्रौर वह भी अनैतिक जीवन स्वरूप जो साधु-संस्था पर एक कलंक है, उसमें व सैद्धान्तिक विषय में गोलमाल की स्थिति सहन नहीं की जा सकती। ग्रतः मैं गोलमाल की स्थिति में उलभे रहना पसंद नहीं करता।

'आज समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति भी हर बात में गोल माल करना चाहते हैं श्रीर उनकी इच्छानुसार कार्य न होने पर वे संघ तोड़ने की आवाज उठाने लग जाते हैं।

'इतना ही नहीं ग्राचार्य श्रीजी म. भी निर्णित मामलों को उलकाने वाले व्यक्तियों की बातों में आकर यहां से की गई व्यवस्था के प्रतिकूल ग्रह्यादेश तक निकाल देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े परिश्रम के बने बनाये संगठन में विभेद हो जाता है।

'ऐसी परिस्थिति में फिलहाल यह निवेदन करना भ्रावश्यक ही गया है कि जो श्रमणवर्ग शास्त्रीय एवं श्रमणसंघीय समाचारी का तथा उसके संरक्षणार्थ यहां से की गई व्यवस्था का पालन करेगा, उसी श्रमण वर्ग के साथ श्रमणसंघीय सांभोगिक व्यवहार भ्रादि रह सकेगा।' सर्वप्रथम उक्त निवेदन को मुनिवरों तथा कान्फरन्त के पास भिने

वीयो गैंदी दी । एस्टु इस किसी ने भी इस विस्टार एर स्थान न विया तो बहुनिव हों हो हा राज्यों के सन्तर में हाना श्रीबी म. सा. हे उठनों और यहाँ निक्षति है अवरत करते हैं हिंदी जीवरा श्रीसंत्र है बुद्धि के पुढ़ित करकार प्राक्तात पूर्ण श्रीसंत की भेज दिया गया। निवेदन की प्रतिक्रिया

हम तिहेरत के उत्तरिक होते में असरकेंद्र की बहुतत स्यति, क्षात्राई क्षेत्री के इंग्लिकी एवं इंड की लिव्ह वन्हें वर्षे कार्यों के प्रति अस्पर्धविद्य अविकारी है निवरीं के कार्यक्तारों का वास्त विक वित्रण समाझ के समझ का हुआ या। असी तक समाज कर् मानित आवारों पर हो अस्तान को स्विति का स्टिशकन करती रही थी, लेकिन निवेदन से उन्हें प्रत्नान सुद्ध हुए । सब-सग्दन के दिस कारी तीर पर चनाय करने वासे मनाय के नेताओं की भी करनी स्थित का मानास हुआ। उनके द्वारा अब बास्त्रविकता को जिल्ला संभव नहीं रहा था होत न के रिया कोई कारण करता यहते हैं. जिससे समाज को ग्राहिक समय तक स्वाहि में रहा हा हुके। कृतः प्रमि एकरने के लिये चनके कामने किन्न एक ही रास्ता रह पण या कि वे प्रभी तक की स्थिति और उसके लिये किये गये कार्यों की जानकारी समाज के द्वानने रख दें।

इस बात को स्थान में रहते हुए साचाई सीली है सनस्पती के समाधान के बारे में विचार-विमधे करने के छिये श्री हा मा बहे. हेवानहानां सी जैन काल्फ्रस्स की सावारण समा का अधिकेंद्र जावर में दि. १६-१०-४६ को किया गया। इस ग्राविदेशन का विरोध नहार था कि यदि स्थिति की ग्रेसीरता को न सम्फ्रिर एवंबत कार करन रही तो श्रमणसंघ का पम्मारता का न समन्त्रकर है जाने कानकरात के नाम सेप रह लायेगा। सन्दिस्त के स्टब्स् कीन्फर्त्स के हैताओं ने संगठन को निर्देश बनाने वाले उन्हें के बारे में ययार्थ स्थिति समक्ति में पूरा मनीयोग लगाया करें

म. सा. के द्वारा की गई व्यवस्था म्रादि विषयक पत्र अवलोकन किये थाचार्य-जीवन : ३७*६* भ्रौर अवलोकन करने के पङ्चात् वे जिस निष्कर्धा पर पहुंचे उसको धांचार्यश्री गणेशलाल जी म. सा. के समक्ष प्रस्तुत किया घ्रीर अर्ज की कि हमने सभी दृष्टि से पत्रव्यवहार का भलीभांति अवलोक्त किया श्रीर समभ पाये है कि यहां कोई त्रुटि नहीं है। जहां त्रुटि है वहां हम प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए हमको कुछ समय मिलना चाहिए श्रीर कुछ पत्रों की प्रतिलिपियां भी हम चाहते हैं। इस पर श्राचार्यश्री गणेशलालजी म. सा. ने फरमाया कि म्राप मुभते समय ने सकते हैं स्रीर ज्ञान-दर्शन-चारित्र की सुरक्षा के नाथ संगठन के प्रयास के लिए जिन भी पत्रों की ग्राप प्रतिलिपियां हिते हों, ले लीजिये । पत्रों की प्रतिलिपि लेने के वाद होंने कहा कि आचार्य श्री ग्रात्मारामजी म. सा. को तो सन्मान की

हिन्द् से पद दिया गया है, उन्होंने बीच ही में ऐसी बातें क्यों कीं ? एतद्विषयक हम यहां कुछ निर्णय भी करें तो उपयुक्त नहीं रहेगा। लुधियाना जाकर फिर कुछ करें तो ठीक रहेगा।

श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. भी यही चाहते थे कि श्रमणसंस्कृति की सुरक्षा के लिये चतुर्विध सध को श्रपनी जिम्मेदारी समभा चाहिये। स्थिति की गम्भीरता को समभते हुए ग्रिधिवेशन में के प्रस्ताव पारित किया गया । जिसमें उल्लेख था कि मन्त्री मुनियी मिश्रीमलनी म. के शिष्य के लिये जो फैसला उपाचार्य श्रीजी म. ने मरमाया है, उसके लिये श्राचार्य श्रीजी म. ने हर्ण प्रकट किया व मनी मुनिश्ची मिश्रीमलजी म. व श्री रूपचन्दजी ने भी सहर्व स्वी किया। इसके लिये उसके विपरीत जाने का प्रश्न नहीं रहता। तथा।प मानामं श्री आत्मारामजी म. सा. कागजात देखना चाहते हैं तो वे की कार्नेटी जनके पास जाकर बतला दे आदि। इस प्रस्ताव के परिपालनार्थ एवं समाज की आकांक्षाओं -माधानार्थं श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल

३७८ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

श्री गणेशलालजी म. सा. से भी चर्चा वार्ता की।

चर्चा में भाग लेने वाले भूतपूर्व वंबई घारासभा के ग्रध्यक्ष श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया, श्री आनन्दराजजी सुराणा, श्री जवाहरलालजी मुणोत ग्रादि कान्फरन्स के प्रमुख ग्रग्रणी थे। उन्होंने आचार्य श्रीजी म. सा. से प्राथंना की कि श्रमणसघ को सुदृढ़, स्थायी बनाने के लिए मार्ग-दर्शन देने की कृपा करें। इस पर आचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया कि मैंने श्रमणसंघ को ज्ञान-दर्शन-चारित्र की सुरक्षा के साथ सुदृढ़, स्थायी बनाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया ग्रीर कर रहा हूँ। लेकिन अपे-क्षित सहयोग के ग्रभाव में उस प्रयास में बाघा उपस्थित हो रही है। एतदर्थ समाज के प्रमुख वर्ग को इस बात की सावधानी दिलाने की हिष्ट से भी दि. १५-६-५८ को निवेदन समाज के सामने रख दिया। समाज के स्राप प्रमुख हैं अत: इसका आप भलीमांति स्रवलोकन करें और सम्बन्धित पत्र-व्यवहार भी आप देखें। उसमें तटस्थ हिंह से श्राप चिन्तन करके बतावें कि मैंने जो प्रयास किये हैं, उनमें कोई त्रुटि रही हो तो उसका परिमार्जन मैं पहले करने को तैयार हूँ भीर यदि स्नापको त्रुटि मालूम न हो स्नीर सम्बन्धित श्रमणवर्ग की त्रुटि मालूम होती हो तो उस श्रमणवर्ग को विनय पूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से कुछ कहें श्रीर त्रुटि का परिमार्जन करायें, जिससे श्रमणसघ की सुरक्षा ज्ञात-दर्शन-चारित्र की भूमिका पर मलीभांति हो सके। यह कार्य सबके हार्दिक सहयोग पर अवलम्बित है। अतः आप पहले निवेदन और उससे सम्बन्धित प्रमाण भलीभांति देख लें।

तदनन्तर श्रावक समाज के उन प्रमुख कर्णधारों ने श्रमणसंघ में व्याप्त शिथिलाचार सम्बन्धी, ध्वनियन्त्र-विषयक, सुतागमे ग्रादि जटिल समस्या विषयक पत्र व्यवहार, ग्राचार्यश्री ग्रात्मारामजी म. सा. से लेकर श्रमणसंघ के ग्रधिकारों व प्रमुख मुनिवरों के द्वारा समय-सम्प पर दिलवाये गये पत्र ग्रीर पत्रस्थ विषयों को एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण को, श्रमणसंघीय नियमों को घ्यान में रखकर आचार्यश्रो गणेशलालजी

सुसंगठन के हक में गौण करने को तैयार हूँ। आचार्य श्रीजी म. सा. . आचार्य-जीवन : ३८१ के इतना फरमाते ही शिष्टमण्डल के सदस्यों में उत्साह श्रा गया श्रीर जयनाद करने लगा तथा कहने लगा कि हमें यहां पर पूरी सफलता मिली है, श्रब हम यहां से लुधियाना जाना चाहते है। फिर हम संब-वित भ्रन्य स्थानों पर जायेंगे श्रीर श्रमणसंघीय स्थिति को सुदृढ़ करने भरसक प्रयत्न करेंगे म्रादि भाव व्यक्त करके शिष्टमण्डल ने मांग-लिक पाठ सुनकर दि. २६-११-५८ को लुधियाना के लिये प्रस्थान किया। वहां शिष्टमंडल दि. १-१२-४८ को पहुंचा श्रीर उसी दिन अपना वक्तन्य दे दिया कि शिष्टमंडल ग्रसफल रहा। िन्तु शिष्टमडल की ग्रसफलता के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई कि श्रमुक कारण से शिष्टमंडल ग्रसफल रहा। इसके बारे में समाज ने स्पष्टीकरण की मांग भी की लेकिन नेतागण मौन ही रहे श्रौर ग्राज तक भी भ्रपनी असफलता के कारणों को बताने में मौन धारण कियें हुए हैं। इस मौन का परिणाम यह हुआ कि श्रमणसंघ की स्थिति सुदृढ़ होने की श्रपेक्षा दिनोंदिन निर्बल बनती गई श्रीर शनै:-शनं: नाम-मात्र का संघ रह गया। श्रसफलता के सूत्रधार

शिष्टमडल की लुधियाना में वार्ता यद्यपि सीमित थी। जिन बातों के बारे में बातचीत करनी थी, वे सब म्राचार्य श्री आत्मारामजी म. सा. के पास पहले ही पत्रों द्वारा भेजी जा चुकी थीं। शिष्टमडल को तो सिर्फ इतना बतलाना था कि श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. होरा की गई कार्रवाई संघ मुहढ़ता की हिन्ट से योग्य श्रीर ग्रावश्यक ी। इसके बारे में कोई गुण्त मंत्रणा करने का भी अवकाश नहीं था, जिसे समाज के समक्ष प्रकट करने में विवशता प्रतीत होती थी। फिर भी वार्ता को असफल बनाने के मुख्य सूत्रधार लुधियाना में आचार्य श्री आत्मारामजी म. सा. के पास रहने वाले श्री ज्ञानमुनिजी षे। उनत मुनि ही विशेषकर आचार्य श्री आत्मारामजी म. सा

का गठन हुन्ना न्नीर जिन पत्नों की प्रतिलिपि लीं तथा जिस स्थिति को उन्होंने समभा, उसका कमेटी समाप्त होने के वाद लगभग एक महीने तक म्राच्यन किया भीर सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ व जांच-पड़ताल भी की। अनन्तर यह सीचा कि श्री कुन्दनमलजी फिरो-दिया की वृद्धावस्था मौर स्वास्थ्य को देखते हुए बार-बार लंबी यात्र होना सभव नहीं है भीर उनके बिना शिष्टमडल प्रभावहीन रहेगा। इसलिये भूतकालीन समस्याम्नों को सुलभाने के साथ-साथ भविष्य के विषय में भी सुव्यवस्थित स्थिति बनाने के लिए शिष्टमंडल सबसे पहले म्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. की सेवा में उपस्थित होकर भविष्य के विषय में मार्गदर्शन ले, ताकि सभी स्थिति एक ही बार के प्रयत्न से स्पष्ट हो जाये।

इस विचार को ध्यान में रखकर शिष्टमण्डल दि. २७-११-५६ की जावरा आचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हुम्रा ग्रीर उसने दो-दिन तक सारे तथ्यों का पूर्णरूपेण गहराई से अध्ययन किया। प्रायः सब समस्याग्रों का हल ग्रीर मार्गदर्शन ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. से प्राप्त किया लेकिन एकाध विषय में कुछ बात अटक-सी गई थी। इस पर शिष्टमंडल के सदस्य सोचने लगे कि इस छोटी समस्या का भी समाधान हमको यहां पर सतोषजानक तरीके से प्राप्त हो जाता है तो शिष्टमण्डल उत्साह के साथ ग्रागे बढ़ सकता है और यदि ऐसा नहीं बनता है तो जरा-सी कमी के कारण हमारी स्थित ग्रधूरी रह जाती है। इस स्थित में फिलहाल शिष्टमण्डल ग्रन्यत्र नहीं जाकर यहां से

टिकटों को वापस करने के लिए किसी व्यक्ति को स्टेशन भेज दिया। इसी बीच श्राचाय श्री गणेशलालजी म. सा. ने फरमाया कि श्राप लोग यहीं पर ज्यादा जोर लगाते हो, लेकिन कोई बात नहीं। यदि मूल महाव्रतों में और शास्त्रीय मौलिक स्थिति में किसी भी प्रकार की मोड़

ही वापस लौटना चाहता है । ऐसा सोचकर लुधियाना के लिए <sup>गये</sup>

न भ्राये तो इस स्थिति के साथ मैं अपनी संप्रदाय की परम्परा हो भी

गया था। लिकिन खेद है कि स्पष्टीकरण के तथ्यपूर्ण और युक्तियुक्ती अंचार्य-जीवनं : ३५३ होने पर भी उसे प्रकाशित नहीं किया गया। यद्यपि श्री आनन्दऋषिजी म. ने भी इस स्थिति के ज्ञात होने पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए बतलाया था कि उपाचार्य श्रीजी का मुनि रूपवन्दजी श्रादि के बारे में दिया गया निर्णय युक्तियुक्त एवं संयमपालन की थूमिका बनाने की हिष्टि से म्रावर्यक है।

शिष्टमडल को पालीकांड की पूरी जानकारी थी तथा श्रमण-संपर्क-समिति के संयोजक नै भी अन्य तथ्यों को समाज के सामने रखने का प्रयहैन किया एवं श्रमणसंघ के सूर्धन्य सन्त पालीकांड के लिये माचार्य भी गणेशलालजी म. सा. के निर्णय से सहमत थे। फिर भी व्यक्तिगत दुराग्रह के समक्ष चतुंविय संघ के प्रमुख अपना साहस नहीं बतला सके भ्रौर भ्रपने कर्तव्य-पालन से च्युत हुए तथा श्रमणसंघ का त्रादर्श सदा संदा के लिये समाप्त हो गया। भाचार्य श्रीजी की भावना का दिग्दंशन

श्रीचार्यं श्री गणेशलालजी म. सा. ने सं० २००६ के सादड़ी-सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित मुनिवरों के निवेदन, अनुरोध और श्राग्रह को लक्ष्य में लेते हुए श्रमणसंघ का नेतृत्व ग्रंगीकार किया था। उनकी इच्छा नहीं थी कि पद प्राप्त कर अपने प्रभाव का प्रदर्शन करें। लेकिन यह भावना ध्रवश्य थी कि श्रेमण भगवान महावीर की श्रमण परम्परा अपने आदर्श, साधना और मार्ग को शुद्ध और शास्त्रीय मयिश-मुक्तल बनाये । उन्होंने श्रमणसंघ के महत्त्व को भलीभांति समभा था, लेकिन जैसे-तैसे श्रमणसंघ को टिकाये रखने के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि श्रमणसद्य की नींव ठोस आधार पर हो और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सदैव शास्त्रसम्मत ग्राज्ञाग्रों के पालन करने श्रीर समस्याग्रों के बारे में सही दृष्टिकोण ग्रयनाने पर भार दिया था। शास्त्र-साक्षी के समक्ष उन्होंने न तो ग्रयने के प्रति पक्षयान ित्तलाया और न दूसरों को प्रभावित करने की चेट्टा ही की

पत्रों को पढ़ने-पढ़ाने का कार्य करते थे। पाली शिथिलाचार कांड में ज्ञानमुनिजी भी सम्बन्धित थे और घ्विनवर्धक यन्त्र में भी बोल चुके थे। शिष्टमंडल आचार्य श्रीजी से उन पत्रों के बारे में वार्तालाप करना चाहता था जिन्हें ज्ञानमुनिजी ग्रपने अनाचार-प्रकाशन की दृष्टि से अच्छा नहीं मानते थे। अतः उन्होंने वार्ता ग्रागे चलने ही नहीं दी ग्रीर यह कहकर इन्कार करवा दिया कि ग्रसल पत्र साथ क्यों नहीं लाये? इस पर श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया ने कहा कि ग्रसली पत्रों में ग्रीर इनमें कोई ग्रन्तर नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह उन्हों पत्रों की प्रतिलिभि हैं। लेकिन ज्ञानमुनिजी तो इस बात को ग्रागे बढ़ने ही नहीं देते थे श्रीर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे फिरोदियाजी ग्रादि शिष्टमंडल के सदस्यों को मानसिक ग्लानि हुई ग्रीर शिष्टमंडल का ग्रन्थत जाना रोक करके सब ग्रपने-अपने स्थान लौट गये।

यदि शिष्टमंडल के सज्जन इस अनुचित बात का विरोध कर, व्यक्तिविशेष की उपेक्षा कर दृढ़ता का परिचय देते और तुष्टिकरण की नीति न अपनाई जानी तो यह निश्चित है कि अमणसंघ की जिटल समस्याओं का समाधान होकर अनुशासन को बल मिलता। लेकिन शिष्ट-मंडल की इस असफजता का परिणाम यह हुआ कि ध्वनिवर्धक-यन्त्र प्रयोग तथा पालीवांड के वारण अमणवर्ग के परस्पर दूटे हुए संभोगों की दरार श्रीर चौड़ी होती गई।

इस स्थिति के पश्चात्

शिष्टमंडल की ग्रसफलता चतुविध संघ को ज्ञात हो चुकी थी ग्रीर दिनोंदिन श्रमणसंघ की स्थित में बिगाड़ होता जा रहा था। इसके वारे में श्रमणसंपर्क समिति के संयोजक श्री कानमलजी नाहटा ने रूपचन्दजी के विषय में एक विस्तृत स्पष्टीकरण श्री अ. भा. इवे. स्था. जैन कान्फरन्स को प्रकाशनार्थ भेजा। जिसमें पालीकांड से संबंधित सायु-साध्वियों के वारे में मभी तक हुई कार्रवाई एवं श्रमणसंघ में श्राचार्य, उपाचार्य की वैधानिक स्थिति ग्रादि का सविगत वर्णन किया

गया था। लेकिन खेद है कि स्पष्टीकरण के तथ्यपूर्ण और युक्तियुक्त होने पर भी उसे प्रकाशित नहीं किया गया। यद्यपि श्री आनन्दऋषिजी म. ने भी इस स्थिति के ज्ञात होने पर श्रपना मंतन्य प्रकट करते हुए बतलाया था कि उपाचार्य श्रीजी का मुनि रूपवन्दजी ग्रादि के बारे में दिया गया निर्णय युक्तियुक्त एवं संयमपालन की सूमिका बनाने की हिष्टि से श्रावश्यक है।

शिष्टमडेल को पालीकांड की पूरी जानकारी थी तथा श्रमणः संपर्क-समिति के संयोजक ने भी अन्य तथ्यों को समाज के सामने रेखने का प्रयत्न किया एवं श्रमणसंघ के सूर्घन्य सन्त पालीकांड के ्रिये ग्राचार्य भी गणेशलालं जी म. सा. के निर्णय से सहमत थे। फिर भी व्यक्तिगत दुराग्रह के समक्ष चतुर्विध संघ के प्रमुख अपना साहस नहीं बतला सके और अपने कर्तव्य-पालन से च्युत हुए तथा भ्रमणसंघ का त्रादर्श सदा सदा के लिये समाप्त हो गया। <sup>गाचार्य श्रीजी</sup> की भावना का दिश्द्रिन

म्राचार्यं श्री गणेशलालजी म. सा. ने सं० २००६ के सादड़ो सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित मुनिवरों के निवेदन, अनुरोध और भाग्रह को लक्ष्य में लेते हुए श्रमणसंघ का नेतृत्व ग्र'गीकार किया था। उनकी इच्छा नहीं थी कि पद प्राप्त कर अपने प्रभाव का प्रदर्शन करें। भिक्त यह भावना प्रवश्य थी कि श्रमण भगवान महावीर की श्रमण वर्मवरा अपने आदर्श, साधना और मार्ग को गुद्ध और शास्त्रीय मयिदा-मुक्त बनाये । उन्होंने श्रमणसंघ के महत्त्व को भलीभांति समक्षा था, लेकिन जैसे तैसे श्रमणसंघ को दिकाये रखने के पक्ष में नहीं थे। वे बोहते थे कि श्रमणसघ की नींव ठोस आधार पर हो और इसी लट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सदैव शास्त्रसम्मत ग्राज्ञाग्रों के पालन श्रीर समस्यामों के बारे में सहीं हें विटक्तीण म्रपनाने पर भार दिं। शास्त्र-साक्षी के समक्ष उन्होंने न तो ग्रयने के प्रति िहललाया और न दूसरों को प्रभावित करने की चेट्टा ही

३८४ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

उन्हें जो सत्य, तथ्य, हित श्रोर पथ्य प्रतीत हुग्रा, उसके अनुसार कार्र-वाई की । यही कारण है कि श्राज श्राचार्य श्रोजी द्वारा दी गई व्यव-स्थाश्रों के विरुद्ध किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं है । सभी उनके कार्यों को सही मानते हैं श्रोर पूर्ण श्रद्धा भिक्त रखते हैं।

यद्यपि श्रमणसंघ के सवल समर्थक ग्राचार्य श्रीजी ग्राज हमारे समक्ष नहीं हैं। लेकिन उनके श्रादर्श, उनके विचार, उनके ग्राचार-विचार की परम्परा का प्रकाश विद्यमान है ग्रीर आशा है कि उनकी भावना को बलवती बनाने के लिये चतुर्विध संघ के प्रयत्न म्यार्थ भूमिका पर प्रारम्भ होंगे।

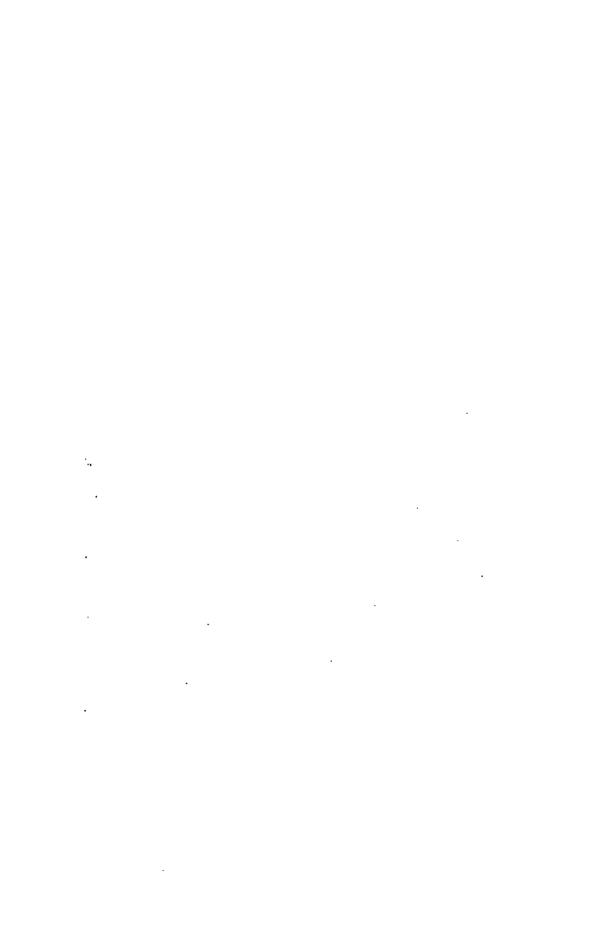

## स्थिरावास के लिये श्रीसंघों की विनती

प्राचार्य श्रीजी के जीवन की संघ्यावेला के प्रारम्भ होने के लिये समय की कोई लक्ष्मणरेखा नहीं खींचीं जा सकती है। लेकिन पूर्व में हुई भयंकर मूत्रकृच्छ रोग की वेदना से शारीरिक स्थिति दिन-प्रतिदिन निर्वल होती जा रही थी। श्रव तो शारीरिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि किसी एक शांत, संयमसाधना में सहायक और उत्तम जलवायु वाले स्थान में स्थिरावास होना उपयुक्त है।

श्रलवर में हुई शल्य-चिकित्सा के पश्चात श्राचार्य श्रीजी उत्तरो-त्तर श्रशकत होते गये, लेकिन श्रपने सयमित भोजनपान श्रीर आत्मबल की प्रवलता के कारण ही दूर-दूर के क्षेत्रों में विहार करने में समर्थ हो सके थे। रोग के साथ वृद्धावस्था श्रीर वृद्धावस्था के कारण रोग का प्रवल वेग विहार-किया में भी रुकावट डालने लगा था।

आपक्षी मुनि-जीवन के प्रारम्भिक समय से ही जन-जन के श्रद्धेय ग्रीर संयम के सजग प्रहरी बन चुके थे। मेवाड़, मारवाड़, मालवा, महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तरप्रदेश ग्रीर दिल्ली प्रान्त को ग्रापने ग्रपनी उत्कृष्ट प्रतिभा से प्रभावित तो किया ही था किन्तु साथ ही थली के रजकणों में ग्रापने ग्रपनी विद्वत्ता, चारित्रशुद्धि ग्रीर दूरदिशता की अमर छाप लगाई थी। जो ग्राज भी उन प्रदेशों के निवासियों द्वारा स्मरणीय है। यदि समूचे घामिक इतिहास पर दृष्टिपात किया जाये तो ऐसे महापुरुष उंगलियों पर गिनने योग्य मिलेंगे जो ग्रपने आचार-विचार की शुद्धि एवं विद्वता से जनसाधारण को प्रभावित कर सदा सदा के लिये उनके श्रद्धेय बने हों।

भाचार्य श्रीजी की शारीरिक स्थिति को देखकर अनेक क्षेत्रें के श्रीसंघों की भावना थी कि इस समय ग्रापश्री हमारे क्षेत्र

स्थिरावास कर हमें सेवा का ग्रवसर दें। विशेषकर रतलाम, बीकानेर, ब्यावर, उदयपुर ग्रादि प्रमुख श्रीसंघ ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र में पदार्पण करने के लिये बारम्बार विनती कर रहे थे।

यद्यपि जावरा चातुर्मास होने के पूर्व से ही रोग-स्थिति दिनों-दिन चिन्तनीय बनती जा रही थी, लेकिन सुदृढ़ मनोवल के धनी होने से आपश्री चातुर्मास के निमित्ता यथासमय जावरा पधार गये थे। लेकिन चातुर्मासकाल में रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया।

यहां पर भी सन्तों श्रीर श्रावकों ने प्रार्थना की कि श्रापशी के

शरीर में अशिक्त आ रही है, श्रतः यहां पर स्थायी ह्य से उपचार करा हिया जाये। सुयोग्य चिकित्सकों का सुयोग भी यहां प्राप्त है। लेकिन आचार्य श्रीजी म. सा. ने पुनः यही फरमाया कि मैं प्राकृतिक उपचार करना चाहता हूँ और उसमें यदि सफलता मिली तो ठीक है, अन्प्रथा बाद में किसी चिकित्सक की राय ले ली जाये। तब संघ ने विनती की कि आपश्री ने प्राकृतिक तौर पर तो बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अब हमारी बात पर भी गौर फरमाया जाये।

संघ के बारम्बार निवेदन करने पर भी श्रापश्री ने श्रभी विशेष ध्यान न देकर एकान्तर तप चालू रखा । इस स्थिति में भी व्याख्यान देना, सत-सितयों को वांचणी देना, जिज्ञासुश्रों के प्रश्नों का उत्तर देना, श्रादि कम पूर्ववत् चलता रहता था । व्याख्यान-श्रवण श्रादि प्रसंगों पर स्थानीय और आगत सज्जनों की उपस्थिति आज्ञातीत हो जाती थी । एक दिन मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री डाक्टर कैलाशनाथ काटजू भी व्याख्यान में उपस्थित हुए श्रीर व्याख्यान सुना । श्रनन्तर मुख्यमन्त्री मही-दय ने मी श्रपना वक्तव्य दिया और श्रपनी भिवत प्रदिशत की । जनता धार्मिक लाभ प्राप्त कर रही थी, लेकिन शारीरिकबल शिथिल होता जा रहा है । यहां तक स्थिति श्रा गई कि व्याख्यान भी बन्द करना पड़ा । डाक्टर श्री गोयल एवं डाक्टर श्री दिनकर ने श्राचार्यश्री का करीक्षण किया श्रीर बुखार आने के कारण का पता लगाने की विद्रा की, किन्तु ज्ञात नहीं हो रहा था।

यह समाचार डाक्टर श्री वोरिदया यक्ष्मारोग विशेषज्ञ को मालूम हुए। उस समय वे इन्दौर थे श्रौर डाक्टर श्री मुकर्जी भी इन्दौर थे। डाक्टर श्री मुकर्जी मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध डाक्टरों में से हैं। इन दोनों डाक्टरों का परस्पर घिनष्ठ सम्बन्ध था। श्राप दोनों डाक्टर भंडारी के साय श्राचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हुए श्रौर उन्होंने परीक्षण कर आचार्यश्री के बुखार ग्राने के कारण का पता लगाने की चेष्टा की। निश्चयात्मकह्म से पता तो नहीं लग पाया, फिर भी उन्होंने प्रपनी दृष्टि से कुछ श्रौषधियां स्थानीय डाक्टर गोयल ग्रादि को बतलाई। जिससे बुखार उतर गया श्रौर साथ ही यह भी निर्णय किया कि श्राचार्यश्री के हृदयरोग है, ग्रतः किसी भी प्रकार का श्रम न किया जाये। श्राचार्यश्री ने जैसा कहा उससे भी श्रधक पथ्य का ख्याल रखा, फलतः कमजोरी में श्रत्यधिक वृद्धि हो गई। उठना-बैठना भी किन्तु हो गया। बुखार भी कुछ समय के लिए कम हुग्रा। किन्तु गैष्धियों का असर हटते ही पुनः पूर्ववत् बुखार आने लगा।

चातुर्मास-समाप्ति का समय ग्रा गया था। ग्राचार्य श्रीजी

त. सा. विहार करने की सोचने लगे। डाक्टरों ने दृढ़ता के साथ मना

कर दिया कि इस कमजोरी ग्रौर बीमारी की स्थिति में ग्रापका विहार

होना कर्तई उपयुक्त नहीं है। रतलाम सघ का ग्राग्रह था कि आचार्य

श्रीजी रतलाम पधारकर वहां विराजें। ग्राचार्य श्रीजी भी चातुर्मातसमाप्ति के परचात् धीरे-धीरे विहार करने की सोच रहे थे। इसी

वीच सुप्रसिद्ध हृदयरोग विशेषज्ञ डाक्टर श्री भंसाली बबई जो श्रीमती

केसरविहन जौहरी धर्मपत्नी सेठ ग्रमृतलालजी के सम्बन्धी थे, को

बाचार्य श्रीजी की स्वास्थ्य-स्थिति ज्ञात हुई तो वे भी जावरा ग्राये

श्रीर उन्होंने भी ग्राचार्य श्रीजी को देखकर के कहा कि मैं डाक्टर के

नाते दावे के साथ कहना चाहूँगा कि ग्राचार्यश्री के हृदय की तकलीफ

कर्तई नहीं है। तीन साल पहले हुई हृदय की तकलीफ का भी मैं

पता लगा सकता हूँ। ग्राज तो क्या, तीन साल पहले भी ग्रापश्री को हृदय की कोई तकनीफ नहीं थी। ग्रतः ग्रापको ग्रभो जो पथ्य चल रहा है, उसकी ग्रावश्यकता नहीं है। ग्राप ग्रपनी स्वाभाविक खुराक लीजिये और कुछ ताकत ग्राने पर चलना फिरना भी प्रारम्भ कीजिये। तदनु-सार सारी प्रक्रियायें परिवर्तित हुई ग्रीर शरीर में भी अपेक्षाकृत शक्ति का संचार हुग्रा, लेकिन विहार करें ऐसी स्थिति ग्रव भी न बन पाई। स्थानीय डाक्टरों का कहना रहा कि आचार्यश्री पैदल नहीं चलें। ग्राचार्यश्री का कहना था कि सत गृहस्थों के कंघों पर अपने को उठाना नहीं चाहते। तब सन्तों ने कहा कि हम उठाकर ले जा सकते हैं ग्रीर मजबूत कपड़े की पालकी में विठाकर रतलाम की ग्रीर विहार किया ग्रीर रतलाम के पास ही स्टेशन पर ग्राचार्यश्री विराजे। यहां के डाक्टर श्री प्रेमसिंहजी जो पहले मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के मन्त्री रह चुके थे, ने ग्राचार्य श्रीजी का निरीक्षण किया। इनका भी कहना था कि ग्राचार्य श्रीजी को ग्रिधिक बाधित नहीं करना चाहिए।

रतलाम में पूज्यश्री धर्मदासजी म. की सप्रदाय के मुनिश्री सागर-मलजी भी थे। जिनके विषय में संयमविरोधी, ब्रह्मचर्य सम्बन्धी बातें प्रमाणिकरूप से श्राचार्य श्रीजी के कानों में आ चुकी थीं। वे श्राचार्य श्रीजी की सेवा में दर्शनार्थ उपस्थित हुए ग्रीर वंदना करने लगे तो श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने कहा कि ग्रापके सम्बन्ध में कुछ सयम-विधा-तक बातें सुनी गई हैं, अतः श्रालोचना पूर्विक जबतक यथायोग्य निर्णीत स्थिति न बन जाये, तब तक ग्रापके साथ वंदन-व्यवहार ग्रादि सामो-गिक स्थिति नहीं हो सकती। अतः ग्रापके वंदन करने पर इधर के छोटे सन्तों द्वारा वंदना नहीं करने पर ग्रापका दिल दुखित हो तो ग्राप भी वंदना न करें।

इस पर श्री सागरमुनिजी ने कहा कि जैसा भी ग्राप योग्य समभें, करें। मै ग्रापश्री के चरणों में ग्रालोचना कर सकता हूँ। ग्राचार्य श्रीजो ने कहा कि मैं नगर में आ ही रहा हूँ, कुछ स्वस्य होते

हीं मालीक्ता छुनकर यहारीति इस विषय को निपटाने का प्रयत्न कहंगा। वहां जक परस्पर बंदन-व्यवहार न होने की स्थिति को गृहस्थी के सकते न रहें। इस बात को स्वीकार करके आ सागरमुनिसी बास नगर में था गये किन्तु वहां पहुंचकर अपने संत्रदाय के दुस्य-मुख्य श्रादकों को दुलाकर कहा कि आवार्य श्रीजी म. ने तो वर्मवासकी म. की संप्रदाय से सम्बन्ध तोड़ दिया है और मेरे लाय सम्बन्ध नहीं रता मादि रेठमेठ कई वातें बनाकर सांत्रदायिक्ता के वित्र की प्रहन-लित किया। जिससे पूज्यकी धर्मदासजी म. की सप्रदाय के कुछ श्रावक श्री सागरमुनिजी की सब करत्वों को जानते हुए भी इवर-उवर की बातें करने लगे। आचार्य श्रीजी स्टेशन पर विराजते थे और यदि वे बाहते तो आचार्य श्रीनी की सेना में उपस्थित होकर सब वातों का स्पष्टी-करण कर सकते थे। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने भी श्री सागरमुनिजी की तरह साम्प्रदायिक विष फैलाना चालू रखा। यह बात जब कर्ण-परमरा से आचार्य श्रीजी को ज्ञात हुई तो उन्हें आर्चर्य हुं या कि इस प्रकार का प्रचार होना साष्ट्र-जीवन के लिए कलक ही है। दूसरे दिन आचार्य श्रीजी के रतलाम नगर में पद्यारने का प्रसंग या। यहां स्तपूर्व संप्रदाय की दृष्टि से प्रज्यश्री हुवमीचन्दजी म., पुष्पश्ची वर्मदासची म. श्रीर श्री दिवाकरजी म. के श्रावकों के पृथक् <sup>ट्रिक्</sup> तीन स्थानक थे। जब आचार्य श्रीजी नगर की ओर पवार रहे ये तो संतपूर्व प्रज्यश्री हुनमीचन्दजी म. की संप्रदाय के श्रावकों ने मर्ज की कि आप इस सम्प्रदाय के श्रावकों के स्थानक में पद्मारिये। धानक भी विशाल है। अतः अत्यत्र न पद्यार कर इसी स्थानक में षारिये। तव श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने कहा कि श्रमणसंघ का यह भ है कि जहां वृद्ध ठाणापति संत विराजते हों वहा विश्वामार्थ जाना विहिए। मृतपूर्व दिवाकरजी म. की संप्रदाय के श्रावकों के स्थानक में वृद्ध संत विराजते हैं, अतः वहीं पर ठहरना उपयुक्त है। भावकों २ हों कि आप श्रीजी तो निष्यक्ष हिन्द से चल रहे हैं, पर उन ले

प्रायः करके साम्प्रदायिकता कूट-कूट कर अब भी भरी हुई है। इस लिए वहां जाना हमें नहीं जंचता है। ग्राचार्य श्रीजी ने कहा श्रमणसंघ में रहते श्रमणसंघीय नियमों का ईमानदारों से पालन करना हरएक का कर्ताव्य हो जाता है, वे लोग नहीं पालें तो वे जानें। मैं तो ग्रपने कर्त्त व्य का पालन करूंगा भीर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. रतलाम में विराजने के समय श्री दिवाकरजी म. के सन्तों के पास नीमचौक स्थानक में ही विराजे।

यहां के चिकित्सकों ने रोग का पता लगाने की चेग्टा भी की, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया । कभी-कभी पेशाब के साथ खून भी ग्राने लग गया था । जब चिकित्सकों को कुछ पता नहीं लग रहा था तो इन्दौर, उदयपुर, उज्जैन ग्रादि के श्रावक संघों ने ग्रत्यिक आग्रह किया कि हमारे क्षेत्र में ग्रापश्री का पदार्पण हो । वहां पर चिकित्सकों की स्थिति ग्रच्छी है ग्रोर रोग का निदान भलीभांति हो सकेगा । यद्यपि रतलाम संघ ग्रन्त:करण से चाहता था कि ग्राचार्यश्री का रतलाम से विहार न हो । परन्तु साथ ही यह भी सोच रहा था कि ग्राचार्यश्री के रोग का सही निदान होना चाहिए । रत-लाम, इन्दौर, उज्जैन आदि मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में कुछ नमीयुक्त हवा होने से इस कमजोर ग्रवस्था में सर्दी, जुखाम आदि जल्दी-जल्दी होने की संभावना रहती थी । ग्रतः चिकित्सकों का मंतव्य था कि जलवायु की दिष्ट से उदयपुर क्षेत्र ग्रत्यिक उपयुक्त रहेगा ।

तदनुसार जब रतलाम से विहार का प्रसंग ग्राया तब रतलामवासियों के दु:ल का पार न रहा। विहारवेला का दृश्य इतना मार्मिक
वन गया कि प्रवृज्या ग्रगीकार करने के अवसर पर पारिवारिक जनों
के रुदन विलाप-जन्य करुणाजनक दृश्य को देलकर मन में ग्लानिभाव
नहीं लाने वाले सन्त-मुनिराज भी द्रवीभूत हो गये। उनके हृद्य भर
ग्राये। आवालवृद्ध जनसाधारण की ग्रांखों से आंसू वहने लगे ग्रीर कई
एक तो चौधार ग्रांसू वहाते हुए फूट-फूट कर रो पड़े। फिर भी हृद्य

का वेग शांत नहीं ही रहा था।

सन्तों के सहारे रतलाम स्टेशन से शनै: शनै: विहार कर प्राचार्य श्रीजी म. सा. फरीदगंज पघारे श्रीर श्री भीमराजजी नाथू लालजी सेठिया के मकान में विराजे। दूसरे दिन वहां से नामली गांव की श्रीर विहार हुश्रा तब रतलाम श्रीसंघ के सैकड़ों भाई बहिन उपस्थित थे। नामली श्रीर उसके श्रागे के क्षेत्रों में ग्राहार पानी ग्रादि की परिषहों को सहन करते हुए कम-कन से विहार कर पुन: जावरा पधार गये।

जावरा में एकाध दिन विश्वाम करने के ग्रनन्तर जब वहां से विहार कर करीब तीन-चार मील ग्रागे आये होंगे कि पेशाब होना बिल्कुल बंद हो गया। शारीरिक कमजोरी इतनी बढ़ गई कि जीवन रहने में भी शंका दिखने लगी। लेकिन चतुर्विध संघ के पुण्योदय से तात्कालिक उपचार द्वारा रोग शांत-सा हो गया। इस विकट स्थिति से देश के समस्त श्रीसंघों और उनके प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्ताग्रों में चिन्ता व्याप्त हो गई। सभी की ग्राकांक्षा थी कि आचार्य श्रीजी म. सा. तत्काल किसी एक स्थान पर विराज जायें ग्रीर वहां रोगोन्मूलन के लिये उपचार का प्रबन्ध किया जाये।

श्रावक संघों की भावना योग्य थी। लेकिन श्रात्म साधना में ही जीवन की सफलता है—मानने वाले ग्राचार्य श्रीजी म. सा. परहेज ग्रादि से शरीर के बने रहने की स्थिति में किसी एक स्थान पर स्थिरावास करना योग्य नहीं समभते थे। ग्रतः कुछ स्वस्थ होने पर मेवाड़ की ग्रोर विहार चालू रखा।

प्रागामी चातुर्मास की स्वीकृति

सं० २०१६ के वर्षावास का समय निकट श्रा रहा था श्रीर मालवा मेवाड़ के श्रधकांश श्रीसंघों की भावना थी कि चातुर्माम हमारे यहां हो। लेकिन शारीरिक स्थिति को देखते हुए पहले से किसी स्थान-विशेष के बारे में निक्चय करना शक्य नहीं था। इस में विहार करते हुए श्राचार्य श्रीजी म. सा. मंदसीर श्रीर फि

विहार कर मदसौर के उपनगर नयापूरा में पद्यारे । मंदसीर श्रीसंघ की उत्कट भावना थी कि आचार्य श्रीजी म. सा. का चातुर्मास यहां नया। पुरा में हो। यहां पर प्राकृतिक चिकित्सा का अच्छा संयोग मिल सकता है श्रीर मंदसीर संघ की वर्षों की भावना भी सफल होगी। लेकिन ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के स्वास्थ्य को देखते हुए कई दृष्टियों से मंदसौर उपयुक्त नहीं जान पड़ा। धजमेर संघ के प्रमुख-प्रमुख व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित हो गये थे और विनती की कि मुब हमारे पर मेहरवानी हो जाना चाहिए। अजमेर में सब तरह के उप-चार-साधनों का संयोग है म्रादि । लेकिन म्रभी चातुर्मास की स्वीकृति दैने का समय नहीं था ग्रतः फरमाया कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कही की स्पर्शना बने, कह नहीं सकता । वहां से सन्तों के सहारै विहार कर नीमच सीटी नीमच छावनी होते हुए बघाना पधारे। छोटीसादडी जावद आदि सभी संघों का अपने अपने क्षेत्र में पधारने का अत्यधिक श्राग्रह था । जावद श्रीसघ के सदस्यों ने श्रपनी भावना दर्शाते हुए कहा कि म्राप चाहे एक रात्रि विराजकर ही छोटीसादड़ी पधार जायें, परन्तु जावद अवश्य पधारें। आपको पधारे बहुत समय हो गया है।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने जावद संघ की प्रार्थना को ध्यान में रखकर बघाना से जावद की ग्रोर विहार किया। पहली मिजल पर जिस गांव में रहे, उस गांव में शाम होते समय आचार्य श्रीजी के बीमारी का घोर प्रकोप हो गया। यहां तक स्थिति बन गई कि ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने स्वयं सागारी संथारा पचखा लिया ग्रीर फिर सन्तों से कहा कि श्रब मुभे स्थायी संथारा पचखा दो। लेकिन स्थायी सथारा पचखाने जैसी स्थित नहीं थी। नीमच से डाक्टर ग्रा गर्य और उन्होंने जोर देकर कहा कि वापस नीमच की ग्रोर पघार जायें। दूसरे दिन पात: काल जावद की ग्रोर विहार स्थिगत रहा ग्रीर पुन: लीटकर नीमच छावनी पघारे ग्रीर डाक्टर सा. के मकान में विराजे। ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के स्वास्थ्य विपयक ये समाचार सभी श्रीसंघों को ज्ञात हुए। रतलाम,

जावरा, मंदसौर के डाक्टर तथा उदयपुर के डाक्टर शूरकी जिल्ली, हा. त्याती व डाइटर माथुर म्रादि श्रावभी के साथ उपस्थित हुँए एव सांध्यवेला : ३६५ ग्रीर भी ग्रासपास के काफी श्रावक श्रा गये।

मालवा के श्रीसघीं का श्राग्रहे था कि हम मालवा के दाहर नहीं जाने देंगे। नीमच छावनी श्रोसघ का तो अपने यहाँ ही चानु-मींस होने के लिये विशेष श्राग्रह था। सभी चिकित्यकों ने गंभीयना में हिंदार किया और वीमारो के चिह्नों को देखते हुए रोग यी योग हैं हुकाव हुया । सभी डाक्टरों का यह मत हुया कि जिय योगाण हा हितान लग रहा है. उसकी देखते हुए श्रानाय धीणी की विस्ता उद्ध उद्यपुर पहुंच जाना चाहिए । चिकित्मा मादि मधी रहिर्मी म के विमत्यणं २१ मय प्रांत है। चातुमीस के विमत्यणं २१ मय प्रांत हुए व शीर काही के कि आगामी चातुमांत के लिये हमाने यहां की हमानून कि होते। लेकिन माचार्य श्रीजी म. मा. ने उच्य क्षेत्र काल-पाप की के की व्यान में रखकार मा २०१६ के व्याद्वांगीय के विक विद्धाः हो स्टिक्टीन फरमाई ।

के के किया है सामी के महारे विहार कर छे है सामसी धर्गाः मेरिक स्टाउंक के कार्या है।

सामानिक हैं। इस क्षेत्र के सामानिक हैं। इस इस के सामानिक हैं। स्था के कार्या के कार्या के कार्या करते. स्था के कार्या के सामानिक के कार्या के क स्थानी के स्वाप्त करें के स्वाप्त कर कर के स्वाप्त कर कर के स्वाप्त कर के स्वाप्त कर कर के स्वाप्त कर कर के स्वाप्त कर कर के स्वाप्त कर कर कर कर कर

को विश्राम नहीं मिल रहा था ग्रतः ग्रायड़ गांव में श्री केशूलालजी ताकड़िया के मकान पर एकान्त विश्राम करने योग्य स्थान होने से कोठारीजी के बंगले से वहां पधार गये।

दूसरे रोज वहां से विहार करके श्री किशनसिंहजी सरुपिया के बंगले में जो बड़ी होस्पिटल के सामने था, पधारे। वहां पर डाक्टरों ने ग्राचार्य श्रीजी के रोग के निदान करने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। डाक्टरों को पूरा निदान करने में समय लग रहा था ग्रीर आपस में मत्रणा करके बंबई के प्रसिद्ध डाक्टरों से भी परामर्श ले रहे थे। इधर चातुर्मास का समय निकट ग्रा जाने से, वहां से विहार कर उदयपुर शहर में ग्रोसवाल पंचायती नोहरे में पधार गये।

उदयपुर में इससे भी पूर्व ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के कई चातुर्मास हो चुके थे, लेकिन यह चातुर्मास एक गंभीर वातावरण में हो रहा था। उदयपुर सघ ग्रपनी जिम्मेदारी के प्रति पूर्ण सजग था ग्रीर उसने अपने सब प्रयत्न चातुर्मास को सफल बनाने में लगा दिये।

चातुर्मास काल में समयानुसार धर्म-ध्यान त्याग-तपस्यायें अच्छी हुई । दर्शनाधियों का भी भ्राशातीत ग्रागमन हुम्रा । लेकिन प्राचार्य श्रीजी का स्वास्थ्य दिनोंदिन निर्देल होता जा रहा था। शरीर इतना जर्जर हो चुका था कि अच्छे-से-ग्रच्छा उपचार भी भ्रव कार्य- कारी सिद्ध नहीं हो रहा था।

इसी चातुर्मास समय में वैराग्यभावना से अनुप्राणित कित्यय भाई बहिन दीक्षा प्रागीकार करने के लिये उत्सुक थे। लेकिन पूज्य प्राचार्य श्रीजी म. सा. की स्वास्थ्य-स्थिति के कारण दीक्षा-ितिथि निश्चित नहीं की जा सकी थो। चातुर्मास के ग्रन्तिम दिनों में कुछ स्वास्थ्य सुघार पर था। भ्रतः कार्तिक कृष्णा ६, रिववार, दि. २५-१०-५६ को वैरागी श्री वावूलालजी तथा वैरागिन बहिन श्री ग्रनोखीवाई, वहिनश्री घीरजकुमारी की दीक्षायें होने का निश्चय हो गया।

यथासमय आचार्य श्रीजी म. सा. के नेतृत्व में यह दीक्षाय

वह बनाराह के हाए बन्पन हैं। । उद्भवर की के इतिहास में पुत्र होत होते होते होते होते अवस्त अत् । ह्वाहर होते में इस समारीह को कहाँ ही उत्पाह और महमता के साथ आयोजिन किया हा । इस इस्तर वर स्थानीय व बाहर से आगत हमारी महि बह्नि उपस्पित है , विक्तित्सकों का प्रानर्ग वातुमान काल में दीका के बाद विक्तित के अपने परीक्षण के हैं अरियाम पर एहुँ । उन्होंने बताया कि आवार्य संदेश में छा. विकास संदेश में छा. के विरोद में की कमजोरी क्यांटा है कोर विश्वस रोगी के किल किल हैं जिसी वह महरी है और वह सहम्भिन्दिता होता है दिसहों ॥ १००० वह सहम्भिन्दिता होता है दिसहों। मा सहती है। अतः हमारी राम है कि श्रीतम-विकित्सा प्रमासीक्र करवा बेनी बाहिए। कहीं तो रोग के संस्तृत का अंदेशा का पांच कीय ही रोग की बंब निकल जाती है। तो किर हते कि किर्म की भूसम नहीं खाता है। श्रीकार्य की की म. सा. ने फरमाया कि विना इल्य विक्रिता के क्षमा हो केली हो तो पहले में प्राकृतिक विकित्स आदि से रोग. तिमत करते का प्रवृत्त करता बाहुता के । हा कार्टी कि प्रवृत्ति करता कार्टी कि प्रवृत्ति करता कार्टी कि प्रवृत्ति विक्र विक्रित्वा के विभे हैं निरा कोई एतराज नहीं के लेकिन रोग की को स्विति निहित्त हुँ हैं है ए एसे तो स्वाप स्वाप स्वाप है। है। है। हो कि है। एसे तो स्विति के स्वति के स्विति के स्विति के स्वति के स्व महोते जित्ता ही रोग-प्रकृषि हु । वनार हु । वनार हु । वनार हु । वनार हु मोरो में मोरो हु मोरो जाते के बाद फिर बाल्यिविकित्सा भी नहीं हो सकेंगी एवं कार्या हता भी दिलंब मही जूही कुरमा । अतः जाताः इतिहास दिलंब मही कुरमा चाहिए। तब झाबायं जीनी म. हो. ने करमाया कि रोग लिखका कैल गया है लोर हमका अस्तिन परितास है है तो भी स्पन्धित केल गया है जार जनका है तो भी स्पन्धित होने की हिस्स नहीं , हुन्छु की रहिंप के कार

करने के लिए ही हमने साधु जीवन लिया है। एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही होगा तो क्यों मैं ग्रापरेशन के भंभट में पड़ूं? शरीर रहना होगा तो रहेगा ग्रोर जाना होगा तो समाधिमरण के साथ जायेगा। मैं तो ग्रभी से तैयारी कर सकता हूँ।

इस पर डाक्टरों ने कहा कि द्यापका साधु-जीवन लेने का खास उद्देश्य क्या है ? श्राचार्य श्रीजी ने संयमी जीवन की महत्ता का दिग्दर्शन कराते हुए फरमाया कि जान-दर्शन-चारित्र की ग्राराधना पूर्वक शतुर मित्र पर समभाव और ग्रात्मा के चरम विकास को सन्मुख रखते हुए समाधिमरण द्वारा इस भौतिक शरीर को छोड़ना है।

डाक्टरों ने पुन: प्रश्न किया कि क्या ग्रायुष्य के पूर्व हो शरीर को इस प्रकार छोड़ना उपयुक्त रह सकता है ? श्राच र्घ श्रीजी म सा. ने फरमाया कि स्रायुष्य रहते हुए समाधिभाव पूर्वक ज्ञान-दर्शन-चारित्र की भ्राराधना करते रहना चाहिए । लेकिन जब यह मालूम हो जाये कि शरीर से ज्ञान-दर्शन चारित्र की ग्राराधना नहीं हो सकती ग्रीर ग्रनुमान व चिकित्सकों आदि से यह मालूम हो जाये कि स्रब स्रायुष्य <sup>स्रविक</sup> नहीं है तो फिर उस स्थिति में संलेखना संथारा भ्रादि करके पं<sup>डित</sup>-मरण पूर्वक शरीर को छोड़ देना चाहिये। स्रतः स्राप स्रपने चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से बताइये कि इस शरीर का टिकाव कितने समय का है ? यदि इसकी स्थिति ज्यादा न हो तो मैं भ्रभी से भ्रापरेशन म्रादि की प्रक्रिया में न पड़ कर संलेखना म्रादि करके भ्रपने संयमी-जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने का प्रयास करूं। डाक्टरों ने कहा कि म्राचार्य श्री ! हम लोगों ने शरीर-विज्ञान सम्बन्धी जो कुछ म्र<sup>ध्य</sup> यन किया है, उसके अनुसार यदि रोग की चिकित्सा हो जाती है तो इस शरीर से प्राप अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र की अभिवृद्धि कर सकते हैं और ग्रन्य कोई उपद्रव न हो तो वर्षों तक इस शरीर का कुछ भी विग इने वाला नहीं है। यदि आपने शल्य-चिकित्सा नहीं करवाई तो शरीर किसी न-किसी रोग के चिह्न परिलक्षित होते रहेंगे ग्रीर दिनोंदिन

श्रादि सबने साधु-जीवन श्रीर शास्त्र की जानकारी के माध्यम से श्राचार्य श्रीजी म. सा. पर जोर डाला कि ग्राप इस शरीर को ग्रपना ही न समभों, यह संघ का है ग्रीर चतुर्विध सघ की धरोहर को ग्राप इस तरह से रख रहे हैं, जिसमें हम सबको श्रत्यधिक वेदना होती है। इस पर हम सबका श्रधिकार है। ग्राप ग्रपनी ग्रात्मा से तटस्थ हो जाइये। हम इस शरीर को ठीक करना चाहते हैं और अनुभवी चिकित्सकों की राय हमको भी ठीक लग रही है। हम श्रापरेशन कराना चाहते हैं। आपरेशन सम्बन्धी किया से निवृत्त होने पर जो भी दोष की स्थिति हो, शास्त्रीय दृष्टि से प्रायश्चित्त लेना आपका ग्रधिकार है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी चिकित्सा नहीं कराना श्रापके अधिकार की बात नहीं है। शास्त्र में शल्यचिकित्सा, ग्रौषध, भैषज आदि का विधान है। उत्सर्ग श्रोर अपवाद की स्थिति भी प्रतिपादित की गई है। भगवान महावीर ने भी केवलज्ञान होने के बाद खून की दस्तें लगने पर शिष्य की प्रार्थना पर भ्रोषध-सेवन किया था। भ्राप तटस्य रहिये। किन्तु चतुर्विध संघ की भावना को ठेस मत पहुंचाइये ग्रादि। तब चतुर्विध संघ द्वारा सामूहिक रूप में श्रर्ज की गई इस विनती पर आचार्य श्रीजी म. सा. को ध्यान देना पडा ।

अनन्तर उदयपुर श्रीसंघ के मन्त्री महोदय ने चिकित्सनों से परामर्श करके आपरेशन होने की तिथि २४-११-५६ घोषित कर दी।

श्रापरेशन होने की तिथि की जानकारी मिलते ही देश के कोने-कोने से हजारों भाई-बहिनों का उदयपुर आना चालू हो गया। दि. २२.११.५६ तक तो उदयपुर में करीब ५-६ हजार भाई-बहिनों की उपस्थित हो चुकी थी।

ग्रापरेशन दि. २४-(१-५६ को होने वाला था, लेकिन उस<sup>ही</sup> पूर्व तैयारी के लिये आचार्य श्रीजी म. सा. का दि. २३-११ ५६ की अस्पताल के ग्रन्तर्गत एक स्वतन्त्र स्थान में पदार्पण हुग्रा। ग्रापरेशन करने वाले डाक्टरों में प्रमुख डाक्टर वी. एन शर्मा डायरेक्टर मेडीकर्ल

एवं पिंडलक हैत्थ विभाग राजस्थान सरकार ने त्राचार्य श्रीजी के शरीर की म्रावस्यक परीक्षा की । सांध्यवेलाः ४०१ चतुर्विध संघ को सदेश

श्रस्पताल में प्रवेश करने के पूर्व आचार्य श्रीजी म. सा. ने चतुर्विष सघ से क्षमत-क्षमापना करके उपदेश के दो शब्द फरमाये। जिनमें सर्व प्रथम अनत सिद्धों को नमस्कार करके वीतराग भगवन्त म्बर्हिन्तों को नमस्कार किया और माज दिन तक कोई म्रविनय म्रासा-तना हुई हो तो क्षमा करने तथा भव-भव में ग्रिरहन्त, सिद्धों का शरण होने का भावना दर्शाई गई थी।

प्रवात चतुर्विध संघ को सम्बोधित कर ग्राचार्य श्रीजी मः सा. ने अपने आज तक के जीवन पर थोड़ं से शब्दों में प्रकाश डाला कि पूज्य ग्राचार्य श्री श्रीलालजी म. सा. ने संसारी ग्रवस्था से उभार कर मुभ पर महान उपकार किया और पूज्य आचार्य श्री जवाहरलालजी सा. की असीम कुपा से साधना के मार्ग पर अग्रसर होने का योग मिला। इन महापुरुषों के अनन्त उपकार के लिये कृतज्ञ हूँ।

पश्चात शास्त्रीय पाठ से समस्त जीवयोनि से क्षमायाचना करते हुए फरमाया कि सयभी जीवन के रक्षार्थ मेरा श्राज अपवाद-म में गमन करने का प्रसंग श्रा रहा है। श्रतः मेरी इच्छा है कि में तेक शत्य चिकित्सा सम्बन्धी दोषों का प्रायश्चित न कर लूं, तब तक मुक्ते बंदन न करें।।

इन शब्दों को सुनकरः उपस्थित जनसमूह गद्गद् हो गया। भावेग श्रांखों से बहने लगा और जय-जय, घन्य-घन्य के घोष <sup>से मानाशमंडल</sup> गूंन डठा।

आचार्य श्रीजी द्वारा व्यक्त किये गये उदगारों के पश्चात पं. मृतिश्री नानालालजी म. सा. (वर्तमान श्राचार्यश्री) ने सक्षेप हेतिनं श्रीर अपवाद मार्ग की न्याख्या करते हुए फरमाया कि रें होणां ध्रें प्रमुश्नी का अपवाद मार्ग में गमन करने का प्रसंग

हो रहा है। फिर भी आपश्री ने जो शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी दौषीं की प्रायश्चित्त न कर लेने तक वंदन न करने का फरमाया है वह पूज्यश्री जैसे महापुरुषों की महानता का द्योतक है।

ग्रनन्तर श्रापने प्रार्थना करते हुए ग्राचार्य श्रीजी में. सा. कीं सेवा में निवेदन किया कि मैं सदा ही आपश्री की ग्राज्ञा एवं श्रादेश का पालन करता रहा हूँ, ग्रीर भविष्य में भी इसी प्रकार श्रापकीं श्राज्ञाशों का पालन करता रहूँगा।

श्रावक समुदाय की श्रोर से श्री जवाहरलालजी मुणोत ने पूज्य श्राचार्य श्रीजी की सेवा में निवेदन किया कि विश्वास दिलाते हैं कि हम सब एकमत होकर आपके ग्रादेशों का पालन करते रहेंगे श्रीर ग्रापके जीवनकाल में ही वह समय निश्चित ग्रायेगा जब शिधलाचार के उन्मूलन हेतु ग्रापश्री द्वारा किये गये प्रयत्न सफल होकर रहेंगे। समाज को ग्रापश्री के नेतृत्व की जरूरत है और हमें विश्वास है कि आपरेशन सफल होगा एवं श्रापश्री का वरद नेतृत्व हम लोगों को बराबर प्राप्त रहेगा।

श्राचार्य श्रीजी के व्याख्यान के श्रीवकलभाव इस प्रकार हैं—
'सर्वप्रथम मैं मेरे श्रन्त:करण से श्रनन्त सिद्धों को नमस्कार करके उनके प्रति श्रपने श्रन्तस्थभाव व्यक्त करता हूँ कि भगवन्तो, मैं श्रापके यथार्थ स्वरूप को श्रपनी श्रल्पमित के कारण पूरा समक्ष नहीं पाया हूँ श्रीर किसी भी प्रकार से श्रनन्तभवों से लेकर श्राज दिन तक मेरी आत्मा द्वारा कोई भी श्रविनय, श्रासानत्ता हुई हो तो क्षमा प्रदान करें। मैं मनसा, वाचा, कर्मण अन्तरात्मा द्वारा श्रनन्त सिद्ध भगवतों से माफो चाहता हूँ, श्रापकी सदा काल शरण हो।

'इसके पश्चात अरिहन्त भगवन्तों से अत्यन्त विनय-भाव-पूर्वक हार्दिक प्रार्थना है कि— वीतराग भगवन्तो ग्राप द्वारा प्रति-पादित सिद्धान्तों को समभने में, प्ररूपणा में, स्पर्शना आदि में किसी

भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, एवं अनन्त तीर्थंकरों के शासन की प्रकारान्तर से भी जरा भी भ्रविनय, असातना, भ्रपराध आज दिन तक मेरी भ्रात्मा द्वारा हुआ हो, उसके लिये मैं बारम्बार मनसा, वाचा, कर्मणा क्षमा मांगता हूँ। श्रापका भव-भव में शरण हो।

'तदनन्तर चतुर्विध संघ से कहना चाहता हूँ कि मेरे जन्म का यह ७०वां वर्ष चल रहा है। दीक्षा लिये भी ४४वां वर्ष चल रहा है। दीक्षा लेने के बाद मेरा चतुर्विध सघ से विशेष सपकं रहा है।

'जब श्रीसघ ने व परमत्रतापी भ्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. ने स्व. पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी म. की सम्प्रदाय के शासन का भार मेरे कन्धों पर रख दिया था तन प्रतापी तेजस्त्री महा-पुरुषों के म्रासन पर बठते हुए उन महापुरुषों की भ्रपेक्षा म्रपनी कमजोर स्थिति का अनुभव हुआ था। फिर भी आचार्य श्रीजन-हरलालजी म. की याज्ञा को स्वीकार करना ग्रीर श्रीसघ के ग्राग्रह पर घ्यान देना श्रपना कर्तव्य समभकर मैंने भार को ग्रहण किया।

'इसके परचात सादड़ी में वृहत्साधु सम्मेलन न भी मेरी सेवा लेनी चाही। मेरी इच्छा नहीं होने पर भी श्रमणवग के म्राग्रह को मैं टाल नहीं सका।

'मैंने शासनोन्नति के लिये सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र की रक्षा के साथ जो भी उचित जान पड़ा वह आज दिन तक कर्तव्य-हिष्ट को सामने रखकर किया, जिस पर मुभे आज भी सात्विक गौरवानुभूति है। यथोपयोग कर्तव्यद्दिष्ट पूर्वक ग्रात्मसाक्षी सं सध-हितार्थ किये गये कार्यों से भी यदि किसी को चोट पहुंची हो तो उस सम्बन्ध में मेरा इतना ही कहना है कि मेरी भादना किनी के हृदय को चोट पहुंचाने की नहीं रही है, बल्कि वीतराग देव की पिनत्र साधु-संस्कृति की गुद्धता सदा ग्रस्तुण्ग रहे, इसी गुद्ध से न्यवस्था मादि कार्य किये हैं।

ंश्रमणसंघीय या शास्त्रीय समाचारी तथा उसके संरक्ष-णार्थ शिथिलाचार व घ्वनियन्त्र श्रादि विषयक व्यवस्थायें यहां से पदी गईं और निवेदन प्रसारित किया गया । उस व्यवस्थायों ग्रीर

ानी गईं और निवेदन प्रसारित किया गया। उन व्यवस्थाओं ग्रीर निवेदन को मेरा श्रन्तरात्मा आज भी सघहितार्थ उचित मानता है

ानवदन का मरा श्रन्तरात्मा आज भी सघिहताथ उचित मानता है श्रातः पुनः चतुर्विघ सघ को सावधानी दिलाता हूँ कि दी गई व्यवस्था श्रीर निवेदन को श्रमली रूप देता दिलाता हुश्रा रत्नत्रय की ग्रिम वृद्धि के साथ श्रात्मोन्नित व शासनोन्नित में किंचदिप श्रसावधानी एवं प्रमाद न करे और निम्न श्रभिप्रायों को सदा घ्यान में रखे- १. शुद्ध सिद्धान्त व शुद्ध जीवन के श्राधार पर ही विश्वशांति

सभिवत है। इस ग्राघार के विना व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की शांति संभिवत नहीं। २. गुण और कर्म के श्रनुसार वर्ग विभाग विकास श्रीर शांति के

ः वातावरण में सहायक सिद्ध हो सकता है।

३. भगवान महावीर की निर्प्रथ श्रमणसस्कृति का उसके लक्ष्यानुरूप

शुद्ध रखने के लिये सदा श्रप्रमत्त रहने की आवश्यकता है।

ें। ४. वीतराग प्ररूपित सिद्धान्तों का जहां हनन होता हो, परिवर्तन किया जाता हो, समय के नाम से पचमहाव्रतधारी मुनिजीवन के लक्ष्य के प्रतिकूल प्रवृत्ति की जाती हो, वहां किंचदि सह योग न दिया जाये।

थ. शुद्ध चारित्रनिष्ठ मुनिवरों के प्रतिः शुद्ध श्रद्धा भिवत रहे। शिथिलाजार, मुनि जीवन तो दूर, मानव जीवन के लिये भी कलंक स्वरूप है। श्रतः कभी किसी भी प्रकार से शिथिलाचार को न छुपाना, न बचाव करना, न प्रश्रय देता ग्रीर न पोषण ही करना।

६. गुद्ध ग्रात्मीय समता के चरमिकास का लक्ष्यिबन्दु ग्रन्त:करण मे सदा बना रहे एवं तद्रनुरूप सम्यक्ज्ञान ग्रीर गुद्ध श्रद्धा के साथ समता साधन के यथाशिक्त जीवन में उतारना यानी

का हिंदे सम्मेत । यास ही अपनी स्टिन्स के अन्यान ही हिन्द्रा का दूरा-हरा काम रहे। विन्हें कि वह आवक केर करण का कर्तार क्रांकी वर्ष प्रमान क्षेत्र करण की स्त्राहित क्रिक्ट प्रावाद में तथा स्वयं होती स्वाहित्य क्षेत्रम् मालम् करमे में मलामाति चळल् हो छहे । किल् बार्क की उद्घेष्ट विकास और स्थान की कहातन में है। इस्त वास्त्रिनिक त्यांगी असदा, वाहे अल्प मात्रा में भी वर्षो म हों, चरहीं से निम्नस्य असर-एस्ट्रीत है। एस्ट्री है हेकता है। अतः स्वयहीत प्रतिकाली को स्वयंक्री है रेखता हुआ निष्ट त्य अस्पावनी स्वक्तारा के प्रायम् वीतः राग प्रमु की बाली का प्रसार लगकरवाधार भी करता गहे। हिंही सके अनग नहीं पहुँच सकते हैं और आवक्ता की स्पिति भी केंद्री न हो तो कही पर की तराम रहे के दकका मी प्रभावना के लिये एक मध्यम श्रामी के सावकारी की माड किता है। वाकि वह (सावक्रवर्ग) इत्विक्रवर्ग विक्ति से कार चंडकर बूधक्षेण ब्रह्मकुण के चारावार कार्या के रीमों का पालन करता हुआ बीतराग रह है है है है है

भी का बहुपयोग कर पक । भी जिसको हृदय से स्टब्स मानदा है। स्टब्स कर्म

देश आदि के रूप में व्यवहार करता रहा हूँ। कई व्यक्तियों से मेरा सैद्धान्तिक मतभेद भी रहा है। सत्य तथा न्याय का अन्वेषण करने आदि की हिष्ट से उनके साथ विचार-विमर्श, चर्चा आदि का प्रसण भी आया है। उस समय भी जहां तक उपयोग रहा है, वहां तक मेरा व्यक्तियों के साथ केवल आचार-विचार सम्बन्धी भेद रहा है पर आदिमक हिष्ट से मैंने उनको अपना मित्र समका है और अब भी समभता हूँ।

'फिर भी मैं तो आत्मा की विशेष गुद्धचर्य चतुर्विष सघ को तथा ५४ लक्षयोनि जीवराशि को—

> खामेमि सब्वे जीवा, सब्वे जीवा खमन्तु मे । मित्ति मे सब्वभूयेसु, वैरं मज्भ न केणई।।

इस शास्त्रीय पाठ से क्षमत-क्षमापना करता हुआ— सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं विलब्देषु जीवेषु कृपापरत्वम् । माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विद्यातु देव।।

'इसके साथ मेरी भ्रात्मा को जोड़ने के लिये वीतराग प्रभु से प्रार्थना करता हूँ।

'मैंने संसार त्याग करके घ्रनन्त आनन्दधन स्वरूप तथा स्वपरप्रकाश स्वरूप घ्रात्मा के चरमिवकास की अखंड ज्योति की परम साधना के लिये जो भागवती दीक्षा ग्रागीकार की, उस भाग-वती दीक्षा के मुख्य ग्रंग सम्यक् ज्ञान दशंन-चारित्र रूप सयम है। संयम-घ्राराधना में यह शरीर सहायक रूप है। एतदर्थ इसकी स्वस्थ रखना भी ग्रावश्यक है।

'जावरा चातुमिस में मेरे शरीर में धासाता वेदनीय की उदय हुआ और उस असाता ने आज तक कई रूप दिखाये। व्याधि के उग्र आक्रमण को भी मैं अपनी पूरी शक्ति से शांति रहकर सहन करने का आज दिन तक प्रयत्न करता रहा हूँ। बीप घीपचार भी किया गया मगर औषधि का कोई स्थायी परिणाम

श्रावक समुदाय के अभिषाय को दोहराते हुए साब्बोचित भाषा में . रोग निवृत्त होने की भावभरी विनती की है।

'श्रमणवर्ग एगं श्राव र समुदाय तथा विशिष्ट चिकित्सकों के ग्रिभिप्राय पर चिन्तन-मनन करने के पश्चात संयमी जीवन के रक्षाणं मेरा ग्रमवाद मार्ग में गमन करने का प्रसंग ग्रा रहा है। ग्रव तक ग्रीपिच ग्रादि के प्रयोग से जो भी प्रायश्चित्त लगा है उसकी तो मैंने ग्रालोचना कर लं। है और भावी शल्य-चिकित्सा में जो भी दोष लगगे उनका भी प्रायश्चित्त लेने के लिये मेरी श्रात्मा सदा तत्वर है। फिर भी मेरी यह इच्छा है कि जब तक शल्य चिकित्मा सम्बन्धी लगे दोषों का प्रायश्चित्त न कर लूं तब तक सुभे वदन न करें।

'वीतराग प्रभु के सिद्धान्तानुसार पांडित्यमरण पूर्वक आत्नसमाधि के सत्संकल्प अन्तः करण में पूर्णरूपेण परिणत हो यहीं भावना निरन्तर बनी हुई है और भविष्य में भी इसी तरह सदी बनी रहे, यही अन्तभावना है।'

चतुर्विध संघ के समक्ष अपनी ग्रन्तभीवना व्यक्त करने के ग्रन्तर पूज्य ग्राचार्य धीजी म. सा. करीब १० बजे सन्तों के सहारे डोली में बठकर ग्रस्पताल के स्वतन्त्र कमरे में पधार गये। ग्रापरेशन-दिवस की झांकी

दि. २४-११-५६ को आपरेशन होने के पूर्व डाक्टरों ने एक बार पुन: शरीर परीक्षण कर रोगाकान्त अंग के बारे में पूरी तरह से अपना समाधान कर लिया था।

श्रापरेशन तो करीब ११ वर्ज से प्रारम्भ होने वाला था, लेकिन प्रात:काल ही अस्पताल के प्रांगण में हजारों श्रद्धालु बंधु एक वित हो चुके थे और वे एक बार पुन: गुरुदेव के दर्शन करने के इच्छुक थे। डाक्टरों ने उनकी भावना का श्रादर कर पूज्यश्री को पहले मंजिल की चांदनी पर ले उपने ो मुन्नि अनुमित दे दी। जनता ने श्रीचीर्य श्रीजी म. सा. के दर्शन कर जय-जयकार किया श्रीर मांग लिक श्रवण कराकर पुन: ग्राचार्य श्रीजी म. सा. को विश्राम के लिये वापस कक्ष में ले जाया गया।

श्रव सिर्फ डा. श्री बी एन शर्मा के श्रागमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा हो रही थी। ग्रपने कौशल की सफलता के प्रति दृढ़ आत्म-विश्वास एवं उल्लास के साथ करीब १०। बजे डा. सा. ने अस्पताल में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही 'डा. शर्मा जिन्दावाद' के घोष से उपस्थिति ने स्वागत किया और डा. सा. ने स्मित हास्य पूर्वक स्वागत के लिये आभार माना।

डा. बी. एन. शर्मा को ग्रापरेशन की गंभीरता, गुरुतर दायित्व प्रीर अपने शल्यकीशल की शत प्रतिशत सफलता के लिये ग्रात्म-विश्वास था ग्रीर इसीलिये इस कार्य की संपन्न करने का भार लिया था। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया से उदयपुर श्रीसंघ के प्रतिनिधियों के समक्ष हुए वार्तालाप के अवसर पर भी इस बात को आपने स्पष्ट कर दिया था। वार्तालाप उत्लास-पूर्ण वातावरण में पूर्ण हुग्रा था ग्रीर उसका उपसंहार करते हुए श्री सुखाड़ियाजी ने कहा था कि ग्राप एक महान विभूति का ग्रापरेशन करने जा रहे हैं। आप ग्रपने कौशल में प्रवीण हैं, फिर भी सावधानी रखें। आपरेशन की सफलता से ग्रापको ग्रपरिमित ग्रादर-संमान, यश प्राप्त होगा। ग्रापकी सफलता के लिये मेरी हार्दिक ग्रुभकामना है।

श्रापरेशन-कक्ष में प्रारम्भिक तैयारियां करने में योग्य व्यक्ति एवं चिकित्सक लगे हुए थे। इघर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. भी चतुर्विध संघ की व्यवस्था सम्बन्धी ग्रादेश आदि देकर एवं शास्त्रीय पद्धित के धनुषार ऐसे समय में की जाने वाली विधि करके सागारी संथारा लेकर ग्रापरेशन कक्ष में पधार गये। ग्रापरेशन-कक्ष के बाहर एक दो सतों भीर कित्यय प्रमुख श्रावकों के सिवाय ग्रन्य सब ग्रयने-ग्रयने योग्य स्थान पर लौट ग्राये।

श्रावक समुदाय के ग्रभिप्राय को दोहराते हुए साध्वीचित भाषा मैं

'श्रमणवर्ग एगं श्राव र समुदाय तथा विशिष्ट चिकित्सकों के ग्राभिप्राय पर चिन्तन-मनन करने के पश्चात संयमी जीवन के रक्षायं मेरा ग्रपवाद मार्ग में गमन करने का प्रसंग ग्रा रहा है। ग्रव तक ग्रीपिध ग्रादि के प्रयोग से जो भी प्रायश्चित्त लगा है उसकी तो मैंने ग्रालोचना कर ली है और भावी शल्य-चिकित्सा में जो भी दोष लगगे उनका भी प्रायश्चित्त लेने के लिये मेरी श्रात्मा सदा तत्वर है। फिर भी मेरी यह इच्छा है कि जब तक शल्य चिकित्मा सम्बन्धो लगे दोषों का प्रायश्चित्त न कर लूं तब तक मुमे बदन न करें।

'वीतराग प्रभु के सिद्धान्तानुसार पांडित्यमरण पूर्वक आत्नसमाधि के सत्संकल्प ग्रन्तः करण में पूर्णरूपेण परिणत हो यहीं भावना निरन्तर बनी हुई है ग्रीर भविष्य में भी इसी तरह सदी बनी रहे, यही ग्रन्तभावना है।'

चतुर्विध संघ के समक्ष अपनी ग्रन्तर्भावना व्यक्त करने के ग्रन्तर पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. करीब १० बजे सन्तों के सहारे होली में बठकर ग्रस्पताल के स्वतन्त्र कमरे में पधार गये। ग्रापरेशन-दिवस की झांकी

दि. २४-११-५६ को आपरेशन होने के पूर्व डाक्टरों ने एक वार पुन: शरीर परीक्षण कर रोगाकान्त अंग के बारे में पूरी तरह से अपना समाधान कर लिया था।

श्रापरेशन तो करीब ११ वर्ज से प्रारम्भ होने वाला था, लेकिन प्रात:काल ही अस्पताल के प्रांगण में हजारों, श्रद्धालु बंधु एक जित हो चुके थे और वे एक बार पुन: गुरुदेव के दर्शन करने के इच्छुक थे। डाक्टरों ने उनकी भावना का श्रादर कर पूज्यश्री को पहले मंजिल की चांदनी पर ले जाने की मुनिवरों को श्रनुमित दे दी। जनता ने श्रीचीर्य श्रीजी में सा. के देशेन कर जय-जयकार किया श्रीर मांगे लिक श्रवण कराकर पुन: स्नावार्य श्रीजी म. सा. को विश्राम के लिये वापस कक्ष में ले जाया गया।

भ्रव सिर्फ डा. श्री बी: एन रामी के ग्रागमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा हो रही थी। ग्रपने कौशल की सफलता के प्रति दृढ़ आत्म-विश्वास एवं उल्लास के साथ करीब १०। बजे डा. सा. ने अस्पताल में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही 'डा. शर्मा जिन्दाबाद' के घोष से उपस्थित ने स्वागत किया ग्रीर डा. सा. ने स्मित हास्य पूर्वक स्वागत के लिये आभार माना।

डा. बी. एन. शर्मा को ग्रापरेशन की गंभीरता, गुरुतर दायित्व ग्रीर अपने शल्यकीशल की शत प्रतिशत सफलता के लिये ग्रात्म-विश्वास था श्रीर इसीलिये इस कार्य को संपन्न करने का भार लिया था। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया से उदयपुर श्रीसंघ के प्रतिनिधियों के समक्ष हुए वार्तालाप के अवसर पर भी इस बात को आपने स्पष्ट कर दिया था। वार्तालाप उल्लास-पूर्ण वातावरण में पूर्ण हुग्रा था श्रीर उसका उपसंहार करते हुए श्री सुखाड़ियाजी ने कहा था कि ग्राप एक महान विभूति का ग्रापरेशन करने जा रहे हैं। आप श्रपने कौशल में प्रवीण हैं, फिर भी सावधानी रखें। ग्रापरेशन की सफलता से ग्रापको ग्रपरिमित ग्रादर-संमान, यश प्राप्त होगा। ग्रापकी सफलता के लिये मेरी हार्दिक ग्रुभकामना है।

भापरेशन-कक्ष में प्रारम्भिक तैयारियां करने में योग्य व्यक्ति एवं चिकित्सक लगे हुए थे। इधर आचार्य श्रीजी म. सा. भी चतुर्विध संघ की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश आदि देकर एवं शास्त्रीय पद्धित के यनुमार ऐसे समय में की जाने वाली विधि करके सागारी संथारा लेकर आपरेशन कक्ष में पधार गये। आपरेशन-कक्ष के वाहर एक दो सतों भीर कित्रय प्रमुख श्रावकों के सिवाय ध्रन्य सब अपने-भपने योग्य स्थान पर लौट आये।

करीब ११ बजे श्रापरेशन प्रारम्भ हुआ। डाक्टर न्याति क्लोरी-फार्म सुंघाने के साथ-साथ नाड़ी, हृदय की गति श्रादि देखने में तत्पर थे। श्रन्य सहयोगी डाक्टर ग्रावश्यकतानुसार शल्य उपकरण देने का घ्यान रख रहे थे। डा. बी. एन. शर्मा रोगग्रंथि को विलग करने में दत्तचित्ता थे। निस्तब्धता के वातावरण में सिर्फ नेत्र-संकेतों से श्रवसरा-नुकूल प्रवृत्ति द्वारा ग्रापरेशन चल रहा था। क्षण-क्षण में धापरेशन की स्थिति की सूचना बाहर उपस्थित जनसमूह की दी जा रही थी।

करीब दो घटे में ग्रापरेशन सफलता के साथ सम्पन्न हुग्रा। डाक्टरों को ग्रपने श्रम के प्रति पूर्ण सन्तोष था। यथावश्यक मरहम-पट्टी आदि करने के पश्चात करीब ३ बजे डा. बी. एन. शमों ने प्रांगण में उपस्थित जनसमूह के समक्ष ग्राकर ग्रापरेशन के बारे में सभी जान-कारी दी कि बांयें गुर्दे में गांठ थी, अतः उसे पूरा-का पूरा निकाल दिया गया है ग्रीर परीक्षण के लिये भ्रागरा, जयपुर, बीकानेर, बंबई ग्रादि के अस्पतालों को गांठ के टुकड़े भेजे जायेंगे। ग्रापरेशन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुग्रा है और मेरा विश्वास है कि गुरुदेव शीध स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे।

श्रापरेशन की सफलता और स्थित को जानकर जनता को संतोष हुआ श्रीर श्राचार्य श्रीजी म. सा. के जयघोष के साथ विसर्जित हुई। इस श्रापरेशन में डा. श्री बी. एन. शर्मा के श्रितिरिक्त सर्वश्री डा. ऋषि, डा. माथुर, डा. गुप्ता, डा. शूरवीरसिंह, डा. मुरलीमनोहर, डा. न्याति, डा. नाहर ग्रादि के श्रलावा उनके श्रन्य सहयोगियों का भी पूरा सहयोग रहा।

श्रापरेशन के समय शांति जाप श्रादि होने के श्रितिरिक्त श्र<sup>नेक</sup> व्यक्तियों द्वारा मुक्तहस्त से दान किया गया । जिससे पशुप्रों को धास, दाना, गरीवों को भोजन श्रादि दिय। गया ।

यद्यपि श्रापरेशन गुरुतर था किन्तु चिकित्सकों के आत्म-विस्वास एवं प्रवीणता से सफल हुमा श्रीर सायकाल तक श्राचार्य श्रीजी

## चिकित्सकों का सम्मान

म. सा. की स्वास्थ्य-स्थिति में काफी सुधार दिखलाई देने लगा था। इस गुरुतर कार्य की सफजता के लिये डा. शर्मा एव उदयपुर जनरल श्रस्पताल के श्रन्य डाक्टरों व उनके सहयोगियों के प्रति कृत-शता व्यक्त करने एवं धन्यवाद प्रपंण करने के लिये उदयपुर श्रीसंघ

की श्रोर से दि. २४-११-५६ की एक सार्वजिनिक सभा का ग्रायोजन किया गया । जिसमें समाज के अग्रणी प्रमुख-प्रमुख श्रावकों ने डा. शर्मा का आभार मानते हुए धन्यवाद दिया । अनन्तर आपरेशन की सफलता की स्मृति में उदयपुर की मुख्य श्रस्पताल में वार्ड निर्माण हेतु समाज की ओर से १११११:00 की यैली भेंट की गई।

डा. शर्मा ने भेंट को स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने श्रपने कर्तन्य का पालन किया है। मैं तो इसे अपना परम सौभाग्य मानता हैं कि आप लोगों ने एक उच्च चारित्रवान महात्मा की सेवा का अव-भर मुभे दिया । महाराज केवल श्रापके ही नहीं हैं. वे मेरे व सबके हैं। श्रन्य डाक्टरों ने भी इसी प्रकार के उद्गार व्यक्त किये।

श्री जवाहरलालजी मुणीत ने डाक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री सुखाड़िया सा. का प्राभार मानते हैं, जिन्होंने महाराज सा. के श्रापरेशन के लिये डा शर्मा मा. जैसे मुयोग्य सिद्धहस्त कुशल चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध कराने में सहर्ष स्वीकृति दी। डा. शर्मा सा. तो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है, उन्होंने ऐसे महापुरुष को संयम पालने में योग दिया, जिनका चारित्र श्रादर्श है और समाज जिनका क्रांतिकारी नेतृत्व चाहती है।

स्वागतसभा उल्लास एवं उत्ताहपूर्ण वातावरण में हुई। हि इतमुक्तार साधवः विस्मरित्तं की उक्ति में ही समा की सफ़-पता गिमत थी। डाक्टरों को अपने प्रति सतीप था कि हम ए-महायुह्य की सेवा करने का सुयोग्य प्राप्त कर ग्रयने की शल की पर पर्छने में सफल हुए हैं एवं चतुनिध सध को विद्वास

कि जनता के श्रद्धेय स्वस्थ होकर सन्मार्ग की श्रोर प्रेश्ति करने के लिये आदेश, उपदेश श्रीर प्रेरणा देकर हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। यह उपलब्धि सदैव स्मरणीय रहेगी।

## संगठन के लिये प्रयत्न

समाज के सीभाग्य से श्रापरेशन के बाद श्राचार्य श्रीजी म. सा. के स्वास्थ्य में दिनोंदिन सुधार होता गया। ग्रतः श्रमणसघ की सुदृद्धता के लिये पुनः प्रयत्न प्रारम्भ किये जाने के बारे में विचारचर्ची शुरू हुई कि गत्यवरोध के कारणों का उन्मूलन होकर श्रमणसंघ सबल बने। लुधियाना से शिष्टमण्डल के श्रसफल होकर लौट आने के बाद यह धारणा बन चुकी थी कि श्रमणसंघ निष्क्रिय ग्रीर नाममात्र का रह गया है। उसके नियमोपनियम पालन करने के प्रति श्रमणवर्ग में कोई उत्साह नहीं है। साधुप्रों द्वारा चतुर्थव्रत के खंडन होने की घटनाग्रों से तो समस्त श्रमणसंगठन लड़खड़ा गया था।

आचार्य श्रीजी म. सा. के दर्शनार्थ उन दिनों में जो भी विचारक सेवा में ग्राते ग्रीर श्रमणसघीय चर्चा चलती तो ग्राचार्य श्रीजी म. सा. स्वयं या आपश्री के ग्रादेश से पं. र. मुनिश्री नानलालजी म. सा. सारे तथ्यों को उनके समक्ष रखते थे ग्रीर वे सपूर्ण स्थिति को समभकर ग्राचार्य श्रीजी म. सा. द्वारा दिये गये व्यवस्था सम्बन्धी निर्णयों के प्रति ग्रपना संतोष व्यक्त करके उन्हें सगठन के लिये ग्राव स्यक मानते थे। लेकिन श्रमणसंघ बनने के बाद भी मेरे-तेरे की भावना साधुग्रों ग्रीर उनके ग्रनुयायी वर्ग में विद्यमान थी। जिससे योग्य वात को भी पक्षपात ग्रीर व्यामोह से उचित मानने की तैयारी नहीं थी। श्रमणसंघ नामक संगठन तो छिन्न-भिन्न था ही लेकिन उसका दायित्व लेने के लिये कोई तैयार नहीं था। इन्हीं दिनों श्रमणसंघ के गत्यवरीय के निराकरण हेतु उपाघ्याय श्री हस्तीमलजी म. सा. ने ग्रपनी सप्तसूत्री योजना श्री ग्र. भा. दवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स कार्यालय को भेजी। कान्फरन्स के नेताग्रों की स्थिति समाज में वहुत ही ग्राक्षेप

साध्यतेषाः । ४१व

योग बन गई थी । अतः उन्होंने इस सप्तसूत्री योजना के साभार पर श्रमणसंगठन को सबल बनाने के लिये प्रयत्न करना प्रारम्म विन्या । दि. २३-२४ जनवरी ६० को कान्फरन्स की साधारण रागा की विहोस बैठक का श्रायोजन किया गया । उस अवसर पर उपाल्याम भी की योजना एवं उससे सम्बन्धित जपाध्याय एवं मंत्री गुनियों के शासमान, श्रीचार्यः चपाचार्यश्री से एवं श्रन्यान्य शावकः प्रमुखी से एतं भाषाः हार की जानकारी उपस्थित सदस्यों की दी गई। हमामा भागात भी विमनलाल चक्किमाई शाहे ने अपने निचार व्यवत क्रांगी हैं।! भाषाना कि समाज में सम्बन्धित अञ्च के बारे में दो विज्ञाणधाणा है। एक की बिभित्राय है कि त्राज तक कान्फरन्य ने श्रापात्रमं में भाषातें में भूमी हाक्ति ह्याई है, इसी कारण सान्तरम्य यागानियः पाणी ग मगिति नहीं कर सकी । यतः कान्यरम की अपणाओं पे, प्रकृत में प्रमा वहीं बाहिन, विक्तं वासाविक स्ट्रिनियां ही अपनी धारित्य । प्राप्ता पत बहु है कि अमान्त्री में की की प्रस्त न्यांत्यात ही जायत तथ प्राप्त म The state of the s The state of the s 

इसके सिवाय शास्त्रों में तो श्रावकों को ग्रम्मापियरो माना गया है। अतः श्रमणवर्ग के प्रश्नों में श्रावकों को रस लेना चाहिये ग्रीर श्रावकों की प्रतिनिधि सस्था कान्फरन्स को सित्रय कार्रवाई करना चाहिये।

वर्तमान में श्रमणवर्ग में जो परिस्थित उत्पन्न हुई है श्रीर संगठन टूटने जैसा वातावरण दिख रहा है, उसकी जड़ में श्रमणसंघ में प्रवर्तमान ऊचनीच के भेदभाव की भावना मुख्य है। 'हमारे श्राचार ऊचे, दूसरे हमसे चारित्रपालन में नीचे' ऐसी मान्यता अभी तक किं प्य श्रमणों में चलती है और उसके फलस्वरूप संगठन के दृढ़ होने की श्रपेक्षा विघटन जैसी परिस्थित उत्पन्न हो रही है। श्रमणसंघ में श्रभी जो विवादास्पद प्रश्न पैदा हुए है श्रीर श्रनिणीत हैं, इनके मूल में उकत प्रकार का मानस ही कार्य कर रहा है।

इस द्वचर्यक वक्तव्य का आशय स्पष्ट था कि श्रमणसघ के समक्ष समाधान के लिये उपस्थित ज्वलंत प्रक्नों भ्रीर उनके बारे में श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. द्वारा दी गई व्यवस्था से समाज का घ्यान हटाकर उनको मुनिवरों के अपने को ऊंचा ग्रौर दूसरे को नीचा मानने के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। जिससे शिष्टमंडल की श्रसफलता के प्रति व्याप्त रोष का फुल आचार्यश्री या मुनिवरी की ओर बदल जाये श्रीर समाज पुनः संगठन हेतु नये सिरे से प्रयत्न करने के लिये कान्फरन्स से आग्रह करे स्रौर स्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. द्वारा अभी तक किये गये प्रयत्नों की श्रोर घ्यान ही न दिया जाये । इसी को घ्यान में रखते हुए उक्त अवसर पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। जिसका सारांश यह है— इस कमेटी को यह जानकर गहरा दु:ख श्रीर खेद होता है कि श्रधिकारी मुनिराजों के मतभेद के कारण श्रमणसघ की स्थिति निर्वल हो रही है। जिससे समस्त स्थानकवासी जैन समाज को बहुत हानि हो रही है। यह जनरल क मेटी धमणसंघ के मुनिवरों से आग्रह पूर्वक विनती करती है कि वे अपने मतभेद मिटाकर श्रमणसंघ की व्यवस्था सगठित श्रीर कार्यशीत

दोषी घोषित किया गया हो अथवा आगिमक मर्यादाओं के प्रतिकृति किसी प्रकार का निर्णय दिया गया हो। यह दोनों बातें तो थी ही नहीं, अतः ऐसे प्रस्ताव समस्या को उलभाने वाले एवं मूल बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत करने वाले सिद्ध होते हैं। जबिक होना यह चाहिये था कि संगठन की गुद्धता के लिये दिये गये आदेशों व व्यव-स्थाओं का पालन करवाने के लिये प्रयत्न कर समाज का वातावरण दोषी व्यक्तियों को उच्छ खल खेलने न देता। लेकिन इससे विपरीत प्रक्रिया ही अपनाई गई।

ग्रगर इसी बात को ग्रीर स्पष्ट के रूप में कहा जाये तो वस्तुस्थित यह है कि कुछ साधुग्रों ने साधुवेष में रहकर ब्रह्मचर्य भंग जैसी हरकतें की ग्रीर उनके गुट्ट का भण्डाफोड़ हुग्रा, जिससे समाज को नीचा दिखाने का प्रसंग आ रहा था। उस समय कान्फरन्स के विर्ध्य नेताग्रों ने ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के चरणों में प्रार्थना की कि ग्रापश्री इन सबका फैसला देकर समाज के गौरव को सबल बना ईये। तब आचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. ने उन दोषी साधुग्रों के विषय में ग्रधिकारी मुनिवरों के परामर्श पूर्वक निर्णय दिये, जिनकों सभी ने स्वीकार किया। लेकिन जब ग्रमली रूप देने का प्रसंग ग्राया तब उन काण्डों से सम्बन्धित कुछ ग्रीरों के भी होने से राजनैतिक हंगे से कुित्सत गुटबंदियां बनाकर ग्रमली रूप देने में गोलमाल करने लगे।

इसके श्रतिरिक्त घ्वनियत्र ग्रादि की जटिल समस्याओं के विषय में भी श्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. ने श्रधिकारी मुनिवरों के परामर्श से सुलभाने वाली स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया ग्रीर उसकी स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ निहित स्वार्थी तत्त्वों ने उसमें भी गड़वड़ी पैदा कर दी ग्रीर पुन: समाज को ग्रन्धकार में रखने के लिए श्रनेक तरह के प्रयत्न किये गये। उनका परिमार्जन करने के लिए कान्फरन्स के नेताओं को पत्र दिखाये। इस पर उन्होंने स्पष्ट हम से श्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. के चरणों में स्वीकार किया था कि

र्षेतां पर कीई द्विटि नहीं है। श्राविश्री ने जो न्यवस्थायें दी हैं, वे समाज के लिए हितावह हैं और इस प्रकार के प्रयास से ही समाज का शिथिलाचार दूर होगा। संगठन मजबूत बन सकेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों ने आपश्ची की व्यवस्था में गड़बड़ी की है, उन व्यक्तियों को हम समभाने का प्रयास करना चाहते हैं स्नादि कहकर समभाने का प्रयास करने के लिए शिष्टमंडल भी बनाया गया, लेकिन शिष्टमंडल में हढ़तापूर्वक कार्य करने की क्षमता स्रति कमजीर बन गई और हतोत्साह होकर शिष्टमण्डल लीट श्राया । इसलिये कान्फरन्स के प्रति समाज का उपेक्षा भाव दिनोदि। बढ़ता गया एवं सत्य को स्वीकार करके भी उसे हढ़तापूर्वक समाज के समक्ष रखने की शक्ति कान्फरन्स के

तब कान्फरन्स के कुछ नेता लोगों ने किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए सत्य स्थिति को तोड़-मरोड़कर ऊ च-नीच मादि के <sup>व्यर्थ</sup> वाक्यों का प्रयोग किया। जिससे सैद्धान्तिकस्थिति ग्रीर वस्तुस्थिति से जनता का ध्यान हट जाये श्रीर येन-केन-प्रकारेण कान्फरन्स व उसके विरुद्ध नेतात्रों की प्रतिष्ठा बनी रहे। लेकिन यह स्थित समाज भलीभांति समभती थी। इसलिए कान्फरन्स की कमेटी के प्रसम पर भूमिका के रूप में श्री विमनलाल चक्रभाई शाह श्रादि के विवतन्य एवं पारित प्रस्ताव श्रादि का समाज पर कोई असर नहीं हुग्रा, विल्क यह कहने लगी कि अपनी गलती की छिपाने के लिए यह सव हुछ किया जा रहा है। यही कारण है कि उसके पश्चात कान्फरन्स की प्रतिष्ठा प्रत्यधिक गिरती गई। कान्फरन्स के नेता अपने अन्तर् में तो प्रायः इसका श्रनुभव करने लगे थे लेकिन उसको प्रगट करने में मित्रोच करते रहे। फिर भी समय समय पर कुछ शहर निकल ही जाते वे । इसे कि कान्फरन्स की जनवरी ६७ में हुई जनरल कमेटी के घदनर प्रकार्भरत्म के जपाह्यक्ष श्री सीभारयमलजी जैन ने अपने वहन्द्य हरा या कि

'स्थानकदासी जैन समाज में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हैं कि अ. भा. रवे. स्था. जैन कान्फ्रेंस की समाज में उतनी मान्यता म्राज नहीं है कि जितनी स्वर्गीय उपाचार्य श्रो गणेशलालजी म. के श्रमणसंघ से पृथक होने के पूर्व थी।'

कान्फरन्स की जनरल कमेटी ने अपना प्रस्ताव पारित कर लिया था। अब उसके अनुसार कुछ-न-कुछ कार्रवाई करने के लिये दि. १६-२-६० को कान्फरन्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक में शिष्टमंडल को प्रयत्न करने की सूचना देने का निश्चय किया गया। कान्फरन्स के अध्यक्ष ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रवास कर समाज की भावनाओं को समभने का प्रयास किया। लेकिन शिष्टमंडल ने अभी तक अपने प्रयत्न प्रारम्भ नहीं किये थे। इस प्रकार यह अध्यवस्था की कूटग्रंथि जैसी की तैसी बनी हुई थी और उसकी ओर देखने का किसी को समय नहीं था। यह सच है जब सत्य बात भी कूटनीति के चगुल में फंस जाती है तो उसको लबे समय तक टालते रहने के अति-

## प्रायिवचरा सम्बन्धी घोषणा

श्रापरेशन के पश्चात पूज्य आचार्य श्री ही का स्वास्थ्य पूर्वा पेक्षा उत्तरोत्तर सुधार पर था और साध्वोचित क्रियाओं का भी यथा पूर्व अप्रमत्तभाव से अनुसरण करने लगे थे तथा यथाशी हा श्रापवादिक स्थित में लगे दोषों का प्रायश्चित्त कर लेना चाहते थे।

इस विषय में शास्त्रीय दृष्टि से प्रायश्चित्त लेने में ग्राचार्य श्रीजी म. सा. स्वयं स्वतन्त्र थे। लेकिन उनकी यह महानता थी कि ग्रापने से दीक्षा में और पद में छोटे उपाध्याय श्री ग्रानन्दऋषि जी म. व वहुश्रुत पं. रत्न मुनिश्री समध्मलजी म. को ग्रालोचना भेजकर प्रायश्चित्त लेने के बारे में राय मांगी। उन्होंने प्रायश्चित्त लेने में ग्राप समयं होते हुए भी ग्राप छोटे मुनिवरों से जो राय मांग रहे हैं यह धापकी महानता है ग्रादि लिखाते हुए चार मास के तप ग्रार्थात गुरु

वर ने गुरु चौमासी के लिये श्रपना श्रभिप्राय दिया। गुरु चौमासी का मतलब उत्कृष्ट १२ • उपवास अथवा चार मास का छेद होता है।

'मैं समस्त चतुर्विध संघ के सामने ग्रपनी शुद्धि के लिये चार । मास का दीक्षाछेद रू प्रायिश्चित्त लेता हूँ। तदनुसार जो संभोगी सत मेरे से मेरी निश्चित दीक्षा तिथि से एक दिन से लेकर चार महिने छोटे हैं, वे मेरे से बड़े गिने जायेगे। पहले वे मुक्ते वंदन करते थे, पर श्रब मैं उनको वंदन करूंगा। क्योंकि श्रब मैं उनसे छोटा होगया हूँ।

'मेरी इस रुग्ण-भ्रवस्था में मेरे लिये संतों को पथ्य भ्रादि के लिये जो भी लाना पड़ा उसमें कभी उनको निर्दोष नहीं मिला तो परिस्थितिवश भ्राधाकर्मी भ्रादि दोषयुक्त भी लाना पड़ा, उसके लिये मैं उनको १२० उपवास का दण्ड देता हूँ।

'इसके अतिरिक्त जिन्होंने मेरे साथ ऐसी परिस्थिति में केवल संभोग रखा उनको मैं चार-चार उपवास का दंड देता हूँ।' कूटनीतिक प्रयास : विघटन की बढ़ती दरार

श्रमणसघ की स्थिति को सुधारने के प्रयत्न अवश्य चालू किये गये लेकिन वास्तिवकता को परे रखने से श्रमणसंघ की स्थिति को श्रीर अधिक उलभाने के प्रयत्न किये जा रहे थे।

श्रमणसंघ की श्रव्यवस्था के मुख्य तीन प्रश्न थे— व्वित्यंत्र विषयक निर्णय, सुत्तागमे में होने वाले सूत्रों के पाठान्तरों को रोकने वाबत, पाली शिथिलाचार कांड के निर्णय को कार्यान्वित करना। लेकिन यह तीनों प्रश्न तो श्रव गौण बना दिये गये श्रीर श्राचार्य उपाचार्य के मतभेदों को मुख्यता दी जा रही थी। मूल प्रश्न से ध्यान बटाने के लिये पहले से ही प्रयत्न चालू हो गये थे। जिनका संकेत दि. २६- जनवरी ६० को वंबई में हुई कान्फरन्स की विशेष साधारण सभा में पारित प्रस्ताव श्रीर उनके सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये विचारों से मिलता है।

इसके श्रनन्तर दिल्ली में २३-२४ ग्रप्रैल ६० को कान्फरन्स की ओर से ग्रायोजित वृहत् जैन कार्यकर्ता सम्मेलन व गोलमेज परिषद

श्रावकों की मध्यस्थता द्वारा अन्तिम निर्णय ले। इसका आश्रय यह था कि आचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के वैद्यानिक आदेशों और वैद्य उपायों की अवहेलना कर प्रकारान्तर से उनकी अवगणना करके सिद्धान्त और चारित्रहीन थोथे संगठन को टिकाये रखने के लिए एवं समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने का प्रयास हो।

इस प्रकार के वक्तव्य देना और प्रस्ताव पारित करना सिर्फ

श्रावक ग्रोर साधुवर्ग यह ग्रच्छी तरह से मानता है कि भावक

से जनता को गुमराह करने का प्रयास कुटिल राजनैतिक तरीकों से पैंतरा बदलना कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण का परिणाम ही यह हुआ कि रानै: शनैः श्रमणसंघ का श्रमुशासन भग होता गया श्रीर साधु-सन्तों को यथेच्छा प्रवृत्ति करने का श्रवसर मिलता रहा। जिससे श्रमणसंघ की विस्फोटक परिस्थिति दिनोंदिन गंभीर बनती गई।

अपनी गलती को महसूस न करके दूसरों पर उत्तरदायित्व डालने ग्रादि

को श्राव प्रधर्म श्रीर साधु को साधुधर्म का पालन करना चाहिये। लेकिन श्रान्धश्रद्धा श्रीर धार्मिक भावुकता की श्रोट में बढ़ने वाले स्वच्छन्दाचार के कारण श्रमण-जीवन की स्थिति निर्बल होना पूज्य श्रीर पूजक दोनों के लिये भयावह है। आचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. इस भयावह स्थिति के परिणामों से चतुर्विध सघ को परिचित कराकर निर्ग्रंध श्रमण-परम्परा की सुरक्षा के साथ श्रमणसंघ को मजबूत बनाने में प्रयत्नशील थे। जबिक समाज के कितपय कार्यकर्ता इस ओर लक्ष्य न कर नाममात्र के श्रमणसघ का रट लगाते छे। उनका मंतव्य था कि जैसे-तेसे श्रमणसंघ का नाम बना रहे। इसी विचारधारा को केन्द्रबिन्दु मानने का यह परि-णाम हुश्रा कि वे श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. की विचारधारा के मूल

लेकिन जो साध्वाचार की मर्यादास्रों से परिचित है तथा जिन्हें श्रमणवर्म का ज्ञान है वे आचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के निर्णयों

तक नहीं पहुंच पाये और उसका कुछ इस प्रकार का रूप वनाया गया

कि मानो श्रमणसंघ को खडित करने में आचार्य श्रीजी के आदेश लारणरूप हैं।

को ग्रावेद्यको, संवैधानिक एवं उपादेय मानते है। लेकिन ऐसे मर्नक सिंह्म है। बहुमत की हिटि में क्राल्मत हैय, खेकातीय रहता चीव्यवेताः ४५३ और यही वात इनके लिये भी हुई। उनकी बन्य एवं तस्यूपी वात सुनने का किसी को अवकाश नहीं था और अवकाश भी हो तो ने पूर्वप्रह से निम्ति विवारों को वदलने का बाहस नहीं था।

श्राचार्च श्रीकी म. सा. का श्रापरेशन के पहचात स्वास्थ्य उत्तरीतर सुबरता जा रहा था। श्रीड़ा-बहुत हुमना भी प्रारम्भ ही मुं या । इं. २०१७ के चातुनीत के लिये विभिन्न कोत्रों के श्रावकः षंघों के प्रतिनिध्मंडल विनतों के लिये उपस्थित होते थे। लेकिन सभी धारीरिक स्विति इतनी अच्छी नहीं थी कि क्षेष काल के लिये भी उन भेत्रों की श्रोर विहार हो सके श्रीर हत्यपुर श्रीमंत्र की बार बार साग्रह कितती होती रहेती थी कि आपश्री उदयपुर विराजकर ही आतम-साधना हैं हमें नान-ध्यान-तप-साबना का उपदेश देकर क्रतार्थ करें। उत्तेनों स्थितियों को देखके हुए ब्रह्म क्षेत्र-काल-भावानुसार समय समय उद्युर के उप नगरों में विहार कर पुनः नगर के नहम स्पित पंचा-रं. २०१७ के चातुमित में उदयपुर विराजना हुआ।

वमणसंबोय स्थिति जटिन बनी हुई घी। दि. २३, २४ अदेत ६० हो होन्द्रस्य की श्रोर हे आयोजित गोलमेज परिषद हैं। पारित प्रस्ताः केंद्रीर विद्वादी तक अमणसंद के गत्यवरोध का निराक्तरण संसद

सेवत्सरी तक गत्यवरोध का निराक्तरः न हे ने पर उन्त ीह में जानसराम को अपराज को अपराज करहे सावराज के जानसराम की जनरल कमेटी का अधिवेशन करहे सावराज होई करने तथा शावहयकता पहने पर प्रमुख हुनिसाओं एवं शावलों हिन्द्री होना निर्णय लैने का अधिकार जनरत बसेटी हो देते हन अतः इस संकेतानुसार यह आवश्यक हो गर्या या कि किंकिं रन्स की जनरल कमेटी शोघ्र वुलाई जाये और प्रमुख मुनिराजों व श्रावकों की मध्यस्थता द्वारा ग्रान्तम निर्णय लिया जाये। इन कार्यों की पूर्ति हेतु दि. २४, २५ सितम्बर ६० को बंबई में कान्फरन्स की जनरल कमेटी की बैठक करने एवं प्रमुख मुनिराजों की सेवा में श्रावकों का शिष्टमडल भेजने का निश्चय किया गया।

शिष्टमडल प्रधानमन्त्रो श्री मदनलालजी स. सा. एवं उपाच्याय श्री ग्रमरचन्दजी म. से मिला और ग्राचार्य श्री ग्रात्मारामजी म. की सेवा में भी उपस्थित होना था, लेकिन वहां क्यों नहीं गया, ग्राज तक ज्ञात नहीं हो सका । दिनांक १६-६-६० को दिल्ली में होने वाली कान्फरन्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक में शिष्टमंडल ने ग्रपना विवरण प्रस्तुत किया ।

स्रवैघानिक घोषणा

समिति की बैठक के बाद शिष्टमंडल पूज्य श्राचार्य श्री गणेशं-लालजी म. सा. की सेवा में भी उपस्थित होने वाला था कि इसी बीच अन्दर-ही अन्दर जोड़-तोड़ करने वाले तत्त्वों ने दि. १५-६-६० की श्राचार्य श्री श्रात्मारामजी म. सा. से श्रमणसंघ के गत्यवरोध के निरा-करण के नाम पर श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के अधिकार लेने सम्बन्धी निम्नलिखित श्रवंधानिक घोषणा प्रकाशित करवाई—

'श्रमणसंच की व्यवस्था करने हेतु सन् १६५२ में जो अधिकार मैंने श्री उपाचार्य श्रीजी म. सा. को दिये थे, वे ग्रधिकार संघ- एकता ग्रीर संघशांति की हिष्टि से संघ को ग्रखिकत रखने के लिये वापस लेता हूँ और जब तक साधुसमेलन न हो तब तक श्रमणसंघ के उपाध्याय श्री आनन्दऋषिजी म., उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म., उपाध्याय कि श्री ग्रमरचन्दजी म., प्रांतमंत्री श्री पन्नालालजी म. तथा प्रान्तमत्री श्री ग्रुकलज्ञन्जी म. इन पांच मुनिराजों की कायंवाहक सिमिश को सौंप

श्रमणसंघ सम्बन्धी सभी कार्य सम्पन्त करेगी। इस समिति का कार्य संचालन उपाध्याय श्री ग्रानन्दऋषिजी म. करेंगे। मुफे आशा है कि श्रमणसंघ के मन्त्रीमडल तथा समस्त मुनि महाराज एवं महा-सतीजी म. कार्यवाहक समिति को श्रमणसंघीय प्रत्येक कार्य में सिक्रय सहयोग देंगे।

**जु**घियाना

रामरतनलाल

१4-6-60

प्रेसीडेन्ट एस एस. जैन बादरी लुधियाना

शिष्टमंडल के उदयपुर प्रस्थान करने तक भी उक्त भ्रवैधानिक घोषणा की जानकारी चतुर्विध संघ को नहीं हो सकी थी। शिष्ट-मंडल दि. १६-६-६० को दिल्ली से प्रस्थान कर श्रजमेर, ब्यावर, गुलाब-पुरा, विजयनगर होते हुए उदयपुर पूज्य श्राचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित हुम्रा। शिष्टमंडल में सर्वश्री सेठ अचलसिंह जी म्रागरा, सेठ मोहनमलजी चोरडिया मद्रास, सरदारमलजी कांकरिया कलकत्ता, बीमचंदभाई बीरा बंबई, धीरजलालभाई तुरखिया, चिमनलाल चकू-भाई वंबई, सेठ छगनमलजी मूथा बेंगलोर, जवाहरलालजी मुणोत अमरा-षती श्रीर श्री नाथूलालजी सेठिया रतलाम आदि सज्जन सम्मिलित थे। शिष्टमंडल की श्रमणसंघ के प्रश्नों के प्रत्येक पहलू पर चर्चा हुई। शिष्टमंडल के समक्ष श्रमणसंघ की समस्यायें और उनके सम्बन्ध में ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. की विचारधारा स्पष्ट थी। ग्रापश्री धास्त्रीय मर्यादाम्रों और साध्वाचार के विपरीत भ्रथवा प्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की सुविधा के नाम पर ऐसा कोई भी समाधान नहीं चाहते थे, जिससे श्रमण संस्था में भ्रनाचार, स्वैराचार को प्रथय मिले। उनकी एक ही भावना थी कि साधु साधु हो, साधुता के प्रति निष्ठा हो घीर चतु विव संघ में ग्रक में ण्यता को प्रसार का मौकान मिले।

शिष्टमंडल के समक्ष इन्हीं सब बातों को ल्पष्ट कर दिया है। शिष्टमंडल ग्राचार्य श्री के विचारों से सहमत था। हिन्द के स्मित था। हिन्द के सिन्दों ने ग्रापस में भी चर्चा-वार्ता की ग्रीर निर्वय कि

श्रागामी दि. २४, २५ सितम्बर ६० को वबई में हीने वाली कान्फरन्स की जनरल कमेटी की बैठक में पूज्यश्री गणेशलालजी म. सा. के विचारों के श्रनुकूल कार्रवाई करने का निर्णय किया जाये।

श्रमणसघीय गत्यवरोध के निराकरण के लिये श्राचार्यश्री श्रात्मारामजी म. द्वारा की गई अवैधानिक घोषणा के सम्बन्ध में उदयपुर श्रीसंघ के सदस्यों ने जब शिष्टमंडल के प्रमुख सदस्य श्री चिमनलाल चक्नुभाई शाह से जानकारी चाही तो उनकी भाव-भंगिमा से प्रतीत हुमा कि कम-से-कम घोषणा के सम्बन्ध में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है श्रीर न ऐसा करने में हाथ है। शिष्टमंडल के रुख से ऐसा दिखा कि बंबई पहुंचते ही उक्त घोषणा को वापस लिवाने का प्रयत्न करेगा। उदयपुर से शिष्टमंडल रतलाम होते हुए बंबई रवाना हो गया।

## जनरल कमेटी का भवैधानिक प्रश्ताव

वि. २४, २५ सितम्बर ६० को कान्फरन्स की जनरल कमेटी में श्रमणसंघ के गत्यवरोध के बारे में चर्चा हुई। किसी ने कहा कि इसके बारे में अपने माने हुए दायरे की दृष्टि से विचार न कर समस्त समाज व श्रमणसंघ को दृष्टि से रखकर विचार करें तो किसी ने कहा कि पुराना भूल जायें और फिर नई कार्रवाई प्रारम्भ की जाये तो यह प्रश्न बड़ी सरलता से सुलभ सकता है। इन विचारों का साधारण श्राश्म यह हुआ कि अभी तक श्रमणसंघ के संगठन को निबंल बनाने वाले प्रश्नों पर किसी प्रकार का विचार न किया जाये और सगठन को ग्रांड में चलने वाले पापाचार पर पर्दा डाल दिया जाये। संगठन के नाम पर हुई अवैधानिक घोषणा भी वरकरार रहे और आचार्यश्री गणेशलालजी म. सा. से प्रार्थना की जाये कि वे पूर्ववत श्रमणसंघ का संचालन करते रहें। लेकिन उक्त विचारों के सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि वया अवैधानिक कार्रवाई के साथ वैधानिक परम्परा का सुमेल दन सकता है? क्या अवैधानिकता से उत्पन्न उच्छ खल स्थित में

वैधानिक नियमों का पालन होता रहेगा ?

सांध्यवेला : इस चर्चा से एक भीर तथ्य सामने भ्राया कि शिष्टमंडल लुधियाना न जाना एक नाटक ही था तथा अवैधानिक घोषणा व वाने में कान्फरन्स के अग्रणी सज्जनों का हाध ग्रवस्य था। ग्रन्यर जो श्री चिमनलाल चकुभाई शाह उदयपुर में कह गये थे कि घोषण को वापस लिवाने के लिये प्रयत्न करेंगे, वे ही जनरल कमेटी के समक्ष भ्रमात्मक प्रस्ताव न रखते, जिसमें अवैधानिक घोषणा के साथ संवधा-

निक त्यायनीति युक्त आदेशों को भी वापस लेने का उल्लेख किया गया था। तत्सम्बन्धी ग्रःश इस प्रकार है— 'वातावरण की शुद्धि और भविष्य के कार्य की सरलता के लिये पूज्य श्राचार्च श्री व पूज्य उपाचार्य श्री की तरफ से भीनासर ामीलन के बाद जो परस्पर निवेदन प्रगट हुए हैं, जिनमें पूज्य ग्राचार्य नों की तरफ से ता. १४ सितम्बर ६० के रोज हुई घोषणा का तथा पूज्य उपाचार्य श्री की तरफ से जनका २२-६-६० की विये गये जलार का समावेश होता है - वे सब तुरन्त ही वापस लेने का यह जनरल कमेटी पूज्य आचार्य श्री व पूज्य उपाचार्य श्रीजी की आग्रह पूर्वक विनती करती है।'

इस अंग से स्पष्ट हो जाता है कि जनरल कमेटी ने श्रमण-संघ के गत्यवरोध के निराकरण में वास्तविकता को छिपाकर परिस्थित हो विगाड़ने में और अधिक योग दिया। इसी कारण सदस्यों हान भिताव का विरोध हुआ और सिर्फ वहुमत के वल पर पारित कराकर ोपणा की स्रवैधानिकता के सम्बन्ध में श्रमणसंघ के गत्यवरोध के निराकरण के नाम पर हि. १४-६-६० मानार्थं श्री आत्मारायजी म. हारा प्रसारित घोषणा वया धनण्य वेधान के अनुकूल थी या नहीं, श्रीर क्या श्राचार्व श्री सामा: ी म. वैसी घोषणा करने के अधिकारी भी छे या नहीं ? ए

४२८: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

विषयक कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं।

सादड़ी में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमणसंघ की स्थापना विभिन्न संप्रदायों के एकीकरण, पारस्परिक प्रेम श्रीर ऐक्यवृद्धि करने एवं संयममार्ग में उत्पन्न विकृतियों को दूर करने के उद्देश्य से हुई थी। उस श्रवसर पर श्रमणवर्ग में वृद्ध श्रीर जैनागमों के जाता होने से पूज्य श्री श्रात्मारामजी म. के अति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शन हेतु श्रमणसंघ ने उनको सिर्फ सम्मान के लिये श्राचार्य नियुक्त किया था। साथ ही उनकी शारीरिक अक्षमता को हिष्ट में रखते हुए पूज्य श्री गणेशलालजी म. को श्राचार्य के समस्त अधिकारों के साथ उपाचार्य नियुक्त किया श्रीर श्रमणसंघ के संचालन का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा था। श्रत: श्राचार्य श्री श्रात्मारामजी म. की उक्त घोषणा श्रमणसंघ में प्रारम्भ से विद्यमान श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. की वधानिक स्थित को प्रभावित करने में निष्फल एवं निष्त्रिय थी।

इसी बात की पुष्टि श्रमणसंघ के विधान की धाराग्रों ग्रौर कार्रवाई तथा उसमें भाग लेने वाले संतों के विचारों व श्रावकों की स्रोर से उपस्थित श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया के मंतव्य से भी होती है।

श्रमणसंघ के विधान की घारा १, २ इस प्रकार हैं—

१—इस श्रमणसंघ के एक ग्राचार्य रहेंगे, जिनकी नेश्राय में में संघ के सब साधु-साध्वी रहेंगे।

२— आचाय श्री अतिवृद्ध हों अथवा कार्य करने में प्रक्ष हों तो मंत्रीमंडल उपाचार्य नियुक्त करेंगे और उपाचार्य जी आचार्य जी कें सब अधिकार सम्हालेंगे।

पूज्य म्रात्मारामजी म. को सम्मान की दृष्टि से आचार्य नियुक्त अवश्य किया गया था किन्तु उनके भ्रक्षम होने से संघ-संचालन के लिये सभी म्रिघकारों के साथ उसी समय उपाचार्य पद ( वस्तुतः जिसमें शाब्दिक भेद है किन्तु म्राचार्य पद के पूर्ण अधिकार थे) पर पूज्य श्री गणेशलालजी म. सा. को प्रतिष्ठित कर प्रस्ताव सं. २१ के

श्रनुसार श्राचार्य पद की चहर सं. २००६, बैशाख शुक्ला १३ वुध-वार को दिन के ११ बजे सादड़ी में प्रज्य श्री गणेशलाल जी म. सा. सांध्यवेला : ४२६ को म्रोढ़ाई गई थी तथा उपस्थित मुनियों ने म्रापश्ची के चरणों में प्रतिज्ञापत्र भेंट किये थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्राचार्य श्री म्नात्मारामजी म. को श्रमणसंघ के संचालन की न्यवस्था म्रथवा उसके सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने के स्रधिकार नहीं थे। प्रतः स्राचार्य श्री आत्मारामजी म. की इस अवैधानिक घोषणा का न तो कोई सूल्य था गीर न उसके करने के वे अधिकारी ही सिद्ध होते हैं।

विधान की धाराओं और उनकी पालना के उल्लेख के पश्चात कुछ श्रीर तथ्य उपस्थित किये जा रहे हैं। जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आवार्य श्री म्रात्मारामजी म. सम्मान की हिन्द से ही ध्राचार्य थे भीर संघ-संचालन की सत्ता उनमें निहित नहीं थी।

साधुसम्मेलन के पर्चात पंजाब से श्राचार्य, उपाचार्य के पद ष भिविकारों के सम्बन्ध में कुतर्क उठाये गये तब कान्फरन्स के तत्कान लीन ग्रह्मक्ष श्री चंपालालजी बांठिया ने श्री कुन्दनमलजी किरोदिया जो धावकों की ओर से साधुसम्मेलन की कार्रवाई में भाग लेते थे, को पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में पूछा । प्रत्युत्तर में श्री फिरोदिया जी ने महमदनगर से दि. ४६-६-४२ को पत्र द्वारा स्पष्टीकरण किया। पत्र <sup>का सम्बद्ध</sup> अंश इस प्रकार है—

'मुख्य प्रश्न यह है कि जब यह सब बना तब बनाने वाले का होतों क्षेत्र श्रामार्थ के स्थाप के स् होनों की नियुक्ति मुनिराजों ने की है। ... ... पजावसम् के मही भी हेणकान्तजी ने जो मर्थ निकाला है कि उपापाम का पद हो है हसते में सहमत नहीं हो सकता। श्राणारं श्री ग्राह्मण्ड ्रिज अभी मौजूदा जो मुनिराज हैं उनमें गार वृद्ध, बहुन हैं होती है। इसी सबब से जनको श्रानायं में। यह यहने उत्तर ि वह प्रान्देगी करने के वयत पर ही गर्भा मुनिस्के

श्रक्षम हों तो मंत्रिमंडल उपाचार्य नियुक्त करेगा और उपाचार्य श्री श्राचार्य श्री के सब अधिकार सम्भालेंगे। इस धारा में तो 'श्रीर सब श्रिषकार' वाले शब्द बहुत महत्त्व के हैं। श्राचार्य श्री कार्य करने में श्रक्षम हों तो ही उपाचार्य की नियुक्ति का विधान किया गया है। सादड़ी साधुसम्मेलन ने श्राचार्य श्री की नियुक्ति के साथ-साथ ही उपाचार्य श्री की नियुक्ति की है। इसका स्पष्ट श्रथं ही यह है कि सम्मेलन में एकतित सभी प्रतिनिधि मुनिराजों ने आचार्य श्री को कार्य करने में श्रक्षम मान लिया था श्रीर इसीलिये सर्वानुमित से पूज्य श्री गणेशलालजी म. सा. को उपाचार्य पद पर विभूषित किया। यदि प्रतिनिधि मुनिवरों का ऐसा मंतव्य न होता तो उसी समय ही उपाचार्य श्री की नियुक्ति की जरूरत न थी। इसलिये पूज्यश्री गणेशलालजी म. सा. जब उपाचार्य पद पर विभूषित किये गये तो विधानानुसार श्रमण-संघ के संचालन के आचार्य पद के सब श्रिषकार उपाचार्य श्री को स्वतः ही प्राप्त हो गये। यह बात इतनी निर्विवाद है कि श्रीर स्पष्टी- करण की श्रावश्यकता नहीं रहती है।

एक बात का ग्रौर संकेत कर देना चाहते हैं कि श्रमणसंघ के ग्राचर्य, उपाचार्य को ग्राजीवन के लिये साधुसम्मेलन में प्रतिष्ठित किया गया था ग्रौर श्रमणसंघ के कार्यसंचालन का समस्त ग्रिवकार पूज्यश्री गणेशलालजी म. सा. को सौंपा गया था। इसलिये ग्राचार्य श्रीश्री म. द्वारा श्रधिकार देने-लेने सम्बन्धी घोषणा का कोई ग्रथं नहीं रहता है। अधिकार किसको है यह पूर्व में उल्लिखित उद्धरणों से सुस्पष्ट है।

श्रवैधानिक घोषणा के सम्बन्ध में उदयपुर श्रीसंध का उत्तर

जव श्राचार्य श्री श्रात्मारामजी म. का पत्र श्रीर श्रवैद्यानिक घोषणा श्री वर्धमान स्था. जैन श्रावक संघ उदयपुर को प्राप्त हुई तो उसे पूज्य श्राचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. की सेवा में उपस्थित कर श्रपने भाव फरमाने की प्रार्थना की । इस पर श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने जी भाव फरमाये, उनका समावेश करते हुए दि. २२-६-६० को उत्तर दिया गया—

उदयपुर वि. २२-६-६०

सेवा में

श्रीमान् ईश्वरदास जी मंत्री श्री स्थानकवासी श्रावक संघ लुधियाना।

सादर जयजिनेन्द्र । आपका पत्र हि. १७ सितम्त्रर १९६० की रिजिस्ट्री द्वारा प्राप्त हुआ । उसके साथ आचार्य श्रीजी म. सा. की घोषणा की नकल भी मिली । मैंने पत्र तथा उस घोषणा की प्राप्त कर अभणसंघित्ररोमणि पूज्य उपाचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में उपस्थित कर जिज्ञासा प्रकट की कि क्या आचार्य श्रीजी म. को अधिकार देने लेने सम्बन्धी यह घोषणा सादड़ी सम्मे- कि उपस्थित प्रतिनिधि मुनिवरीं द्वारा श्रमणसंघ संचालन की धा वयों कर ? तो मेरी प्रार्थना पर उत्तर में निम्न आश्रय के भाव फरमाये, वह आपके स्वनार्थ लिख रहा है—

'सादड़ी में एकत्रित समस्त प्रतिनिधि मुनिवरों ने मिल-कर श्रमणसंघ संचालन की व्यवस्था हेतु. सर्वानुमति से जो चुनाव किया, वह कार्यवाही ग्राप देख सकते है। मैं ग्रपने मुंह ते कुछ इसके मुकावले तो प्रतिनिधि मुनिवरों ने क्या कहा है जसे ही भाप देख लें। जिससे सारी स्थिति ग्रापको स्पष्ट हो जायेगी।

'सम्प्रज्ञान-दर्शन-चारित्र की रक्षा के साथ शासनों हैं।, इस हिष्टि से मैं सादड़ी-सम्मेलन में गया था। धिषरान

परन्तु सादड़ी बृहत्साधु-सम्मेलन में एकत्रित प्रतिनिधि मुनिवरीं ने श्रमणसंघ संचालन के लिये मेरी सेवा लेनी चाही तो मेरी इच्छा-नहीं होते हुए भी, मैं श्रमणवर्ग के श्राग्रह को नहीं टाल सका। जब श्रमणवर्ग ने मिलकर सर्वानुमित से श्रमणसंघ संचालन का भार मुक्ते सौंपा तो मेरा कतंव्य हो गया कि मैं भगवान महावीर की पवित्र श्रमण-संस्कृति की शुद्धता को ग्रक्षुण्ण रखने के लिये सम्य-ग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र के संरक्षणार्थ ग्रात्मसाक्षी से संघहितार्थ कार्य करूं। तदनुसार इसी शुद्ध हिष्ट से व्यवस्था आदि कार्य किये हैं भ्रोर श्रमणसघीय व शास्त्रीय समाचारी तथा उसके संरक्षणार्थ शिथिला-चार व घ्वनियन्त्र आदि विषयक व्यवस्थायें दीं श्रीर निवेदन प्रसा-रित किया । उन व्यवस्थाम्रों और निवेदन को मेरी मन्तरात्मा आज भी सघहितार्थ उचित मानता है। मैंने निवेदन में स्पष्ट कहा है कि जो श्रमणवर्ग शास्त्रीय एवं श्रमणसघीय समाचारी का तथा उनके सरक्षणार्थ यहां से की गई व्यवस्था का पालन करेगा उसी श्रमण-वर्ग के साथ श्रमणसंघीय साम्भोगिक व्यवहार श्रादि रह सकेगा। मैं उस पर माज भी दृढ़ हूँ।'

उपाचार्य श्रीजी म. सा. द्वारा उपरोक्त भाव फरमाने पर मैंने उनसे पुनः प्राथना की कि क्या श्रमणसंघीय विधान ग्रीर नियमानुसार श्राचार्य श्रीजी द्वारा उपाघ्यायों ग्रीर कुछ मन्त्री मुनिवरों को समान ग्रधिकार के एक स्तर पर लाकर उनकी कार्यवाहक समिति बनाकर श्रमणसब सम्बन्धी कार्य सौंपना क्या वैधानिक है ? तो उत्तर में भाव फरमाये कि 'श्रमणसंघीय नियम ग्रीर विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये ऐसे कार्य को वैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।'

इसके बाद मैंने सादड़ी-सम्मेलन की ग्राचार्य पद पर नियुक्ति-सम्बन्धी कार्यवाही देखी। शायद ग्रापके ध्यान में वह कायवाही नहीं हो, ग्रतः ग्रापकी जानकारी हेतु उस कार्यवाही का सम्बन्धित अंश यहां उद्घृत कर रहा हूँ।

सादड़ी सम्मेलन में पं. रत्न उपाध्याय किव श्री ग्रमर-चन्दजी म. सा. ने उपस्थित सभीं प्रतिनिधि मुनियों की तरफ से पूज्यश्री गणेशलालजी म. के उपाचायं पद ग्रहण करने के समय पर निम्न ववतंच्य फरमाया —

मैं दो वर्षों से पूज्यश्री के परिचय में ग्राया हूँ । ग्रागरा और देहली में मुक्ते चरणसेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने सुन रखा था कि प्रज्यश्री चहुान की तरह कठोर हैं व अनुः शासन में पूरे कड़क कदम उठाते हैं। परन्तु प्रत्यक्ष दर्शन करने और सेवा में रहने का प्रसंग माने पर मुभे मनुभव हुआ कि मनु-शासन के नाते जितने कठोर हैं उससे ज्यादा नर्म एवं उदार भी हैं।

हमने आचार्य पूज्यश्री म्रात्मारामगी म. की नियत किया हैं, परन्तु शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण वे एक स्थान में ही केन्द्रित हैं। उनकी साहित्यसेवा से संघ ऋणी है। इसी हैं से उनके प्रति श्रद्धा एवं सद्भावना प्रगट की गई है, परन्तु हमारे विराट संघ को अनुशासित करने के लिये योग्य आवार्य की श्रावश्यकता है। जो साधु साध्वी श्रीर श्रावकसंघ में श्रहा ग्रीर प्रेम की लहर पेदा कर सके। प्रज्यश्री गणेशलालजी म. ही इम पद के योग्य हैं। हम देखते आ रहे हैं कि छोटे-मोटे सामुबा के माचार्य चुने जाते हैं, उसमें भी एकाध व्यक्ति गड़े रहते परन्तु श्रिष्ठिल भारतवर्ष के लिये आपको सर्दानुमात मे नि है हैं। मुनिमंडल श्रापके शासन की श्रावस्यकता मह । अतः मैं निवेदन करूंगा श्राप हमारी तुन्छ विन

लावके पीछे फौज तैयार है। छात ज हम उसे मूर्त रूप देंगे। बहुत दिनों है तो कठिनाई जरूर सा स्वती

श्राप उदार एव श्रनुभवशील हैं। ऊंची-नीची भावनाश्रों को पर-खने वाले भी हैं श्रीर श्रापके नीचे श्रापके कार्यभार को संभालने के लिये मन्त्रीमण्डल रहेगा। वह व्यवस्थित रूप से सारा कार्य संभालेगा। श्रत: मैं श्राचार्यश्री से प्रार्थना करता हूँ कि वे उपाचार्य पद को स्वीकार कर लें।

पूज्यश्री के जपाचार्य पद ग्रहण करने के बाद सभी प्रति-निधि मुनियों की ग्रोर से मरुधरकेशरी मुनि मिश्रीमलजी म. ने धन्यवाद निम्न शब्दों में दिया—

ध्रत्यन्त खुशी का समय है कि ग्राज अखिल भारतवर्षीय स्था. जैन समाज के लिये सर्वसम्मित से आचार्य का चुनाव हो गया है। सादड़ी के लिये हम लोग रवाना हुए ग्रीर यहां तक पहुंचे। तब तक लोग यही कहते थे कि महाराज दिन पूरे क्यों करते हो। ग्रीर हमारे पर नई गिरह क्यों खड़ी करते हो। किन्तु शार्सनदेव की कृपा से कहिये या विकास ग्रीर संगठन का समय पक चुका इस कारण कहिये ग्राज हम सर्वसम्मत होकर सहषं ग्राचार्य की नियुक्ति कर सके हैं। विशेष प्रसन्नता की बात है कि जैन-जगत के चमकते सितारे पूज्यश्री गणेशलालजी म. ने इस पद को स्वीकार करके हमें कृतज्ञ किया है। एतदर्थ मुनिमण्डल की ग्रीर से उन्हें कोटिश: धन्यवाद ग्रपंण करता हूँ।

यह है वह कार्यवाही। इसको पढ़ने के बाद ग्रापकी स्पष्ट हो जायेगा कि पूज्यश्री प्रात्मारामजी म. सा. की श्राचार्य- पद पर नियुक्ति उनकी साहित्यसेवा के कारण श्रद्धा एवं सद- भावना हेतु सम्मान की दृष्टि से हुई है।

श्रमणसंघ के कार्य-संचालन का समस्त ग्रधिकार तो उपाचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के सक्षम कंबों पर ही रखा गया। इसलिये आचार्य श्री श्रात्मारामजी म. सा. द्वारा श्रिधिकार देने लेने सम्बन्धी घीपणा का कीई ग्रथं ही नहीं रहता है। वयों कि

जब ग्राचार्य श्रीजी म. सा. के पास श्रमणसंघ-संचालन के कोई अधिकार हैं ही नहीं तो ग्रधिकार देने और लेने का प्रश्न ही कहां उपस्थित होता है ?

ग्रापको विदित रहे क पूज्य उगाचार्य श्रीजी म. सा. के सन्मुख जब कभी ग्रधिकारों सम्बन्धी कोई चर्चा वार्ता ग्राती है तो वे इस विषय में प्राय: तटस्य रहते हैं। क्योंकि वे तो 'कर्तव्य पालन की दृष्टि को मुख्यता देते हैं। मगर मुफे लगतो है कि उपाचार्य श्रीजी म. सा: की तटस्थता का गलत ग्रथं लगाया ग्रीर संभवत: इसी का यह परिणाम है कि ग्राचार्य श्री जैसे जानेवृद्ध, वंयोंवृद्ध महात्मा भी ग्रधिकार की दृष्टि से सोचने ग्रीर फरमाने लगे हैं।

उपरोक्त विवरण से यह सुरुग्ब्ट है कि श्रमणसंघ के सचालन का कार्यभार सादड़ी सम्मेलन ने पूज्य उगाचार्य श्री गणेश-लालजी म. सा. के सक्षम कन्धों पर ही रखा है।

इस विवरण द्वारा सहा स्थिति जानने से उन वन्धुंओं को भी सोचने विचारने का अवसर मिलेगा जो सम्भवतः ग्रभी तक भ्रम में हों और यह नहीं जान पाये हों कि समाज की इस समय जो स्थिति वनी है धीर बनाई जा रही है, उसका दायित्व किस पर है ?

🕆 ेशेष ग्रानन्द है। 💎 🤭

ा अपना अपना

तेख्तसिह पानगहिया

मन्त्री श्री वर्धमान स्था. जैन श्रावकसय, उदयपुर उपर्युक्त उत्तर एवं पूर्व में उल्लिखित विवरण से यह स्थण्ट हो जाता है कि श्रमणसंघ में ग्राचार्य श्री ग्रीर उपाचार्य श्री का यया स्पान है श्रीर पाठक स्वयं निर्णय कर सकरी कि पूज्य ग्राचार्यश्री गणधा-जालजी म. सा. को श्रमणसंघ संचालन के पूरे ग्रधिकार विधान से प्राध्य है। मत: ग्राचार्यश्री ग्रात्मारामजी म. द्वारा श्रधिकार निर्म सम्बन्धी दि. १४-६-६० की घोषणा सार रहित है। उपानामं पद को स्वीकार कर लें।

निधि मुनियों की ग्रोर से महबरकेशरी मुनि मिश्रीमलजी म. घन्यवाद निम्न शब्दों में दिया-ः श्रत्यन्त खुशो का समय है कि ग्राज अखिल भारतवर्ष स्था. जैन समाज के लिये सर्वसम्मित से आचार्य का चुनाव गया है। सादड़ी के लिये हम लोग रवाना हुए ग्रीर यहां त पहुंचे। तब तक लोग यही कहते थे कि महाराज दिन पूरे वर्ष करते हो। श्रीर हमारे पर नई गिरह क्यों खड़ी करते हो। किल् शासनदेव की कृपा से कहिये या विकास और संगठन का समय पक चुका इस कारण कहिये. ग्राज हम सर्वसम्भत होकर सहवं ग्राचार्य की नियुक्ति कर सके हैं। विशेष प्रसन्तता की बात है कि जैन-जगत के चमकते सितारे पूज्यश्री गणेशलालजी म. ने इस पद की स्वीकार करके हमें कृतज्ञ किया है। एतदर्थ मुनिमण्डल की श्रोर . से उन्हें कोटिश: धन्यवाद अर्पण करता हूँ। यह है वह कार्यवाही। इसकी पढ़ने के बाद ग्रापकी स्पष्ट हो जायेगा कि पूज्यश्री धात्मारामजी म. सा. की ग्राचार्य-पद पर नियुक्ति उनकी साहित्यसेवा के कारण श्रद्धा एवं सद े भावना हेतु सम्मान की दृष्टि से हुई है। श्रमणसंघ के कार्य-संचालन का समस्त ग्रधिकार तो उपाचार्य भी गणेशलालजी म. सा. के सक्षम कंघों पर ही रखा गया। इसलिये बाचार्टा श्री श्रात्मारामजी म. सा. द्वारा श्रविकार देने लेने सम्बन्धी घीषणा का कीई सर्थ ही नहीं रहता है। क्योंकि

भाग जवार एवं अनुभवशील हैं। छंची-नीची भावनाग्रीं की

युने याले भी हैं सौर आपके नीचे आपके कार्यभार को संभ

के लिये मन्त्रीमण्डल रहेगा। वह व्यवस्थित रूप से सारा

रांभालेगा । अतः में श्राचार्यशी से प्रार्थना करता हूँ वि

पूज्यश्री के जपाचार्य पद ग्रहण करने के बाद सभी प्र

उपाचार्यश्री अथवा उनके प्रतिनिधि मुनियों और मंत्री-मण्डल तथा अन्य मुनिराजों के सम्मेलन का आयोजन किया जाये।

- ५ जब तक यह सम्मेलन न हो तब तक के लिये श्रमण संघ की व्यवस्था उपाध्यायमण्डल द्वारा किये जाने की घोषणा पूज्य श्राचार्यश्री श्रीर पूज्य उपाचार्यश्री की ओर से हो जाये।
- ६— पूज्य श्राचार्यश्री की दि. १४-६-६० की घोषणा व पूज्य जपाचार्यश्री द्वारा दि. २२-६-६० की दिया गया उत्तर वापस ले लिया जाये।

प्रस्ताव की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव श्रमणपंघ को सबल बनाने के प्रयत्नों और समस्याओं के समाधान में सहापक है। लेकिन गम्भीरता से विचार करें तो ज्ञात होगा कि पूज्यश्री

प्रातमारामजी म. द्वारा दि. १५-६-६ को को गई श्रमणसघीय कार्यवाहक
समिति के गठन की भवैधानिक घोषणा भी वैध है और तदनुकूल

प्रितिया अपनायी जाये। यदि इस भ्रवैधानिक घोषणा को वापस भी सेना पड़े तो भ्राचार्यश्री गणेशलालजी म. सा. द्वारा दि. २२-६-६० को की गई घोषणा भी वापस ली जाये।

इस प्रस्ताव का परिणाम यह हुग्रा कि श्रमणसंघ की दिनों-दिन निर्वल होती जा रही व्यवस्था और अधिक तीव्रता से निर्वल होने देशों। संघ में ग्रनुशासन का नाम न रहा और मुनिमंडल को ध्रपनी प्रदिधानुसार कार्य करने की छूट मिल गई।

जिन्ही-किन्ही महानुभावों ने ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. मा. की निविक सप्टीकरण करने के नाम पर पदलोलु ग्रादि कहने में प्राने विवेक कि कि दी। लेकिन सादड़ी सम्मेलन से लेकर इन प्रमाय के कि होने तक की कार्यप्रणाली को देखें तो ज्ञात होगा कि अपूर्ण के में स. सा. को न तो पद या ग्रिथकार की पहले चाह

श्रव एक ही प्रश्न शेष रह जाता है कि जब श्राचार्यश्री श्रात्मारामजी म. को श्रमणसंघ की व्यवस्था-संचालन का कोई ग्रिधिकार नहीं था तो यह श्रवैधानिक घोषणा कंसे की ? इसका एक ही कारण हो सकता है कि विरोधीपक्ष या उसके समर्थकों की श्रोर से श्राचार्यश्री को उक्त घोषणा निकालने के लिग्ने विवश किया गया है श्रीर शारीरिक एव मानसिक हिष्ट से श्रशकत पूज्यश्री श्रात्मारामजी म. ने उनके प्रभाव में आकर श्रीर विधान की जानकारी के श्रभाव में एवं श्रपने पूर्वलिखित वचनों का भी ध्यान न रखकर वैसी श्रवैधानिक घोषणा प्रकाशित कर दी।

कान्फरन्स की जनरल कमेटी के प्रस्ताव पर दृष्टिपात

श्रमणसंघीय गत्यवरोध के निराकरण के नाम पर दि. १४ ६-६ को पूज्यश्री आत्मारामजी म. द्वारा की गई घोषणा के श्रवैधानिक होने के कारणों का संकेत करने के अनन्तर श्री श्र. भा. इवे. स्थानकवासी जैन कान्फरन्स की दि. २४, २५ सितम्बर ६० को बम्बई में होने वाली जनरल कमेटी के प्रस्ताव नं • द पर भी दृष्टिपात कर लें।

प्रस्ताव के मुख्य-मुख्य ग्रंश इस प्रकार है-

- १— घ्वितवर्धक यन्त्र के उपयोग के सम्बन्ध में अपवाद, प्राय-घिचत्त भ्रीर स्वच्छन्दता का स्पष्टीकरण कर दिया जाये।
- २— मुनि रूपचन्दजी के बारे में दिये गये निर्णय को भ्रमल में लाया जाये।
- ३— इसका ग्रन्तिम निर्णय उपाध्यायमंडल कान्फरन्स के ग्रन्थक्ष से परामर्श करके दो माह के ग्रन्थर दे देवे। उक्त निर्णय सर्वमान्य रहेगा।
- ४— श्रमणसंघ के विधान में आवश्यक परिवर्तन करने एवं आचार्य, उपाचार्य के ग्रधिकारों के स्पष्टीकरण करने एवं कितनेक दूसरे सुधार करने की ग्रावश्यकता है। ग्रतः इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये पूज्य ग्राचारंत्रा,

डपाचार्यश्री अथवा उनके प्रतिनिधि मुनियों और मंत्री-मण्डल तथा अन्य मुनिराजों के सम्मेलन का आयोजन किया जाये।

- ५ जब तक यह सम्मेलन न हो तब तक के लिये श्रमणसंघ की व्यवस्था उपाध्यायमण्डल द्वारा किये जाने की घोषणा पूज्य आचार्यश्री और पूज्य उपाचार्यश्री की ओर से हो जाये।
- ६ पूज्य आचार्यश्री की दि. १५-६-६० की घोषणा व पूज्य उपाचार्यश्री द्वारा दि. २२-१-६० को दिया गया उत्तर वापस ले लिया जाये।

प्रस्ताव की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव श्रमणसंघ को सबल बनाने के प्रयत्नों और समस्याओं के समाधान में सहायक है। लेकिन गम्भीरता से विचार करें तो ज्ञात होगा कि पूज्यश्री
श्रात्मारामनी म. द्वारा दि. १५-६-६ को को गई श्रमणसघीय कार्यवाहक
समिति के गठन की मवैधानिक घोषणा भी वैध है और तदनुकूल
प्रित्नया अपनायो जाये। यदि इस अवैधानिक घोषणा को वागस भी
सेना पड़े तो आचार्यश्री गणेशलालजी म. सा. द्वारा दि. २२-६-६० को
ो गई घोषणा भी वापस ली जाये।

इस प्रस्ताव का परिणाम यह हुम्रा कि श्रमणसंघ की दिनों-वि निवंल होती जा रही व्यवस्था और अधिक तीव्रता से निवंल होते वि । संघ में अनुशासन का नाम न रहा और मुनिमंडल को ध्रवनी वि । संघ में अनुशासन को सूट मिल गई ।

किन्ही-किन्ही महानुभावों ने श्राचार्य श्री गणेशलाल शो म. सा. को विष्ट का स्वय्टीकरण करने के नाम पर पदलोलु । श्रादि कहने में घरने विष्टिति कर दी । लेकिन सादड़ों सम्मेलन से लेकर इन प्रस्ता कि श्री होने तक की कार्यप्रणाली को देखें तो ज्ञात होगा कि श्री के सा. को न तो पद या श्रीधकार की पहले चाह पी

इस समय भी । वे तो श्रमण भगवान महावीर के मार्ग का निर्देषि पालन करने थ्रौर उनके मार्ग पर चलने वाले दूसरों को भी निर्देषि पालन कराने में सहायक बनने में ही अपना श्रधिकार मानते थे । इसी को लक्ष्य में रखकर ही श्रमणसंघ की व्यवस्था में ग्रागमानुमोदित व्यवस्था देने में तत्पर रहे । यदि ऐसा करना ही अधिकारलिप्सा या पदलोलुपता मानी जाये तो कहना पड़ेगा कि यह उनके श्रज्ञान की पराकाष्ठा है ।

समाज की प्रतिक्रिया

पूज्यश्री ग्रात्मारामजी म की अवैधानिक घोषणा से निर्प्राध्य श्रमणसंस्कृति में निष्ठा रखने वाली समाज में वैसे ही क्षीम का वातावरण व्याप्त था श्रौर कान्फरन्स की जनरल कमेटी के इस प्रस्ताव से स्पष्ट हो गया कि समाज के साथ ग्रन्याय हुआ है। वह नहीं समभ संकी कि एक ओर तो प्रकारान्तर से पूज्यश्री ग्रात्मारामजी म. की घोषणा को मान्यता दी जा रही है श्रोर उसके साथ ही दूसरी श्रोर दोंनों घोषणाओं को वापस लिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। श्रमणसंघ से सम्बन्धित घटनाग्रों के लिये आचार्य श्री गणेशलालजी म. सां. की घोषणाग्रों को उजित मानते हुए भी घोषणा कर्ता को व्यवस्था-नुसार कार्रवाई कराने से विरत किया जा रहा है ग्रीर उसके पालन करवाने का भार उपाध्याय मंडल के मुनिराजों को सौंपने का संकेत किया जाता है। स्थिति की वास्तविकता को समभने वालें समाज के प्रबुद्धवर्ग को खेद ही हुआ श्रीर यह खेद प्रस्ताव पारित करते समय भी व्यवत कर दिया गया था और बाद में तो विभिन्न श्रावक संघों द्वारा व्यक्त प्रतिकिया में कान्फरन्स से अपना प्रस्ता वापस लेने की मांग की गई थी। लेकिन न तो प्रस्तावकों ने भीर न कान्फरन्स ने विरोध को समभकर शांति के उपाय किये ग्रीर न प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना योग्य समभा।

कात्फरत्स का प्रस्ताव : ग्राचार्ध श्रीजी का ग्रभिमत

कान्फरन्स के पूर्वोक्त प्रस्ताव से चतुर्विध संघ में रोष व्याप्त या और इस सम्बन्ध में ग्राचार्य श्रीजी के विचारों को जानने के लिये उत्सुक था। ग्राचार्य श्रीजी ऐसे प्रस्तावों पर मौन रहना ही उचित मानते थे। किन्तु समाज को वास्तविक स्थिति से परिचित कराने एवं प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राचार्य श्रीजी के विचारों को जानने के लिये उदयपुर श्रावकसंध के बार-बार विनती करने पर आचार्य श्रीजी म. सा. ने जोग्रपने भाव फरमाये थे, उन्हें जानकारी के लिये दि. ५-११-६० के पत्र द्वारा कान्फरन्स कार्यालय को भिजवा दिया। पत्र यह है— ভदयपुर

ता. ५-११-६०

श्रीमान्मान्यवर खीमचन्दभाई बोरा

मन्त्री—श्री श्वे. स्था. जैन कान्फरन्स बम्बई सादर जयजिनेन्ट

श्रिष्ठिल भारतवर्षीय श्वे. स्था. जैन कान्फरन्स की ता. २४, २४ सितम्बर १६६० को बम्बई में हुई जनरल कमेटी ने निवेदन श्रादि वापिस लेने की उपाचार्य श्रीजी म. सा. से भी प्रार्थना श्रादि की।

इस पर उपाचार्य श्रीजी म. ने निम्न आशय के भाव ध्यक्त किये हैं कि— काल्फरन्स की बम्बई जनरल कमेटी द्वारा पारित श्रमणसंघ सम्बन्धी प्रस्ताव की ग्रनौचित्यता पर में ग्रभी बिशेष न कहता हुग्रा सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त समभता हूँ कि श्रमणसंघ सम्बन्धी बम्बई जनरल कमेटी का यह प्रस्ताव ध्वनियन्य व शिथिलाचार ग्रादि विषयक दी गई व्यवस्थाग्रों को भंग करने के लिये ही पास किया गया है, ऐसा आभास होता है। यदि ऐ नहीं है तो मेरे निवेदन ग्रादि को वापस लेने का प्रस्न ही विषत नहीं होता, क्योंकि ध्वनियन्त्र व शिथिलाचार ग्रादि दि रानकारी के लिये कान्फरन्स का शिष्टमण्डल कई बार में उपस्थित होकर सारी, स्थिति को श्रच्छी तरह समक चुका है श्रीर विस्तिया समय-समय पर संतोष म्ब्यक्त किया है। उदाहरणार्थ—

कान्फरन्स-के शिष्टमण्डल - ने कपासन में ४-३-५८ को ध्विन्य विषयक सूचना पत्र के सम्बन्ध में विम्न विचार लिखित- रूप, में प्रकट किये थे—-

'ध्विनियन्त्र विषय्क् जो सूचनापत्रः ता. १६ १०-५७ को श्रमण-सम्पर्क-समिति के सदस्यों के परामर्श पूर्वक उपाचार्य श्रीजी म. की ग्रोर से सम्बन्धित सभी अधिकारी मुनियों के पास भेजा गया, वह समय-अनुकूल है ग्रीर शिष्टमण्डल यह भी अनुभव करता है कि भीनासर-सम्मेलन के बाद जिन संत-सितयों द्वारा ध्विनयन्त्र का प्रयोग हुग्रा हो वे ग्रपनी स्थित स्पष्ट लिखकर ब्यौरेबार उपाचार्य श्रीजी म. के चरणों में भेजकर ग्रालोयणा करें ऐसी हमारी नम्र प्रार्थना है। निवेदक-ग्रचलसिंह (ग्रध्यक्ष), मोहनमल चोर-डिया, कानमल नाहटा।

व्यवस्था को उचित् ठहराते हुए सर्वानुमित से जो प्रस्ताव पास किया, वह निम्नप्रकार है—

'मन्त्री सुनिश्री मिश्रीमल्जी सा के शिष्य के लिये जो फैसला उपाचार्य श्रीजी मा ने फरमाया है, उसके लिये माचार्य श्रीजी ने हर्ज प्रकट किया व मन्त्री मुनिश्री मिश्रीमलजी व श्री रूपचन्दजी ने भी सहर्ज स्वीकार किया। इसके लिये पीछे जाने का प्रक्त ही नहीं सहता है। तथापि आचार्यश्री जो कागजात देखना चाहते हैं वे कागजात कान्फरन्स की कमेटी जिसके नाम श्री कुन्दनमलजी फरोदिया जो सूचित करेंगे, वो मान्य होगा— वो कमेटी ग्राचार्यश्री के पास जाकर उन्हें बता दें व ग्राचार्यश्री से विनती करें कि वे का० का योग्य मार्गदर्शन करें।

सर्वसम्मति से स्वीकृत

प्रस्तावक—जवाहरलाल मुणोत अनुमोदंकं - खींमचंद बोरा

(नोट - रूपचन्दजी सम्बन्धी कागजात शिष्टमण्डल को दे दिये गर्ये । ")

इतना हो जाने पर भी बम्बई जनरल कमेटी ने निवेदन म्रादि की वापस लेने का जी प्रस्ताव पास किया है, वह म्राइचर्य-जनके हैं। कान्फरन्स का तो यह कर्तव्य था कि जहां से ग्रव्यवस्था का सूत्रपात हुआ, उसको ठीक कराने में सहायक होती। में भपने निवेदनं भ्रांदि की भ्रांज भी संघहित व सुदंय-वस्था के लिये उचित मानता हूँ । अतः उसको वापस लेने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रहा प्रदेन जब तक आगामी साधुसम्मेलन न हो तब तक श्रमणसंघ की सब कार्यवाही उपाध्याय मंडल करे ऐसी घोषणा करने का ! सो इस विषय में मेरा कहना है कि यह विषय श्रमणसंघ का होने से कान्फरन्स की विनती आधार रहित है। 100 100 '--लालचन्द मुणोत

ताकड़िया भवन, उदयपुर इस पत्र से स्पष्ट है कि कान्फरन्स ने पूर्व में आवार्य श्री गणेश-लिंगी में. सा. द्वारा दी गई व्यवस्थाओं की मान्य किया ग्रीर उनके वुसार ही कार्रवाई होना वैधं माना था। लेकिन ऐसे प्रस्तावों द्वारा सकी धंबहेलना करके श्रमणसंघं की स्थिति को त्रिशंकु-सा बना दिया।

प्रस्ताव के पारित होने से समाज में रोप तो घा ही और प्रतिके प्रविकारियों ने समाज की भावनाग्री को न गमनक विवत है, ऐसा करने से ही श्रमणसंघ की स्थित का समाप है प्रादि के विचार से प्रस्ताव के समर्थन हेनु पत-पाँव ें हमाता चालू करके बाचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. पर

## लगाना त्रारम्भ कर दिया।

आचार्य श्रीजी म. सा. इस स्थित के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचते रहे कि समाज-व्यवस्था के लिये अन्य ग्रधिकारी मुनिवरों द्वारा मान्य निर्णयों को ही कियान्वित कराने एवं समाज के धार्मिक वाता-वरण को गुद्ध रखने के लिये मेरी व्यवस्थायें हैं। उन्हें प्रमाणित मानते हुए भी उनका पालन न करके लांछित करने की प्रक्रिया प्राप्म हो जाये तो उस स्थिति में मेरा श्रमणसंघ में रहना सार्थक नहीं है। इस स्थिति से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। ग्रत- दि. ३०-११-६० को ग्रवानक ही व्याख्यान में श्रमणसंघ द्वारा प्रदत्त उपाचार्य पद का त्याग करके श्रमणसंघ से पृथक होने की घोषणा कर दी। घोषणा इस प्रकार है—

'सिद्धान्त व चारित्र के संरक्षणपूर्वक साधुसमाज का सग-ठन सुदृढ़ होकर संघ की उन्नित हो, इस उद्देश्य को लेकर मैं सादड़ी (मारवाड़) साधुसम्मेलन में निर्मित श्री वर्धमान स्था जैन श्रमणसंघ में सम्मिलित हुग्रा था। जहां सब प्रतिनिधि मुनिवरों ने मिलकर मुभको श्राग्रह से उपाचार्य पद दिया तथा श्रमणसंघ के सचालन का कार्यभार सौंपा। मैने अपनी ग्रात्मसाक्षी एव निष्पक्ष रूप से ग्रपना कर्तव्य बजाया।

'उद्देश के अनुसार श्रमणसंघ का सुसंगठन वना रहे, जिससे शासनोन्नति हो और जनता की श्रद्धा में वृद्धि होकर आत्म-कल्याण का मार्गदशन मिले यह मेरी आंतरिक भावना रही और श्रव भी है। मगर उचित बात को भी अशांति और मताग्रह का रूप देकर भ्रम फैलाया जा रहा है और ऐसा प्रदिशत किया जा रहा है कि मानो में संघ-उन्नति में गत्यवरोध का कारण हूँ। इस पर मैंने स्वय भी सोचा तो मुक्ते ऐसा नहीं लगता, बिल्क मुक्ते तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर मैं सम्मेलन में सिम्मिलत हुआ था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है और प्राय: यह देखा जा रहा है कि व्यर्थ का वादिववाद का रूप दिया

जाकर भ्रव तो जैनप्रकाश जैसे पत्र के माध्यम से भी भ्रामक प्रचार किया जाने लगा है। मैं ऐसे व्यर्थ के वादविवाद में न पड़ता हुम्रा वर्तमान परिस्थितियों में सादड़ी समेलन में निर्मित श्रमणसघ द्वारा प्रदत्त उपाचार्य पद का त्याग करके अपने को श्रमणसंघ से ग्रलग घोषित करता हूँ।

'रहा प्रश्न श्रमणवर्ग के साथ सांभोगिक सम्बन्ध ग्रादि व्यवस्था का सो मुभे जिनके साथ जैसा योग्य जान पड़ेगा वैसा सम्बन्ध आदि रखने के भाव हैं।

'सादड़ी सम्मेलन से लेकर अब तक के कार्यकाल में कर्तव्यद्दि से कार्य करने से किसी को दु:ख पहुं वाने की भावना न होने पर भी जिन किन्हीं सन्त-सती व श्रावक-श्राविकाग्रों का मन दु:ख पाया हो तो उसके लिये सबको क्षमाता हूँ।

## घोषणा की प्रतिक्रिया

आचार्य श्रीजी की उपर्युक्त घोषणा से समस्त समाज को दुःखानुभव हुमा। राजनैतिक चाल चलकर ग्राचार्य श्रीनी म. सा. को अपने ग्रनुकूल बना लेने में विश्वास रखने वाले श्रौर श्रधिकार लेने का तीर फैंकने वाले भी भ्राश्चर्यचिकत रह गये। उन्हें पता नहीं था कि आचायं श्रीजी म. सा. चारित्रसाधना के सरक्षणायं वड़े से. वड़ा लौकिक सम्मान ठुकरा सकते हैं। संगठन बनाये रखने के लिये सिद्धान्तों पर कुठाराघात सहन नहीं किया जा सकता है।

उनत घोषणा पर पुन: विचार करने के लिये प्राचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में श्रमणवर्ग, श्रावकवर्ग, पत्रकारों ग्रादि ने विनितिया की। उनमें से कुछ एक का प्रहां सकेत कर रहे है-

प्रान्तमन्त्री श्री पन्नालालजी म. उपाध्याय श्री हरतीमन भे भन्त्री श्री पुष्करमुनिजी म. ने संयुक्त रूप में आचार्य श्रीत भस्ती घोषणा वापस लेने की प्रार्थना करते हुए वहा या कि उ भी ने उपाचार्य पद का त्याग करके घदने को धमनस्म

घोषित किया, जिसे हम सघ-हितकर नहीं मानते हैं। हमारी यह हार्दिक भावना है कि वे पुन: संघहित व जिनशासनोननित को लक्ष्य में रखकर इस पर गम्भीरता से विचार करें श्रोर उलभी हुई समस्याश्रों को परस्पर विचार विमश द्वारा या किसी माध्यम से हल करके सघ के श्रय के भागी बनें।

श्रमणसघ के श्राचार्य श्री आत्मारामजी, म., उप ध्याय श्री श्रानन्दऋषिजी म., मन्त्री मुनिश्री फूलचन्दजी म. (पुष्फिमक्षू) श्रादि मुनिवरों की श्रोर से भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये कि पूज्यश्री श्रमणसघ से सम्बन्ध-विच्छेद के विचारों को वापस ले लें। श्रमेक श्रावकों श्रीर श्रावकसंधों की श्रोर से भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये कि पूज्यश्री चतुर्विध सघ को श्रपने वरदहस्त से वैचित न करें।

श्री श्र. भा. इवे. स्था. जैन कान्फरन्स के मुखपत्र जैन प्रवाशि के सम्पादकीय स्तंभ में चतुर्विध् सघ के समस्त विचारों का सामूहिक रूप से प्रकाशन करते हुए क्या श्रमणसंघ खिंदत होगा?' शीर्धिक में धाचार्य श्रीजी म. सा. से निवेदन किया कि ' उपाचार्य श्रीजी म की घोषणा के बारे में हम विनम्र प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि श्राचार्यश्री और उपाचार्यश्री समाज के सूर्य, चन्द्र के समान हैं। उनके श्रपन-श्रपने दायित्व हैं। श्रमणवर्ग श्रीर समाज ने जिस निष्ठा से उन्हें श्रपना सिरमीर बनाया था तो समाज अब इस मणि से वंचित हो जाये क्या ? हमें स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता कि जो उपाचार्य श्रीजी महाराज संघ के निर्माण में श्रगुग्रा थे, उससे ग्रलग होने की भी घोषणा कर देंगे। कहीं त्रुटि हुई है ग्रवश्य, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य को जिज्ञासा है, प्रश्न है कि 'क्या श्रमणसंघ खिंदत होगा ?'

'हम अन्त में समाज हितैषियों, कार्यकर्ताग्रों, श्रावकसंघों के पदाधिकारियों, पत्रकारों और श्रावक-श्राविकाग्रों से अपील करते हैं कि वे श्रमणसघ और इसके गत्यवरोधों को अपने सम्मान का प्रश्न न वना

साध्यवेला : ४४७ कर उसके संरक्षण, मंपीषण का उत्तरदायित्व श्रमणसंवीय मुनिराजों पर ही छोड़ दें भ्रौर इस प्रकार का वातावरण बनायें कि जिल्दी-से-जल्दी किसी केन्द्रीय स्थान पर ग्रागामी साधुनमेलन होकर गत्यवरीं का निरांकरण हो जाये।'

इस प्रकार श्राचार्य श्रीजी म. सा. के सम्बन्ध-विच्छेद की' लेकर समाज में एक ही विचारधारा बह रही थी कि वे सम्बन्ध विच्छेद न करें भीर शीघ्र ही किसी-न-किसी प्रकार संगठन की सुदृढ़ता के लिये प्रयत्न हों, जिससे आचार्य श्रीजी म. सा. की भावना के अनुसीर संगठन समाज का बहुमत और पत्रकार तो संगठन को सुद्द देखने के लिये उत्सुक थे। लेकिन कान्फरन्स के पदाधिकारी इससे विपन रीत विचार रखते थे। वे कान्फरन्स की बम्बई जनरल कमेटी के

प्रस्ताव नं. ५ को ही उचित मानकर कारवाई करने के लिये तत्पर थे। र्ष प्राचार्य श्रीजी म. सा. के विचारों की अवहेलना करने में श्रेय सम-भते थे। इस सम्बन्ध में २० नवम्बर १९६० को कान्फरन्स की कार्य-गरिणी समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया— 'जदयंपुर' में दि. १, २ नवम्वर ६० के रोज पंचायती नोहरे ) में पूर्व उपाचार्य श्रीजी के दर्शनार्थ श्राये हुए श्रावक-श्राविकाओं की िमा का आयोजन किया गया, उसमें पारित प्रस्ताव कान्फरेन्स ग्राफिस भी भेले गये हैं। इन प्रस्तावों को पढ़िकर कान्फरन्स की मैनेजिंग िहाँ को सेंद भीर श्राश्चर्य हुआ है। बम्बई , की जनरल कमेटी में ेर, २४ सित. ६० के रोज प्रस्ताव नं. द पारित हुग्रा है। उस भिने होता प्रयत्न इस सभा में हुम्रा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । समस्त ें हैं विसी जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था— कान्फरन्स को जनरन प्रस्ताव का इस प्रकार का विरोध हो, उसमें समाजहित की ्रही मिवेशा सांप्रदायिक-ममत्व का प्राधान्य दिखाई देता है। भिनेणसंघ भीर स्थानकवासी समाज की एकता और सं

को कायम श्रीर सुदृढ़ करने के जनरल कमेटी के प्रयत्न को निष्फल वनाने के ऐसे प्रचार के प्रति कान्फरन्स की मैनेजिंग कमेटी समाज को गम्भीर चेतावनी देना श्रपना कर्तव्य समभती है।

इस प्रस्ताव का आशय यह हुग्रा कि या तो आचार्य श्रीजी ग्रपनी घोषणा वापस लें और कान्फरन्स की जनरल कमेटी में पारित प्रस्ताव मान्य करें या श्रमणसंघ के सम्बन्ध में ग्राचार्य श्री ग्रात्मारामजी म. की ग्रवंघानिक घोषणा के ग्रनुसार कार्रवाई करने के लिये कान्फर्तन्स स्वतन्त्र है तथा समाज को भी उसके विरोध में ननु नच करने का श्रिषकार नहीं है।

इस प्रकार के प्रस्ताव से स्पष्ट हो गया था कि कान्फरन्स ने समाज की भावनाम्रों की उपेक्षा कर भ्रौर गुद्धि के धरातल पर श्रमण संगठन को बनाये रखने के प्रति उदासीनता दिखाकर विध-टित करने का सूत्रपात कर दिया। ग्राचार्य श्री म्नात्माराम जी म. की घोषणा से तो श्रमणसंघ का आधार हो कमजोर हुम्रा था, किन्तु कान्फरन्स की जनरल कमेटी के प्रस्ताव तथा कार्यकारिणी समिति के इस प्रस्ताव से तो उसका ढांचा ही नेस्तनाबूद हो गया।

ग्राचार्य श्रीजो म. सा. की दि. ३०-११६० की घोषणा पर पुनिवचारणा करने के लिये ग्राई प्रार्थनाग्रों में प्रेमभाव प्रदिशत करते हुए वापस लेने पर तो भार दिया गया था किन्तु संगठन हेतु ग्रावश्यक संकल्पपूर्ति के बारे में एक भी संकेत नहीं था। ग्रतः उनके सम्बन्ध में ग्रपना स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य श्रीजी म. सा. ने फरमाया—

'मेरो तारीख ३०-११-६० की घोषणा के दिचात मेरे पास ग्राचार्य श्री, उपाध्यय मंडल, मत्रीमंडल व ग्रन्य मुनिवरों की तरफ से एवं श्रावक समाज की तरफ से पत्र ग्रादि श्राये हैं। जिनमें से कुछ जैनप्रकाश ग्रादि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं। उन सब में यह भाव दर्शाया गया है कि मैं अपनी उनत घोषणा पर पुनर्विचारणा करके उसकी बावक केकर शबने पर

(उपाचार्य) पर रहता हुआ संघ का पूर्ववत् संचालन करते हुए समान को मार्गदर्शन करूं आदि । अतः इस विषय में कुछ भाव व्यक्त करना आवश्यक समभता हूँ ।

सम्बिशान-दर्शन-चारित्र की रक्षा के साथ शासनोन्नित हो, इस हिष्ट से मैं सादड़ीसम्मेलन में गया था। हमारा श्रमणसंगठन किस ढंग को हो, इसकी मेरी अपनी कल्पनायें थीं। इस सम्बन्ध में में समय-समय पर प्रकट रूप से भी अपने विचार व्यक्त करता रहा हूँ। वह यह हैं कि हमारा श्रमणसंघ तब ही सुव्यवस्थित रह सकेगा जब उसका नेतृत्व एक के आधीन रहकर शिष्य परम्परा एक को रहे, श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना एक हो, चातुर्मास, विहार एक ही की आज्ञानुसार हो और प्रायश्चित्त-व्यवस्था भी एक के ही श्राधीन रहे तथा उत्पन्न विकृतियां दूर हों ग्रादि।

सादड़ीसम्मेलन के समय जब संघ-व्यवस्था की रूपरेखा पर विचारणा चली थी तब मैंने ग्रपनी उक्त विचारणा संत-समु- दाय के सन्मुख व्यक्त की थी। जहां तक मुभे स्मरण है मुनिवरों में मेरे उन विचारों को पसन्द करते हुए ये भाव दर्शाये कि ग्रभी तक हम सब वहुत दिनों से विछुड़े हुए मिल रहे हैं, ग्रतः यह सब घीरे धीरे वन सकेगा।

श्रमणसंगठन की मेरी कल्पना के पीछे स्वर्गीय परम-प्रतापी श्राचार्य श्री १०० म श्री जवाहरलालजी म. सा. की भावना भीर मेरी व्यक्तिगत विचारणा रही थी। इसलिये सावड़ी में श्रमणसंघ की जो कुछ व्यवस्था बनी उससे मुक्ते पूर्ण सतोप नहीं पा। फिर भी उपस्थित मुनिवरों का सीत्साह श्रादवासन होने में हैं आशा थी कि शनै: शनै: हम हमारे लक्ष तक पहुंच अपने। इस विचार से में संगठन में सम्मिलित हुआ।

जब श्रमणसंघ के नेतृत्व का प्रश्न ग्राया तो मैंते धार्मी भित्तिहा प्रकट की, क्योंकि पद ग्रीर एधिकार गहुए सुरुद्धी सेवी को कायम श्रीर सुदृढ़ करने के जनरल कमेटी के प्रयत्न को निष्फल बनाने के ऐसे प्रचार के प्रति कान्फरन्स की मैनेजिंग कमेटी समाज को गम्भीर चेतावनी देना श्रपना कर्तव्य समक्ती है।

इस प्रस्ताव का आशय यह हुम्रा कि या तो आचार्य श्रीजी प्रपनी घोषणा वापस लें और कान्फरन्स की जनरल कमेटी में पारित प्रस्ताव मान्य करें या श्रमणसंघ के सम्बन्ध में ग्राचार्य श्री ग्रात्मारामजी म. की ग्रवंघानिक घोषणा के ग्रनुसार कार्रवाई करने के लिये कान्फ-रन्स स्वतन्त्र है तथा समाज को भी उसके विरोध में ननु नच करने का श्रिष्ठकार नहीं है।

इस प्रकार के प्रस्ताव से स्पष्ट हो गया था कि कान्फरन्स ने समाज की भावनाग्रों की उपेक्षा कर श्रीर शुद्धि के धरातल पर श्रमण संगठन को बनाये रखने के प्रति उदासीनता दिखाकर विघ-टित करने का सूत्रपात कर दिया। श्राचार्य श्री श्रात्माराम जी म. की घोषणा से तो श्रमणसंघ का आधार ही कमजोर हुग्रा था, किन्तु कान्फरन्स की जनरल कमेटी के प्रस्ताव तथा कार्यकारिणी समिति के इस प्रस्ताव से तो उसका ढांचा ही नेस्तनाबूद हो गया।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. की दि. ३०-११६० की घोषणा पर पुनिवचारणा करने के लिये आई प्रार्थनाओं में प्रेमभाव प्रदिशत करते हुए वापस लेने पर तो भार दिया गया था किन्तु संगठन हेतु आवश्यक संकल्पपूर्ति के बारे में एक भी संकेत नहीं था। अतः उनके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य श्रीजी म. सा ने फरमाया—

'मेरो तारीख ३०-११-६० की घोषणा के पहचात मेरे पास आचार्य श्री, उपाघ्यय मंडल, मत्रीमंडल व अन्य मुनिवरों की तरफ से एवं श्रावक समाज की तरफ से पत्र आदि आये हैं। जिनमें से कुछ जैनप्रकाश आदि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं। उन सब में यह भाव दर्शाया गया है कि मैं अपनी उक्त घोपणा पर पुनिवचारणा करके उसको वापस लेकर अपने पर्व

(उपाचार्य) पर रहता हुआ संघ का पूर्ववत् संचालन करते हुए समान को मार्गदर्शन करूं आदि । अतः इस विषय में कुछ भाव ध्यक्त करना ग्रावश्यक समक्तता हुँ ।

सम्बंज्ञान-दर्शन-चारित्र की रक्षा के साथ शासनोन्नित हो, इस हिष्ट से मैं सादडीसम्मेलन में गया था। हमारा श्रमणसंगठन किस ढंग का हो, इसकी मेरी ग्रपनी कल्पनायें थीं। इस सम्बन्ध में मैं समय-समय पर प्रकट रूप से भी ग्रपने विचार व्यक्त करता रहा हूँ। वह यह हैं कि हमारा श्रमणसंघ तब ही सुव्यवस्थित रह सकेगा जब उसका नेतृत्व एक के आधीन रहकर शिष्य परम्परा एक की रहे, श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना एक हो, चातुमीं में, विहार एक ही की आज्ञानुसार हो ग्रीर प्रायश्चित्त—व्यवस्था भी एक के ही श्राधीन रहे तथा उत्पन्न विकृतियां दूर हों ग्रादि।

सादड़ीसम्मेलन के समय जब संघ-व्यवस्था की रूपरेखा पर विचारणा चली थी तब मैंने ग्रपनी उक्त विचारणा संत-समु- दाय के सन्मुख व्यक्त की थी। जहां तक मुफे स्मरण है मुनिवरों में मेरे उन विचारों को पसन्द करते हुए ये भाव दशिय कि ग्रभी तक हम सब बहुत दिनों से बिछुड़े हुए मिल रहे हैं, ग्रतः यह सब धीरे धीरे वन सकेगा।

श्रमणसंगठन की मेरी कल्पना के पीछे स्वर्गीय परम-प्रतापी श्राचार्य श्री १००८ श्री जवाहरलालजी म. ता. की भावना पौर मेरी व्यक्तिगत विचारणा रही थी। इसल्विये साददी में श्रमणसंघ की जो कुछ व्यवस्था बनी उससे मुक्ते पूर्ण सतीप नहीं था। फिर भी उपस्थित मुनिवरों का सोत्साह श्रादवानन होने से हिंगे बाशा थी कि शनै: शनै: हम हमारे लक्ष तवा पहुंच जावते। सि विचार से मैं संगठन में सम्मिलित हुआ।

जब श्रमणसंघ के नेतृत्व का प्रश्न द्यादा तो मैंने घर <sup>इत्</sup>रद्या प्रकट की, क्योंकि पद और द्यपिकार सहस स्वर्ण ह कतई भावना न थी। मैं तो ग्रपना शेष जीवन ग्रिधिक-सै-मिधिक धात्मसाधना में लगाना चाहता था, परन्तु जब प्रतिनिधि मुनिवरों ने अत्याग्रह किया श्रीर मेरी सेवा लेनी चाही तो मेरी इच्छा न होते हुए भी मैं उनके श्राग्रह को टाल न सका और श्रमणसंघ-संचालन की सेवा स्वीकार की।

इसके बाद मेरा कर्तव्य हो गया कि मैं भगवान महावीर की पिवत्र श्रमणसंस्कृति की शुद्धता को ग्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिये श्रात्मसाक्षीपूर्वक संघितार्थं कार्यं करूं। तद्नुसार मैंने संघ-संचालन का कार्यं किया ग्रोर आवश्यकतानुसार ग्रधिकारी मुनियों से परामर्श लेकर शिथिलाचार व घ्वनियन्त्र आदि विषयक व्यव-स्थायें दीं एवं दृढ़ाचार विषयक सूचना भी की।

परन्तु भवितव्यता कहें या और कुछ ? सद्भावना पूर्वकं किये गये कार्यों को भ्रशान्ति भ्रादि का कारण बताकर उन व्यवस्थाओं के विपरीत भ्रादेश ग्रादि निकाले गये, फलतः उन व्यवस्थाओं का परिपालन नहीं हुग्रा और संघ में भ्रव्यवस्था का सूत्रपात हुग्रा।

इन व्यवस्थाग्रों के विपरीत आदेश आदि निकालने पर मैंने सोचा था कि अधिकारी मुनिवर, जिन्होंने इन व्यवस्थाग्रों में अपना अनुक्ल मत दिया था, अवश्य अपने मत का प्रतिपादन करेंगे, परन्तु मुक्ते इस बात का आश्चर्य ही रहा है कि प्रायः वें मौन रहकर दर्शक बने रहे।

कान्फ्रेंस के कित्यय प्रमुख व्यक्तियों ने भी श्रमणसंघीय व्यवस्थाओं को हाथ में लिया, परन्तु ग्रव्यवस्था का सूत्रपात जहाँ से हुग्रा, वहां से समस्या को नहीं उठाकर ऐसा कदम उठाया कि जिससे समस्यायें सुलभने के वजाय उलभ गई'।

वाद में तो जैनप्रकाश आदि समाचारपत्रों में खुल्लम-खुल्ला टिप्पणी होने लगीं और मेरे प्रति मताग्रही ग्रादि कई विशे-पणों से समाज में भ्रामक प्रचार किया गया। जब इस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो स्वच्छन्दा-चार एवं शिथिलाचार को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही था। फलस्वरूप साधुमर्यादाग्रों के प्रतिकूल कई अन्य प्रवृत्तियां भी विश्वस्त सूत्रों से सुनने को मिलीं और तो क्या चौथे व्रत के सम्बन्ध में साधुवेश को कलकित करने वाली भी कुछ घटनाये घटित हुईं, जो श्रमणसंस्कृति की पवित्रता के लिये घातक हैं।

ग्रपने शिष्यों की छोटी गलती पर भी श्रनुशासन की कार्यवाही की गई तो बड़ी गलतियें कसे वरदास्त की जा सकती हैं ?

जिन-जिन अनुचित प्रवृत्तियों के वृतान्त मेरे सामने आये, उनका मैंने यथोपयोग निराकरण करने का प्रयत्न किया और अन्त तक यही भावना रही कि किसी भी प्रकार सिद्धान्त और चारित्र सुरक्षित रहते हुए अनुशासन का समुचित ढ़ग से पालन हो ताकि सगठन सुदृढ़ बन सके। परन्तु अपेक्षित सहयोग के अभाव में मेरी आशायें धूमिल ही रहीं, अतः अन्य भी जो व्यवस्थायें देनी आव- स्यक थीं, वे नहीं दी जा सकीं।

अनुभव तो ऐसा भी हुआ कि राजनैतिक ढग के दाव-पेंच जैसी वार्त भी होने लगीं जो घामिक मामलों में कदािप वांछनीय नहीं हैं।

जिन कल्पनाओं को लेकर मैं सादड़ी गया, किस उज्ज्यल ग्राशा से सघ में प्रवेश किया तथा उसकी सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये, फिर भी उसकी क्या दशा रही? इसका मनुभव सुसंगठन का हिमायती सहृदय व्यक्ति ही कर महना है।

में भ्रव दृढ़ मत का वन गया हूँ कि जिन करपनाती को लक्ष में रखकर में श्रमणसंघ में सम्मिलित हूछा या उनकी साकार रूप दिये विना श्रमण-संगठन सुचाररूप से व्यवस्थित उहनी संभव नहीं।

में सुसंगठन का किसी से भी कम हिमाम

मैं हृदय से चाहता हूँ कि मुभे मेरे जीवन में ऐसा गुभ दिन देखने को मिले कि साधु समाज का जो कि स्थान कवासी समाज की श्राधार शिला है, सुसगठन द्वारा चारित्र उज्जवल से उज्जवल तर बने श्रीर सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि होकर समाज का कल्याण हो। न कि संगठन के सहारे साधु-सस्था नीचे गिरे।

जिन श्रमण एवं श्रावकों ने पुनविचारणा हेतु मेरे प्रति जो-जो भाव व्यक्त किये, वह उनका मेरे प्रति प्रेमभाव है।

परन्तु जिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर मुक्ते तारीख ३०-११-१६६० की घोषणा करनी पड़ी, उनका एवं अन्य उत्पन्न अनुचित प्रवृत्तियों का तथा भविष्य के सुधार का संतोष-जनक समाधान मुक्ते न हो जाये तब तक पुनिवचारणा के विषय में श्रमणवर्ग एवं श्रावकवर्ग को विशेष क्या उत्तर दूं?

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने अपने विचारों में उदात्तभावों को व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि श्रमण सगठन के मूलाधार को सुदृढ़ बनाने के लिये सामूहिक प्रयत्न करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाये ग्रीर स्खलन की प्रवृत्तियों का निराकरण होकर भविष्य में वैसी प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये श्रमणवर्ग एव श्रावक-वर्ग को सचेत रहना जरूरी है। व्यवस्थाग्रों का उपयोग व्यवस्था के लिये हो और उनमें राजनैतिक दाव-पेचों का उपयोग न किया जाकर शृद्धि की भावना से शुद्धि के मार्ग पर बढ़ें। मेरा विरोध संगठन की श्रोट में स्वच्छन्दाचार से है, न कि संगठन से। इसीलिये उद्देश्य में सफलता के लिये संगठन को सबल देखना ग्रपने जीवन की महान आकांक्षा मानता हूँ।

लेकिन आचार्य श्रीजी की भावना को सदाशयता से न समभकर ग्रीर उसके ग्रन्तर् में छिपे हुए रहस्य की ग्रवहेलना कर श्रमणसंघ तोड़ने के ग्रारोपों की बौछारों के साथ-साथ सत्य तथ्यों पर ग्रावरण डालने के प्रयत्न चलने लगे। जबकि स्पष्ट यह था कि ग्रारोप लगाने वाले स्वयं श्रमण-संगठन को छिन्न-भिन्न करने के लिये उसके निर्माण के साथ ही प्रयत्नशील हो गये थे। उदाहरण के रूप में जैसे श्रमणवर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित विधान में मनचाहे विचारों को संयुक्त किया । विघान की मूल घारास्रों में परिवर्तन किया । प्रधान-मन्त्री के त्यागपत्र के कारणों की खोजवीन में उदासीनता दिखाई। प्रतिनिधि मंडल यथास्थान न भेजने की प्रवृत्ति दिखाई ग्रीर सदैव सत्य तथ्यों से चतुर्विष संघ को अपरिचित रखा। लेकिन स्राचःय श्रीजी ने श्रमणसंघ को छोड़ने के वाद भी यही भावना प्रदिशत की थी कि हमारा श्रमणसघ तभी सुन्यवस्थित रह सकता है जविक उसका नेतृत्व एक के आघीन रहे, श्रद्धा, प्ररूपणा, स्यर्शना, विहार आंदि एक ही की आज्ञानुसार हो। लेकिन ऐसी स्थिति के निर्माण का साहस किसी ने नहीं दिखाया, सो नहीं दिखाया । यही विडंबना समाज के साथ आज भी चल रही है।

## चतुर्विष संघ की विनती

यद्यपि शल्यचिकित्सा सै ऐसा प्रतीत होने लगा था कि माचार्य थोजी के स्वास्थ्य में सुघार होगा। लेकिन सुघार सतोषजनक नहीं हुंगा। हां इतना अवश्य माना जा सकता है कि कुछ दिनों के लिये रोग की भीषणता में कमी आ गई, किन्तु निमूल नहीं हो सका। खास्य पहले से ही कमजोर था और शल्यचिकित्सा के बाद भी शारी-रिकवल में कोई परिवर्तन नहीं आया । दिनोदिन स्वास्थ्य में निवंलता मातो जा रही थी।

माचार्य श्रीजी म. सा. श्रमणसंस्कृति की सुरक्षा की म्रापती भाषना का ध्येय मानते थे। लेकिन इसकी उपेक्षा करके सगठन की ्या दिये जाने के प्रयत्न होने लगे तो इससे चारित्रप्रेमी चतु विकास एप में एक प्रकार की चिन्ता व्याप्त हो गई थी। उसकी धारवाणिक इन्हों दिनों श्राचार्य श्रीजी के स्वास्थ्य में एका वार्य पाउन का भविष्य ग्रन्धकारमय दिखने लगा धा।

निर्बलता बढ़ने लगी । समाचारों के मिलते ही हजारों की संख्या में श्रावक-श्राविकायें भ्रपने भ्राराध्य के दर्शनार्थ उदयपुर में एकत्रित हो गये।

शरीर नाशवान है। इसका नया भरोसा कि कव नष्ट हो जाये। आचार्य श्रीजीं के स्वास्थ्य की गम्भीरता से उनके मन में श्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगे। समाज के श्रग्रणी विचार-वान उपस्थित सज्जनों ने विचार किया कि वर्तमान स्थिति में अपने भावी श्राधार के बारे में सोच लेना बुद्धिमानी होगा। समस्या गंभीर थी श्रीर इस पर चर्चावार्ता होती रही। श्रन्त में निर्णय किया गया कि हम सब मिलकर श्राचार्य श्रीजी के चरणों में विनती करें कि श्रापश्री की कल्पना के श्रनुसार जब तक सुसंगठन होकर सर्वाधिकार पूर्ण उत्तरदायित्व एक श्राचार्य के श्राधीन न हो जाये, तब तक हम श्रपना भावी श्राधार किसको मानें?

श्रनन्तर आचार्य श्रीजी म. सा के श्राज्ञानुवर्ती निर्मन्य श्रमणवर्ग ने श्रापश्री के चरणों में ग्रपना यह प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया—

'निर्ग्रं न्थ श्रमणसंस्कृति श्रात्मकल्याण व ग्रात्मशान्ति का एक मात्र ग्रमोध उपाय है ग्रतः इसकी शुद्धता बनी रहना नितान्त आवश्यक है। वर्तमान में कुछ श्रमणवर्ग में विकृतियां प्रवेश कर गई हैं, उनको दूर करने के लिए पूज्यश्री १००० श्री गणेशलालजी म. सा. ने जो शान्त कान्ति का कदम उठाया, वह उचित एव ग्रादर्श है।

सिद्धान्त व चारित्र की सुरक्षापूर्वक संगठन को सुदृ एवं चिरस्थायी बनाने की प्रबल इच्छा रखने वाला श्रमणवर्ग यह निणय करता है कि संयमी जीवन में प्रवेश पाई हुई विकृतियों को दूर करने के लिए एवं सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ग्रिभवृद्धि के हेतु हम शांत कान्ति के जन्मदाता पूज्यश्री १००८ श्री गणेशलालजी म. के नेश्राय में तथा नेतृत्व में ग्रापश्री की निम्न बातें जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा करते हैं—

(१) चातुर्मास, प्रायश्चित्त, विहार व सेवा म्रादि व्यवस्था की मर्ब-

सत्ता आपश्री के चरणों में रहेगी।

(२) शिष्य व शिष्यार्ये श्रापन्नो के नेश्राय में होंगे।

- (३) चातुर्मास के लिए व शेषकाल के लिए साधु-साद्वी ने जहां विहार किया या जहां विराजे वहां से वस्त्र-पात्रादि जो भी वस्तु साल भर में लेंगे उसकी नींच रखेंगे। साथ ही संघ-व्यवस्था
  - कैंसी है, विशेष उपकार व उपसर्ग कहां कहां पर हुए उसकी भी नींच रखेंगे ग्रीर वह सब ग्रालोचना की नींच डायरी श्रापश्री की सेवा में ग्रपंण कर टेंगे।
- (४) चातुर्मास पूर्ण होने के वाद आपश्री (श्राचार्यश्री) जिस समय जहां जिन साधु-साध्वियों को याद फरमावेंगे, वहां वे साधु, साध्वी उपस्थित होंगे।
- (१) साधु साध्वी के कल्पानुसार समान समाचारी जो आपश्री ने तय की है और करेंगे वह सब साधु साध्वी को सहर्ष मान्य होगी। तथा सकारण व मूल से जो भी त्रुटि हो जाय उसका आपश्री जो भी उपालम्भ व प्रायश्वित्त देंगे, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।
- (६) श्रमणवर्ग की घारणा, विचारणा में फर्क हो सकता है, लेकिन गच्छा घिपति आचार्यश्री अर्थात् आपश्री की घारणा, विचारणा विह्न कोई साधु-साध्वी साधुसंघ में या श्रावकसंघ में स्थापना नहीं करेंगे।
- (ह) जो भी वैरागी या वैरागिन हो उसको तैयार करके स्नेह, श्रद्धा के के द्र भाचार्यश्री के पास परीक्षा होकर जब तक आपश्री द्वारा भाषा प्राप्त न हो जाय, तब तक कोई साधु, साध्वी उनको दीक्षा न देगे और सादड़ी ग्रादि में तथा बाद में भी जो जो सिद्धान्त, बारित्र और सुसंगठन विषयक आदेश श्रादि दिये हैं ग्रीर देगे, हमें हम सन्त सती कि नाकार रूप देने को हर समय तैयार हैं

०२० - पूज्य गणशामाय-जावनमारत

निर्वलता बढ़ने लगी। समाचारों के मिलते ही हजारों की सख्या में श्रावक-श्राविकायें ग्रपने ग्राराघ्य के दर्शनार्थ उदयपुर में एकत्रित हो गये।

शरीर नाशवान है। इसका क्या भरोसा कि कब नष्ट हो जाये। आचार्य श्रीजीं के स्वास्थ्य की गम्भीरता से उनके मन में श्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगे। समाज के श्रग्रणी विचार-वान उपस्थित सज्जनों ने विचार किया कि वर्तमान स्थिति में अपने भावी श्राधार के बारे में सोच लेना बुद्धिमानी होगा। समस्या गंभीर थी श्रीर इस पर चर्चावार्ता होती रही। श्रन्त में निर्णय किया गया कि हम सब मिलकर श्राचार्य श्रीजी के चरणों में विनती करें कि श्रापश्री की कल्पना के श्रनुसार जब तक सुसंगठन होकर सर्वाधिकार पूर्ण उत्तरदायित्व एक श्राचार्य के श्राधीन न हो जाये, तब तक हम श्रपना भावी श्राधार किसको मानें?

श्रनन्तर आचार्य श्रीजी म. सा. के श्राज्ञानुवर्ती निर्गन्थ श्रमणवर्ग ने श्रापश्री के चरणों में श्रपना यह प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया—

'निर्ग्रंन्थ श्रमणसंस्कृति श्रात्मकल्याण व श्रात्मकान्ति का एक मात्र श्रमोध उपाय है श्रतः इसकी शुद्धता बनी रहना नितान्त आवश्यक है। वर्तमान में कुछ श्रमणवर्ग में विकृतियां प्रवेश कर गई हैं, उनको दूर करने के लिए पूज्यश्री १००८ श्री गणेशलालजी म. सा. ने जो शान्त क्रान्ति का कदम उठाया, वह उचित एव श्रादर्श है।

सिद्धान्त व चारित्र की सुरक्षापूर्वक संगठन को सुदृढ़ एवं चिरस्थायी बनाने की प्रबल इच्छा रखने वाला श्रमणवर्ग यह निर्णय करता है कि संयमी जीवन में प्रवेश पाई हुई विकृतियों को दूर करने के लिए एवं सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ग्रिभवृद्धि के हेतु हम शांत कान्ति के जन्मदाता पूज्यश्री १००८ श्री गणेशलालजी म. के नेश्राय में तथा नेतृत्व में ग्रापश्री की निम्न बातें जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा करते हैं—

(१) चातुर्मास, प्रायश्चित्त, विहार व सेवा भ्रादि व्यवस्था की मर्ब-

सत्ता आपश्री के चरणों में रहेगी।

- (२) शिष्य व शिष्यायें श्रापश्री के नेश्राय में होंगे।
- (३) चातुर्मास के लिए व शेषकाल के लिए साधु-साघ्वी ने जहां विहार किया या जहां विराजे वहां से वस्त्र-पात्रादि जो भी वस्तु साल भर में लेंगे उसकी नौंच रखेंगे। साथ ही संघ-व्यवस्था कैसी है, विशेष उपकार व उपसर्ग कहां कहां पर हुए उसकी भी नौंघ रखेंगे ग्रीर वह सब ग्रालोचना की नौंच डायरी ग्रापश्री की सेवा में ग्रर्पण कर देंगे।
- (४) चातुर्मास पूर्ण होने के बाद धापश्री (ग्राचार्यश्री) जिस समय जहां जिन साधु-साध्वियों को याद फरमावेंगे, वहां वे साधु, साध्वी उपस्थित होंगे।
- (४) साधु साध्वी के कल्पानुसार समान समाचारी जो भ्रापश्री ने तय की है और करेंगे वह सब साधु साध्वी को सहर्ष मान्य होगी। तथा सकारण व मूल से जो भी त्रुटि हो जाय उसका भ्रापश्री जो भी उपालम्भ व प्रायश्वित्त देंगे, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।
- (६) श्रमणवर्ग की घारणा, विचारणा में फर्क हो सकता है, लेकिन गच्छाधिपति श्राचार्यश्री अर्थात् श्रापश्री की घारणा, विचारणा विरुद्ध कोई साधु-साध्वी साधुसंघ में या श्रावकसंघ में स्थापना नहीं करेंगे।
- (७) जो भी वैरागी या वैरागिन हो उसको तैयार करके स्नेह, श्रद्धा के केन्द्र माचार्यश्री के पास परीक्षा होकर जब तक आपश्री द्वारा श्राज्ञा प्राप्त न हो जाय, तब तक कोई साधु, साध्वी उनको दीक्षा न देगे और सादड़ी ग्रादि में तथा बाद में भी जो जो सिद्धान्त, चारित्र और सुसंगठन विषयक आदेश ग्रादि दिये हैं ग्रीर देंगे, उसे हम सन्त सती वर्ग साकार रूप देने को हर समय तैयार हैं

४५४ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

निर्बलता बढ़ने लगी। समाचारों के मिलते ही हजारों की संख्या में श्रावक-श्राविकायें ग्रपने ग्राराध्य के दर्शनार्थ उदयपुर में एकत्रित हो गये।

शरीर नाशवान है। इसका क्या भरोसा कि कब नष्ट हो जाये। आचार्य श्रीजीं के स्वास्थ्य की गम्भीरता से उनके मन में श्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगे। समाज के श्रग्रणी विचार-वान उपस्थित सज्जनों ने विचार किया कि वर्तमान स्थिति में अपने भावी श्राधार के बारे में सोच लेना बुद्धिमानी होगा। समस्या गंभीर थी श्रीर इस पर चर्चावार्ता होती रही। श्रन्त में निर्णय किया गया कि हम सब मिलकर श्राचार्य श्रीजी के चरणों में विनती करें कि श्रापश्री की कल्पना के श्रनुसार जब तक सुसंगठन होकर सर्वाधिकार पूर्ण उत्तरदायित्व एक श्राचार्य के श्राधीन न हो जाये, तब तक हम श्रपना भावी श्राधार किसको मानें?

श्रमणवर्ग ने श्रापश्री के चरणों में अपना यह प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया—

'निर्ग्रंन्थ श्रमणसंस्कृति आत्मकत्याण व आत्मशान्ति का एक मात्र अमोध उपाय है अतः इसकी शुद्धता बनी रहना नितान्त आवश्यक है। वर्तमान में कुछ श्रमणवर्ग में विकृतियां प्रवेश कर गई हैं, उनको दूर करने के लिए पूज्यश्री १००८ श्री गणेशलालजी म. सा. ने जो शान्त ऋान्ति का कदम उठाया, वह उचित एव आदर्श है।

सिद्धान्त व चारित्र की सुरक्षापूर्वक संगठन को सुदृढ़ एवं चिरस्थायी बनाने की प्रबल इच्छा रखने वाला श्रमणवर्ग यह निर्णय करता है कि संयमी जीवन में प्रवेश पाई हुई विकृतियों को दूर करने के लिए एवं सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ग्रिभवृद्धि के हेतु हम शांत कान्ति के जन्मदाता पूज्यश्री १००८ श्री गणेशलालजी म. के नेश्राय में तथा नेतृत्व में ग्रापश्री की निम्न बातें जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा करते हैं—

(१) चातुर्मास, प्रायश्चित्त, विहार व सेवा ग्रादि व्यवस्था की मर्ब-

सत्ता आपश्री के चरणों में रहेगी।

- . २) शिष्य व शिष्यायें भ्रापश्री के नेक्षाय में होंगे।
- कातुर्मास के लिए व शेषकाल के लिए साधु-साध्वी ने जहां विहार किया या जहां विराजे वहां से वस्त्र-पात्रादि जो भी वस्तु साल भर में लेंगे उसकी नींच रखेंगे। साथ ही संघ-व्यवस्था कैसी है, विशेष उपकार व उपसर्ग कहां कहां पर हुए उसकी भी नींघ रखेंगे ग्रीर वह सब ग्रालोचना की नींघ डायरी ग्रापश्री की सेवा में ग्रपंण कर देंगे।
- (४) चातुमीस पूर्ण होने के बाद धापश्री (ग्राचार्यश्री) जिस समय जहां जिन साधु-साध्त्रियों को याद फरमावेंगे, वहां वे साधु, साध्त्री उपस्थित होंगे।
- (५) साधु साध्वी के कल्पानुसार समान समाचारी जो भ्रापश्री ने तय की है और करेंगे वह सब साधु साध्वी को सहर्ष मान्य होगी। तथा सकारण व मूल से जो भी त्रुटि हो जाय उसका भ्रापश्री जो भी उपालम्भ व प्रायश्चित्त देंगे, उसको सहर्षस्वीकार करेंगे।
- (६) श्रमणवर्ग को घारणा, विचारणा में फर्क हो सकता है, लेकिन गच्छाधिपति ग्राचार्यश्री अर्थात् ग्रापश्री की घारणा, विचारणा विरुद्ध कोई साधु-साध्वी साधुसंघ में या श्रावकसंघ में स्थापना नहीं करेंगे।
- (७) जो भी वैरागी या वैरागिन हो उसको तैयार करके स्नेह, श्रद्धा के के द्र भाचार्यश्री के पास परीक्षा होकर जब तक आपश्री द्वारा आजा प्राप्त न हो जाय, तब तक कोई साधु, साध्वी उनको दीक्षा न देगे और सादड़ी ग्रादि में तथा बाद में भी जो जो सिद्धान्त, चारित्र और सुसंगठन विषयक आदेश ग्रादि दिये हैं ग्रीर देंगे, उसे हम सन्त सती वर्ग साकार रूप देने को हर समय तैयार हैं

४५६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

स्रीर रहेंगे। इति शुभम्। उदयपुर

**श्राज्ञानु**वर्ती

सं. २ ९ ६, वैशाख शुक्ला ३ हम हैं ग्रापके चरण-चंचरीक साधु-साध्वीवृत्व

प्रार्थना उचिन ग्रीर सामयिक थी। ग्राचार्य श्रीजी भी विचारमग्न हो गये। ग्रापश्री संगठन को शुद्ध, सबल ग्रीर ग्रनुशासन-बद्ध देखना चाहते थे तथा श्रात्रकसंघ की आकांक्षा थी कि भविष्य की व्यवस्था के लिये रूपरेखा ग्रभी से निर्धारित नहीं की गई तो ग्रव्यवस्था फैल सकती है। ग्रतः किसी-न-किसी प्रकार की निर्णयात्मक स्थिति का निश्चय हो जाना जरूरी था।

ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने उपाचार्य पद का त्याग-पत्र देने के पश्चात् चतुर्विध संघ की भ्रोर से त्याग-पत्र वापस लेने की प्रार्थनाभ्रों के उत्तार में यह अपेक्षा व्यक्त की थी कि जिन कारणों को लेकर त्याग-पत्र दिया गया है, यदि उनका समाधान हो जाता है तो आगे के उत्तरदायित्व का भार हल्का बन जायेगा स्रौर सुसंगठन प्रेमी चतुर्विध संघ की होने वाली भावी व्यवस्था की प्रार्थना का भी समाधान हों सकेगा। लेकिन त्यागपत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने वाले महानु-भावों ने प्रार्थना के अनुरूप कार्य करने की एवं आचार्य श्रीजी म. सा. के संतोषजनक समाधान की स्थिति का निर्माण काफी समय बाद भी नहीं किया श्रौर दिनोंदिन उससे भी श्रधिक निर्ग्रन्थ श्रमणसंस्कृति का ह्रास अनुभव होने लगा, तब मुख्य चारित्रवान् श्रमणों से परामर्श करना प्रारम्भ किया श्रीर उनको इस बात की भलीभांति जानकारी करवाई कि भगवान महावीर द्वारा निर्दिष्ट श्रमण संस्कृति का श्रमुक श्रमुक तरीके से हास हो रहा है। ग्रत: इस समय श्रद्धालु श्रमणवर्ग को कटि-वद्ध होकर निर्ग्रन्य श्रमणसंस्कृति के रक्षार्थ एक श्रद्धा, एक प्ररूपणा, एक समाचारी वनाकर सादड़ी सम्मेलन में स्वीकृत मूल उद्देश्य को साकार रूप देते हुए सुसंगठन का श्रादशं उपस्थित करने की श्रावश्यकता है।

सांघ्यवेला : ४५७

श्रतः इस विषयं में चारित्रवान सभी प्रमुख सन्तों को एकत्रित होकर भावी शासन की रूपरेखा स्पष्ट कर किसी भी चारित्रनिष्ठ श्रद्धालु प्रभावशाली संत को उत्तरदायित्व सौंपकर समाज के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए।

परामर्श स्पष्टवक्ता व्याख्यानवाचम्पति पं. रत्न श्री मदन-लालजी म. सा., उपाध्याय श्री ग्रानन्दऋषिजी म. सा. व उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म. सा. आदि से किया गया लेकिन इन मुनिवरों की तरफ से सीत्साह संतोषजनक भावी संगठन की रूपरेखा का उत्तर न मिला तथा बहुश्रुत पं. रत्न श्री समर्थमलजी म. सा. से भी परामर्श किया गया। उसमें दोनों तरफ की समाचारियों का मिलान कर श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना की एकरूपता बनाने के लिए प्रत्यक्ष के परामर्श की भी ग्रावश्यकता थी।

इन्ही दिनों बहुश्रुत पं. रत्न श्री समर्थमलजो म. खींचन से विहार करते हुए भोपालपुरा (उदयपुर) में आचार्य श्रीजी म. सा. की सेवा में पधार गये। तब सभी बातों के दिषय में खुलकर विचार-दिमर्श हुआ श्रीर मौलिक रूप से एक श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना की प्रायः समाचारी दन गई श्रीर श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के नेतृत्व में चलने के स्वीकृतपत्र पर बहुश्रुत पं. रत्न श्री समर्थमलजी म. ने श्रपने हस्ताक्षर कर दिये। स्वीकृति पत्र इस प्रकार है —

दन्दे वीरम्-णमोणाणस्य

ता. ७-१-१६६६

श्रीत्मकल्याण व श्रात्मशान्ति का एकमात्र श्रमोघ उपाय निर्मन्य श्रमणसंस्कृति है। ग्रतः इसकी गृद्धता वनी रहना नितान्त श्रावश्यक है। वर्तमान में कुछ श्रमणवर्ग में विकृतियां प्रवेश कर गई हैं। उनको दूर करने के लिए पूज्यश्री गणेशलालजी म. सा. ने शान्त क्रान्ति का कहन उठाया, वह उचित एक शादर्श है। ४५८: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

सिद्धान्त व चारित्र की सुरक्षा पूर्वक सगठन की सुदृढ़ एवं चिरस्थायी बनाने की प्रबल इच्छा रखने वाला श्रमणवर्ग यह निर्णय करता है कि संयमी जीवन में प्रवेश पाई हुई विकृतियों को दूर करने के लिए एवं सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र की अभिवृद्धि के हेतु हम शान्त कान्ति के जन्मदाता पूज्यश्री १००६ श्री गणेशलालजी म. का नेतृत्व स्वीकार करते हैं।

> ऊपर मुजब काम का हम हृदय से निश्चय करते हैं। द॰ मुनि समर्थमल । सं. २०१७ माघ कृ० ४।

भ्रव रहा प्रश्न इसको भ्रमली रूप देने का । बहुश्रुत पं. रतन श्री समर्थमलजी म. ने इसके लिए मैं पहले सतियों को भी पूछ लेता हूँ, आदि आश्राशय के भाव फरमाकर वहां से विहार कर दिया और यह प्रतीक्षा की जा रही थी कि समाचार मिलने पर आगे का कार्यक्रम सोचा जा सकेगा। लेकिन काफी समय के बीत जाने पर भी जब समाचार नहीं मिले तो श्री कानमलजी नाहटा आदि कुछ प्रमुख श्रावकों ने जानकारी की तो बहुश्रुत पं. रतन श्री समर्थमलजी म. से उनकी विदित हुम्रा कि सतियां नहीं मान रही हैं। इस पर श्री कानमलजी नाहटा ने भ्रजं की कि आप सन्त भीर जितनी सतियां इसमें सहयोग दें उतना कार्य तो कर लीजिये। लेकिन इतनी साहस की स्थिति नहीं मालूम हुई श्रीर यह समाचार जब आचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के पास पहुंचे तो श्राचार्य श्रीजी म, ने सोचा कि इतना प्रयत्न करने पर भी संत निर्मं नथ संस्कृति की रक्षा के लिए साहस नहीं कर पा रहें हैं, यह कैसी स्थिति है ? कोई साहस करे या न करे, मुभे अपने इस जीवन के अन्दर शुद्ध भावना के साथ निर्फ्रन्थ-संस्कृति की रक्षा का प्रयत्न करते रहना चाहिए । क्योंकि इस पंचमकाल में जो सर्वस्व के त्यागी कहलाते हैं, वे भी इस स्थिति से पीछे हट रहे हैं श्रीर ग्रपने सामने ही निर्प्रन्थ श्रमणसंस्कृति को ऊपर उठाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं तो वीतराग शासन की उज्ज्वलता रह , सवेगी ? यह एक

## विचारणीय विषय है।

साधु जीवन के अन्दर मान, अपमान, सत्कार, सन्मान म्रादि भावना को गौण करके शासनसेवा में जुट जाना शासनहितंषी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस कर्तव्य पद पर जितने भी भ्रारूढ़ हो सकें, वे ही इस कार्य को आगे बढ़ायें। मैंने जिन महानुभावों की ग्राशा रखी, उन मह नुभावों को ग्रच्छी तरह से भ्रवगत करा दिया गया, ग्रतः में अपने प्रयत्नों की दृष्टि से स्पष्ट हूँ। ग्रब मुभे सुसगठन प्रेमी चतुर्विध संघ की प्रार्थना पर भी घ्यान देना ग्रावश्यक हो गया है। इस प्रकार काफी विचार-मनन के पश्चात चतुर्विध संघ की व्यवस्था का सर्वा-षिकार एवं पूर्ण उत्तरदायित्व पं. र. मुनिश्री नानालालजी म सा. को सौंपने के लिये दि. १८-४-६१ को घोषणा कर निम्नलिखित ग्रादेश फरमाया-

'चतुर्विघ संघ की भावभीनी भिवत को देखकर मेरे मन में भी अनेक कल्पनायें उठ रही हैं। उन सभी कल्पनायों को इस समय सविस्तार व्यक्त करूं, इतना ग्रभो समय नहीं है और मेरा स्वास्थ्य भी उसके अनुकूल नहीं है।

भिरे प्रति जो श्रद्धा प्रकट की जा रही है, उसको में वीर प्रभु के शासनस्थ शुद्ध चारित्र व सिद्धान्त की समभकर वीत-रागभाव को ध्रपण करता हूँ।

भी एक निश्चित उद्देश्य व कल्पना को लेकर सादड़ी साधु सम्मेलन में सम्मिलित हुआ और उसकी पूर्ति के लिये सतत प्रयत्नशील रहा, किन्तु मेरी आशा पूरी नहीं हुई। साय ही ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण भी हुआ कि जिसके बारण ता. ३०.११-६० को मुक्ते नवनिर्मित श्रमणसंघ से पृषक् होने ही घोषणा करनी पड़ी। उस घोषणा पर पुनः विचारणा करने के लिये श्रमणवर्ग व श्रावकवर्ग की तरफ से मेरे पान निवेदन धार्म लाये। मगर उनमें सुसंगठन सम्बन्धी मेरी कल्पनाओं एवं उर कारणों के निराकरण की पूर्ति होती दिखाई नहीं दीं, धतः

हुए निवेदनों श्रादि का सामूहिक रूप से ता. ६४-२-६१ को एक उत्तर दिया। उसको भी पर्याप्त समय हो गया, किन्तु कोई संतोष जनक समाधान मेरे सामने नहीं श्राया।

'मैं सुसगठन का किसी से कम हिमायती नहीं हूँ। मैं भ्रब भी यह चाहता हूँ कि मेरा संतोषजनक समाधान होकर मेरी कल्पना श्रीर उद्देश्य के अनुसार जैसा कि मैं पूर्व में व्यक्त कर चुका हूँ, एक के नेतृत्व में श्रमणसंगठन साकाररूप होकर सुदृढ़ बने अथवा मेरा संतोषजनक समाधान पूर्वक समस्त मुनिमंडल या यथासम्भव जितने भी मुनिवृन्द शास्त्रसम्मत एक समाचारी में श्राबद्ध होकर अपने में से किसी एक शास्त्रज्ञ, श्रद्धावान एव चारित्र- निष्ठ मुनिवर को आचार्य मानें श्रौर शिक्षा, दीक्षा, चातुर्मास, विहार व शिष्प परम्परा श्रादि सब उसी श्राचार्य के आधीन रहें।

'ऐसी स्थित बनती हो तो मैं सदैव तैयार हूँ ग्रीर ग्रन्य सन्त सितयों से भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो उसमें अपना विलीनीकरण करने को तैयार रहें। मुभे ऐसा विश्वास है कि जब ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तब सुसंगठन प्रेमी सन्त-सतीवर्ग उसमें मिलने को तत्पर रहेंगे ग्रीर श्रावक समुदाय भी उसमें ग्रपना पूर्ण समर्थन देगा।

'मेरा स्वास्थ्य कुछ काल से जितना चाहिये उतना अनुकूल नहीं चल रहा है भीर सुसंगठन प्रेमों चतुर्विघ संघ मेरे से
भावी व्यवस्था के लिये प्रार्थना कर रहा है कि भ्रापश्री की कल्पना
भ्रादि के अनुसार जब तक सुसंगठन होकर सर्वाधिकार पूर्ण उत्तरदायित्व एक भ्राचार्य के ग्राधीन नहीं हो जाये तब तक हमारा भावी
भ्राधार क्या हो आदि ? इस तरफ भी ध्यान देकर व्यवस्था करना
मैं भ्रपना कर्तव्य समभता हूँ।

'यदि मेरी कल्पना व भावना म्रादि के म्रनुसार सुसंगठन की सुव्यवस्था मेरे जीवन में न वन सके तो मेरे पश्चात चतुर्विध संघ की व्यवस्था का सर्वाधिकार तथा पूर्ण उत्तरदायित्व भविष्य के लिये पं. मुनि श्री नानालालजी को सौंपता हूँ। उनको यह भी निर्देशन करता हूँ कि वे यथासंभव मेरी कल्पना ग्रादि के अनुसार सुसंगठन बनाने में सदैव प्रयत्नशील रहें ग्रीर चतुर्विध संघ उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करता हुग्रा ज्ञान, दर्शन, चारित्र की ग्रिभवृद्धि करता रहे।

प्राचार्य श्रीजी म. सा. के उत्तराधिकारी के रूप में पं. रतन मुनिश्नी नानालालजी म. सा. का चयन इतना उपयुक्त था कि घोषणा से सर्वत्र ग्रानन्द छा गया। घोषणा में जहां उत्तराधिकारी का नामां-कन किया था वहीं श्रमण हांघ के सुरांगठन की ग्रुम भावना ग्रीर स्पष्ट मार्गदर्शन देकर समाज का आह्वान भी था। उक्त घोषणा में अस्त-व्यस्त श्रमण संघ को संभालने का काफी ग्रवकाश था। लेकिन खेद है कि संगठन को सवल बनाने ग्रीर समाजोत्थान के इस कार्य में ग्रिधि-कारों की चकाचौंध में किसी ने लक्ष्य नहीं दिया और न ग्राह्वान को सफल बनाने की ग्रीर कोई प्रयास किया गया।

इन्हीं दिनों उपाध्याय मुनिश्री हस्तीमलजी म. सा. घ्राचार्य श्रीजी के दर्शन करने श्रीर सुखसाता पूछने उदयपुर पधारे। इसी प्रसग में श्रमणसंघ की स्थिति पर विचार हुश्रा श्रीर उपाध्यायश्री ने श्राचार्य श्रीजी से निवेदन किया कि वर्तमान सामाजिक वातावरण कैसे शुद्ध हो सकता है ? इस पर श्राचार्य श्रीजी ने निम्नलिखित भाव फरमाये थे—

श्रापश्री (उपाध्याय श्रीजी) ने सांभोगिक, विसांभोगिक विषय को लेकर शिथिलाचार श्रीर ध्वनियन्त्र श्रादि के विषय में जो बातें लिखित रूप में भिजवाई थीं श्रीर श्रापश्री के परामर्श से भी जो हुग्रा उन पर शापश्री दृढ़ता के साथ कायम रहने की कृपा करें।

'अभी मरुघरकेशरी, रूपचन्दजी, सागरजी, मथुराजी एवं लहमाजी आदि के विषय को न छुत्रा जाये ग्रथीत् इनके साथ कोई सन्दन्ध न रखा जाये। इनके साथ साक्षात व परम्परा से जिन्होंने

सम्बन्ध रखा, उनका जुद्धिकरण हो धीर ग्रापश्री जी की लिखित बातों ग्रीर परामर्श के प्रतिकूल जितनी श्रमणवर्ग की प्रवृत्तियां हुई है, उनको भी व्यवस्थानुसार प्रायश्चित्त दिया जाये। यदि वे प्रायश्चित्त न लें तो उनके साथ ग्रापश्ची का सांभोगिक सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये।

'संगठन को सुदृढ़, मजबूत एवं स्थायी रखने के लिये श्रमणसंघ ने जो उद्देश्य स्वीकार कर रखा है, जैसा कि श्रमणवर्ग के प्रमुख मुनि-वरों ने ग्रपने निवेदन में प्रकट किया है— पूज्य उपाचार्य श्रीजी जिस प्रकार के संगठन की ग्रपेक्षा रखते हैं, वैसा संगठन बनाने का श्रमणसंघ का ग्रन्तिम लक्ष्य निश्चित हुग्रा हो है—इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ग्रापश्री दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्नशील हों।

'यदि उपर्युवत तीनों बातों का श्रमलीरूप देने में आप श्रीजी भी तैयार हैं, ऐसा मालूम हो जाये तो श्राप श्रीजी के बीच के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं रह जाती है।

'इसी प्रकार अन्य भी जो श्रमणवर्ग उपर्युक्त तीनों बातों में आबद्ध हो जाते हैं तो उनके साथ भी श्रपनी संभोग की स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

'इसके बाद जिन-जिन का संभोग परस्पर खुला हो जाता है— उन सांभोगिक स्थिति में रहने वाले मुख्य मुख्य मुनिवरों के परामर्श पूर्वक श्रमण जीवन के लक्ष्य के श्रमुख्य सिद्धान्त एवं शुद्ध चारित्र की रक्षा के लिये शास्त्रसम्मत एक समाचारी बनाई जाये।

'निश्चित की गई उस समाचारी के अनुकूल चलने वाले महानुभावों का समान उद्देश्य हो, श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना एक हो एवं
शास्त्रीय पद्धित को सामने रखते हुए सुव्यवस्था की दृष्टि से दृढ़ अनुशासन की स्थिति का निर्माण हो एवं श्रमणवर्ग के उद्देश्य की पूर्णरूपेण पूर्ति हो यानि इन सब बातों का ग्रमली रूप हो जाये तो संगठन
का मागं सुलभ होकर श्रमणसंस्कृति की रक्षा हो सकती है और फिर
ऐसे श्रमणसंघ में सिद्धान्त श्रीर चारित्र प्रेमी श्रमणों का रहना भी
सुलभ हो सकता है।'

भ्राचीयं श्रीजी ने उक्त विचारों में श्रमणसंघ की व्यवस्था, स्थायित के प्रश्न ग्रीर संगठन के लक्ष्य का स्पष्ट चित्रण कर दिया था ग्रीर इसी के लिये ग्रापश्री ने प्रयत्न किये थे ग्रीर भविष्य में भी इसी भावना को साकार रूप में देखना चाहते थे।

लेकिन यह पारस्परिक वार्तालाप था ग्रीर उपाध्याय श्री हस्ती-मलजी म. किसी का प्रतिनिधित्व लेकर नहीं पधारे थे। ग्रतः श्राचार्य श्रीजी से श्रमणसंघ में वापस पधारने की वारम्बार प्रार्थना दुहराने के ग्रितिरिक्त ग्राचार्य श्रीजी के श्रमणसंघ से पृथक् होने के कारणों के समाधान का कोई समुचित मार्ग नहीं वता सके थे। ग्रतः कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल सका। सिर्फ पारस्परिक विचार-विनिमय के श्रतिरिक्त ग्रागे कार्रवाई होने की ग्राचा नहीं की जा सकी। काल्फरन्स के शिष्टमंडल का ग्रागमन

उपाध्याय श्री हस्तीमलजी म. ने पारस्परिक विचार-धिनिगय कर श्रीर सुखसाता पूछकर चातुर्मास हेतु सेलाना की श्रीर विहार कर विदार कर विदार कर विदार की धिया श्री थे श्रीर न पूर्ण मनोयोग से कोई इस श्रीर प्रयत्न कर रहा था। धामियक पत्रों और मौखिक रूप से होने वाले प्रचार की श्रीपंत्रा असवी हातीं श्री भी विध्यात्मक रूप में नहीं हो रहा था। इसमें यमान भी श्रीर्वाहर धापत थी कि क्या श्रमणसंच खड़ित होगा ?

शिष्टमडल ने ग्रान्तांचे श्री थे। यो। विष्टमडल ने ग्रान्तांचे श्री थे। यो। कि शमुशासन को समाज को आवश्यकता है। श्रतः शापश्री हमारी प्रापंना को स्वीकृति फरमाय ताकि संगठन मजबूत हो। श्रव रूपचन्दजी का विषय तो समाप्त हो चुका है। अन्य प्रश्नों का समाधान शेप है।

इस पर ग्राचायं श्रीजी ने ग्रयने भाव फरमाये कि रूपचन्दजी के लिये जैनप्रकाश में तो क्या प्रकट हुआ भीर प्रवृत्ति कुछ ग्रीर ही हुई। यह जो कुछ भी हुग्रा है, वह न तो विधिपूर्वक है ग्रीर न संतोष-जनक ही। किन्तु एक प्रकार से उपहास का विषय बनता जा रहा है।

श्रमणसंघ का संगठन कंसा होना चाहिये, ग्रांदि के बारे में भेंने श्रपनी योजना समाज के सागने पहले ही रख दी है। किर भी श्राप मेरे दो शब्द ग्रोर लेना चाहते हैं तो सारांश यह है कि अमणसंघ में रहते हुए मार्गदर्शन के रूप में दी गई व्यवस्थाओं आदि के श्रनुसार श्रमणवर्ग पालन करे ग्रीर प्रतिकूल प्रवृत्तियां करने वालों का शुद्धिकरण होकर अन्य उत्पन्न ग्रनुचित प्रवृत्तियों का सुधार हो तथा श्रमणसंघ ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक आचार्य की आज्ञा में शिक्षा-दीक्षा, प्रायश्चित्त, चातुर्मास, विहार ग्रांदि होने को जिसकी मुख्य- मुख्य मुनियों ने पुन: पुष्टि की है, अमली रूप देने के लिये श्रमणवर्ग हढ़ संकल्पी हो। ऐसी संतोषजनक स्थिति स्पष्ट रूप से मेरे सामने ग्राये तो उस पर सोचने के लिये में सदीव तैयार हूँ। मैं सुसंगठन की हृदय से चाहता हैं।

श्राचार्य श्रीजी के भाव साहर थे। लेकिन उपयुंक्त बातों का शिष्टमंडल के पास कीई समाधान नहीं था और इतना साहस भी नहीं था जो योग्य कार्य के लिये कुछ कार्रवाई कर सके। अतः किसी प्रकार का निश्चय किये बिना शिष्टमंडल दि. २४-५-६२ की वापस लीट गया। युवाचार्य पद की घोषणा

कान्फरन्स का शिष्टमंडल आया गया हो गया था। लेकिन इसके वाद भी धाचार्य श्रीजी प्रतीक्षा करते रहे कि श्रमणसंघीय स्थिति के सुत्रार के लिये प्रयत्न हों। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ। श्रमणसंघ की अव्यवस्था के कारण स्पष्ट थे श्रोर चतुर्विध संघ का प्रत्येक सदस्य उनके समाधान की अपेक्षा रखता था। लेकिन समस्याओं के समाधान का जो रूप सामने ग्राया श्रीर रूपचन्दजी की नई दीक्षा का निर्णय जैनप्रकाश में प्रकाशित करा के भी उसका जिस रीति से पालन किया या कराया ग्रीर नई दीक्षा न देकर केवल ४ वर्ष १० माह के दीक्षाछेद का जो प्रायश्चित दिया गया, वह भी शास्त्र-संमत ग्राधार पर नहीं था। समाज ने यह सब स्थिति देखी तो सुसंग-टन प्रेमी चतुर्विध संघ निराश हो गया और श्राचार्य श्रीजी के चरणों में समाज-संगठन को हढ़ बनाने हेतु एक निश्चित व्यवस्था देने के लिये पुनः श्राग्रह भरी विनती करने लगा।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने बार बार होने वाली इन विनित्यों पर विचार किया कि निर्णय तो ऐसा हो जिससे किसी प्रकार की उलमन पदा न हो श्रीर चतुर्विध संघ को भी संतोष हो जाये। इस-लिये वीर-शासनप्रेमी चतुर्विध संघ को इस समय उस परम्परा में स्थान देना उपयुक्त होगा जिससे कि परपरागत यहापुरुषों के नाम से त्याग वराग्य की भावना जागृत रहे। यही सोचकर श्राचार्य श्रीजी म. सा. ने महातपोधनी, त्यागी महापुरुष पूज्यश्री हुक्मीचंदजी म. सा. की परम्परा रखना हितकर समभा।

परम्परा में रखना हितकर समभते हुए भी वार-वार यह भलामण दी कि मेरी कल्पना के प्रमुसार श्रमणसंघीय व्यवस्था होती हो तो उसमें शामिल होने के लिये सदा तत्पर रहना तथा वैसी स्थिति का निर्माण करने के लिये सचेष्ट रहना।

इस भलामण भीर त्याग-वैराग्य की परम्परा पुनर्जीवित रखने व उसकी व्यवस्था हेतु पं. मुनिश्री नानालालजी म. सा. को युवाचार्य घोषित किया।

इस सम्बन्ध में चतुर्विध संघ की विनती और श्राचार्य श्रीजी भ. सा. की घोषणा इस प्रकार हैं— ४६६ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

पूज्य स्राचार्य प्रवर, पुनीत चरणों में हमारा शत-शत वंदन !

सवत् २०१८ के ग्रीष्मकाल में ग्रापश्ची के शरीर में श्रमातावेदनीय कर्मोदय हुम्रा था तब सारा समाज एकदम चिन्ता ग्रस्त हो गया था। उस स्थिति से हमारे मन में नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प उत्पन्न हुए थे। तब हमने अनुभव किया था कि हमारी समाज रूपी नौवा डोलायमान हो रही है। उस समय जब एक भ्रोर अन्तर् में भ्रापके स्वास्थ्यलाभ की ग्रुभ कामनायें कार्य-रत थीं तो दूसरी श्रोर हमें समाज के भविष्य की भी चिन्ता हो रही थी। हम जीवों को ग्रात्मकल्याण के लिये आपका मार्गदर्शन सुलभ था, इसलिये हमारे हृदय में भावनायें उठ रही थीं कि उसी प्रकार मार्गदर्शन हमको ग्रागे भी मिलता रहे तो कितना ग्रच्छा हो। उन्हीं अन्तर् भावनाभों से प्रेरित होकर उस समय ग्रापकी पित्रत्र सेवा में प्रार्थना की थी कि भगवन् ! ग्रापके परचात् भी हमको वैसा ही मार्गदर्शन मिलता रहे। इसलिये चतुविध संघ किसका आज्ञानुवर्ती रहे ? इसकी घोषणा करने की महती कुपा करें।

'आपने हमारी उस प्रार्थना पर विचार कर पं. मुनिश्री नानालालजी म. सा. को आपके पश्चात् चतुर्विध संघ की व्यवस्था का सर्विधकार तथा पूर्ण उत्तरदायित्व भविष्य के लिये सींपा था। उस घोषणा से हमारी चिन्तायें बहुत दूर हो गई थीं। इधर ध्रापका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा तो हमारे आनन्द का ठिकाना नहीं रहा।

श्रापकी उनत घोषणा से भविष्य के लिये जहां हम श्राद्यस्त हुए, वहां हमारा घ्यान प मुनिश्रो नानालालजी में और श्रधिक केन्द्रित होता गया और हमारी भावनायें उनकी गतिविधि की परख में भी चलने लगीं।

'महामने, इस गतिविधि से हमने अनुभव किया कि धाप न केवल गुद्ध संयमाराधक, उच्च निष्ठावान, ज्ञानगंभीर महापुरुष हैं बिल्क आप में परखने की भी एक अद्भुत क्षमता है। आप द्वारा आपके उत्तराधिकारी के रूप में पं. मुनिश्री नानालाल जी म. सा. का योग्य चयन आपकी परख का स्पष्ट उदाहरण है।

'पं. मुनिश्री नानालालजी म. सा. की सयमाराधना के प्रति उत्कट अभिरुचि और बड़ों के प्रति ग्रादरभाव के विनीत गुण एवं शास्त्रीय ज्ञानगुण से हमको संतोष है। हम उनके प्रति भी ग्रपनी भिनतपूर्वक श्रद्धा व्यक्त करते हैं।

'स्रभी स्रसाता वेदनीय कर्मोदय ने स्रापके स्वास्थ्य की पुनः भक्तभोर दिया है। इससे हमारे मन पर पुनः भार है। यद्यपि पं. मुनिश्री नानाल:लजी म. की श्रापके योग्य उत्तरिकारी के रूप में पाकर हम गर्व स्रमुभव करते हैं, तथापि समाज की दिन-प्रतिदिन विगड़ती हुई स्थित एवं सयममागं में स्राई हुई विकृतियों को देखकर हमारी आपश्री से स्रांतरिक प्रार्थना है कि समाज संग-ठन को सुदृढ़ बनाने के लिये प. मुनिश्री नानाल:लजी म. को युवा-चार्य घोषित कर स्रापके वरदहस्त द्वारा ही चादर प्रदान की जाये। स्रापश्री के लक्ष्यानुरूप संगठन का यह बीज श्रापश्री के स्रांतीयदि से पुष्पित, पल्लवित होकर तमाज में स्रात्म-साधना की स्रांतिच को और बढ़ाता हुसा कल्याणदायक सिद्ध होगा।

'हमें विश्वास है कि श्रापश्री हमारी इस प्रार्थना पर श्रवश्य घ्यान देने की कृपा करेंगे।

'अन्त में हम आपओं के अनुयायी श्रावक-श्राविका श्रावकों विश्वास दिलाते हैं कि हम पं. मुनिश्री नानालालकों म. की प्रतिका श्राक्ता को शिरोधार्य कर अपना कर्तव्य पालन करेंगे।

हम है सापने भावण पृत्र

(च्दयपुर राजस्थान)

मिती मारिवन कृष्णा ह सं. २०१६ दि. २२-६-६२

विनती के प्रत्युत्तर में लावायं धीडी ने यह भार पर

'लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व जब ग्रचानक मेरे शरीर पर रोग ने ग्राक्रमण किया और मेरा स्वास्थ्य निर्वल होता जा रहा था तब शासन-हितैषी, सुसंगठनप्रेमी चतुर्विध संघ में चिन्ता व्याप्त हो गई थी । उस समय मुक्ससे प्राथंना की गई थी कि——

'म्रापत्री की कल्पना म्रादि के म्रनुसार जब तक सुसग-ठन होकर सर्वाधिकारपूर्ण उत्तरदायित्व एक म्राचार्य के म्राघीन नहीं हो जाये, तब तक हमारा भावी म्राघार क्या हो ?

'समाज की स्थिति को देखते हुए चतुर्विध संघ के मन
में ऐसे विचार ग्राना स्वाभाविक ही था। उनकी उपर्युक्त भावना
की प्रार्थना ग्राने पर समाज की स्थिति ग्रीर ग्रन्थान्य बातों पर
गम्भीरता से मनन करके कुछ व्यवस्था करना मैंने अपना कतव्य
समभा। उस सयय मैंने यही सोचा कि चतुर्विध सघ की चिन्ता
निर्मूल नहीं है। ग्रतः मैंने दि. १८ ग्रप्रैल १६६१ को सुसंगठन
सम्बन्धी ग्रपनी निम्न भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि——

में सुसंगठन का किसी से कम हिमायती नहीं हूँ। मैं अब भी यही चाहता हूँ कि मेरा संतोषजनक समाधान होकर मेरी कल्पना श्रीर उद्देश्य के अनुसार जैसा कि मैं पूर्व में व्यक्त कर चुका हूँ एक के नेतृत्व में श्रमण संगठन साकार रूप होकर सुदृढ़ बने प्रथवा मेरा संतोषजनक समाधान पूर्वक समस्त मुनिमंडल या यथासंभव जितने भी मुनिवृन्द शास्त्रसम्मत एक समाचारी में श्राबद्ध होकर ग्रपने में से किसी एक शास्त्रज्ञ श्रद्धावान एवं चारित्र-निष्ठ मुनिवर को आचार्य मानें ग्रीर शिक्षा, दीक्षा, चातुर्मास, विहार व शिष्य-परंपरा ग्रादि सब उन्हीं ग्राचार्य के आधीन रहे। ऐसी स्थित बनती हो तो में सदैव तैयार हूँ ग्रीर ग्रन्य सन्त-सितयों से भी यही ग्रपेक्षा करता हूँ कि जब भी ऐसी स्थित का निर्माण हो, उसमें ग्रपना विलीनीकरण करने को तैयार रहें . . . . । इन भावों को व्यक्त करते हुए चतुर्विध संघ की श्रार्थना को लक्ष्य करके

म्रादेश दिया था कि-

'यदि मेरी कल्पना व भावना म्रादि के भ्रनुमार सुसंग-ठन की सुव्यवस्था मेरे जीवन में न वन सके तो मेरे पश्चात चतुर्विघ संघ की व्यवस्था का सर्वाधिकार तथा पूणं उत्तरदायित्व भविष्य के लिये पंडित मुनिश्री नानालालजी को सींपता हूँ कि वे यथासंभव मेरी कल्पना म्रादि के भ्रनुसार सुसंगठन बनाने में प्रयत्नशील रहें भीर चतुर्विघ संघ उनकी भ्राज्ञाम्रों को शिरोधार्य करता हुआ ज्ञान-दर्शन-चारित्र की अभिवृद्धि करता रहे।

'उक्त भावना एवं निर्देशन में सिन्निहित भावों से सुज वर्ग को ज्ञात होना चाहिये कि चतुर्विध संघ की प्रार्थना पर घ्यान देकर जहां मैंने एक व्यवस्था दी, वहां शास्त्र-सम्मत एक समाचारी में श्रावद्ध होकर सर्वाधिकार सम्पन्न एक के नेतृत्व में अमणसंगठन बनता हो तो उसमें विलीन होने के लिये भी मार्ग खुला रखा है। श्राज भी मेरे वही विचार हैं।

'स्रभी गत ज्येष्ठ मास में उपाघ्याय प. रत्न श्री हस्ती-मलजी म. उदयपुर पधारे तब श्रमणसंघ सम्बन्धी उनसे वार्तालाप हुआ था। वाद् में पर्युपण पर्व से पूर्व ग्र. भा. इवे. जैन नान्फ-रन्स का एक शिष्टमंडल भी श्राया था। उससे भी श्रमणस्य सम्बन्धी चर्चावार्त हुई थी। सभी ने सुमणठन की मेरी उक्त भावना एवं विचारों को भगवान महाबीर की निर्युन्य श्रमणसंस्कृति के रक्षार्थ सहायक माना। परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के वाद और चर्चा-विचारणा के उपरान्त भी तदनुपार पालन करने-कराने का कहीं से कोई चिल्ल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।

'सं॰ २००६ में सादड़ी सम्मेलन में स्थानकवासी जैन षर्मानुयायी विभिन्न संप्रदायों के मुनिवरों ने मिलकर भिन्न-भिन्न परम्परा भौर समाचारी में एकता लाकर एकीकरण, पारस्परिक प्रेममय ऐक्यवृद्धि एवं संयममार्ग में उत्पन्न विकृतियों को निर्मूल

करने की दृष्टि से एक भ्राचार्य के नेतृत्व में एक भ्रीर अविमाज्य श्रमणसंघ की स्थापना की थी। वहां एकचित सब प्रतिनिधि मुनि-वरों ने मिलकर सर्वसम्मति से उपाचार्य पद पर मुभे आसीन कर श्रमणसंघ संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व मुक्ते सौंपा। तब मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी मैंने प्रतिनिधि मुनिवरों को मान देकर श्रमणसंस्कृति की पवित्रता को ग्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिये उस गुरुतर उत्तरदायित्व को संघसेवार्थ स्वीकर किया और जो मी समस्या मेरे सामने आईं भ्रथवा मुके सौंपी गई, उन पर न्याय-नीति पूर्वक विचार करके म्रात्मसाक्षी से निर्णय दिये। यद्यपि विधि-विधान के अनुसार ऐसी समस्याओं का निर्णय लेने का मुभे पूर्ण ग्रधिकार था परन्तु मेरी दृष्टि में संघसेवा की मुख्य रही श्रतः जहां भी मुभे ग्रावश्यकता ग्रनुभव हुई, मैंने अधिकारी मुनिवरों भ्रादि से परामर्श लेकर निर्णय दिये। इतना सब होते हुए भी ऐसे निर्णयों की न केवल मीन अवज्ञा ही की गई बल्कि विपरीत भ्रध्यादेशों आदि द्वारा उनकी स्पष्ट ग्रवहेलना भी की गई ग्रीर कराई गई। ब्राश्चर्य तो इस बात का रहा कि मेरे द्वारा किये गये श्रमणसंघीय ऐसे निर्णयों पर जब भी किसी ने मुभसे चर्चा की तो जहां तक मुक्ते स्मरण है किसी ने भी उन निर्णयों में मुख्य-रूप से स्रमुक त्रुटियां या कमी रहीं ऐसा नहीं कहा। फिर भी उनकी पालना नहीं हुई। इस प्रकार न्याय-नीति भ्रीर भ्रनुशासन नी श्रवहेलना होते हुए भी मैंने घैर्यपूर्वक और प्रतीक्षा की, परन्तु जब मुभे लगा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति का श्रमणसंघ में रहना व्यर्थ है तव मुफे विवश होकर उस नवनिर्मित श्रमणसंघ से सकारण पृथक् होना पड़ा, परन्तु मार्ग खुला रखा।

'वाद में श्रमणसंघीय ग्रधिकारी मुनिवरों एवं श्रावकसंघों द्वारा मेरे त्यागपत्र सम्बन्धी विचार पर पुनर्विचार के पत्र, प्रार्थना ग्रादि ग्राये। उनमें मैंने मेरे प्रति उनके प्रेम की भलक तो देखी

सांध्यवेला : ४७१

सगर जिन कारणों को लेकर मैं श्रमणसंघ से पृयक् हुमा, उनके निराकरण का कोई संतोषजनक समाधान, आश्वासन नहीं दिखा। इसलिये मैंने सघन्यवाद उनकी प्रेमभावना की सराहना करते हुए जब तक मेरा संतोषजनक समाधान नहीं हो जाये, तब तक क्या कहूँ ऐसा उत्तर दिला दिया।

'यद्यपि इन सब बातों को काफी समय हो गया तथापि मुक्ते आशा थी कि सादड़ीसम्मेलन में स्वीकार किये हुए उद्देश की पूर्ति हेतु मेरी योजना को कार्यान्वित करने का कहीं सै सिक्तय कदम उठेगा, परन्तु अभी पिछले दिनों जब विकेन्द्रीकरण की योजना मेरे सामने आई और रूपचन्दजी के विषय को शास्त्रीय मयदाश्रों को भी अलग रखकर जिस ढग से निपटा हुआ मान लिया गया तो अब मुक्ते ऐसा लग रहा है कि मेरी भावनानुक्ल एक आचार्य के नेतृत्व में पूर्व स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति की सब मुनिवरों द्वारा मिलकर कम-से-कम निकट भविष्य में सम्भावना नहीं है।

'इन दिनों मेरा स्वास्थ्य पुनः गड़बड़ा गया है भ्रौर घरीर में अधिक निवंलता अनुभव हो रही है। इधर समाज की अस्थिर स्थिति श्रीर नैराध्य से सुसंगठन प्रेमी महानुभाव भी विच- िलत हैं श्रौर चाह्ते हैं कि संघ-संचालन का कुछ ठोस निर्णय ले िल्या जाये। मैं भी श्रव इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहा हूँ। इसलिये पं. मुनिश्री नानालालजी को गुभेच्छु श्री संघ की सम्मति से परमप्रतापी, तपोधन, यशस्त्री, महान संत पूज्यश्री १००६ श्री हुनमीचन्दजी म. सा. की पाट-परम्परा पर युवाचार्य घोषित फरता हूँ। मेरे जीवनकाल में ये इस पद से विभूषित रहेंगे श्रौर मेरे वाद में आचार्यपद के अष्टम पाट की शोभा वहायेंगे। यही मेरी भावना है।

'यदाकदा भेरे कान पर एक वात आती रहती है कि उपाचाद पद से त्यागवत्र देकर श्रमणसंघ से पृथक् हो जाने के बाद मेरे ग्रंगरूप श्रमणवर्ग सिहत मेरी स्थिति क्या रहती है ? ग्रव ग्रवसर ग्रा गया है कि इस बिन्दु पर भी प्रकाश डाल दूं, जिससें स्थिति स्पष्ट हो जाये।

'सादड़ी में निर्मित श्रमणसंघ में प्रवेश इस शर्त के साथ था कि यह संघ ऐक्य योजना ग्रखंड रहे तब तक के लिये मैं वाध्य हूँ।

'श्रमणसंघ संचालन की ग्रवधि में शिथिलाचार उन्मूलन की दिशा में तथा घ्वनिवर्धक यंत्र के उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में मैंने विधिवत व्यवस्थायें दी थीं। परन्तु उन व्यवस्थाओं के विपरीत स्राचार्य श्री द्वारा स्रध्यादेश स्नादि निकाले गये, जिससे सत्काल तो दिल्ली में विराजित पंजाबी मुनिवरों में श्रीर बाद में . श्रन्यत्र भी सांभोगिक-सम्बन्ध-विच्छेद हो गये। इस प्रकार विभेद पड़कर संघ-ऐक्य-योजना अखडित नहीं रही। मेरी उपर्युक्त शती ग्रनुसार मैं उस नवनिर्मित श्रमणसंघ से पृथक होने में उसी समय से स्वतन्त्र था, परन्तु इधर समाज में मेरी उक्त व्यवस्थान्नों को पालन कराने के प्रयत्न चल रहे थे, इसलिये जावरा से निवेदन देकर मेरी सांभोगिक स्थिति को मर्यादित करते हुए मैंने सावधानी दिला दी थी और त्यागपत्र नहीं देकर प्रतीक्षा करता रहा। इसके बाद लम्वे काल तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त भी जब हटे हुए सांभोगिक सम्बन्ध में सुधार नहीं हुम्रा म्रौर दूसरी-दूसरी बातों द्वारा व्यवस्था श्रीर बिगड़ने लगी तो मुक्ते विवश होकर उपाचार्य पद से त्यागपत्र देकर श्रमणसंघ से पृथक होना पड़ा।

'इस प्रकार श्रमणसंघ से पृथक् हो जाने के बाद मैं मेरे ग्रंग रूप श्रमणवर्ग सहित अपने आप ही यथापूर्व स्थिति में आ गया। इसमें श्रीर विशेष कुछ कहने का नहीं रहता।

'प. मुनिश्री नानालालजी को युवाचार्य पदवी प्रदान के वाद भी जहां तक श्रमणवर्ग के साथ सांभीगिक सम्वन्ध ग्रादि व्यवस्था का प्रदन है उसके लिये मैं पूर्व में व्यक्त कर चुका हूँ,

सांध्यवेला : ४७३

सदनुसार जिनके साथ जैसा योग्य जान पड़ेगा वैसा सम्बन्ध आदि रखा जा सकेगा।

'मेरे में श्रद्धा रखने वाले सत-सतीवर्ग एवं श्रावक-श्रावि-कायें पं. मुनिश्री नानालालजी की ग्राज्ञाग्रों को शिरोधार्य करता हुग्रा इनको पूर्णरूपेण सहयोग देवें ग्रीर ज्ञान-दर्शन-चारित्र की उत्तरोत्तर ग्रभिवृद्धि करता रहे।

'मैं यहां पुन: निर्देश करता हूँ कि मेरी भावना श्रीर कल्पना ग्रादि के श्रनुसार जब भी ऐसी (सुसंगठन की) स्थिति का निर्माण हो उसमें अपना विलीनीकरण करने को तैयार रहें श्रीर सुसंगठन बनाने में सदा प्रयत्नशील रहें।

सघ-संचालन के बृहत् कार्य में संत-सितयां एवं श्रावक-श्राविकाग्रों ने मुके सहयोग दिया उसके लिये मैं उनका पूर्ण धाभार मानता हूँ।

'श्रमणसंघ के कार्यकाल में तथा बाद में मेरे द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मैं एक बार पुन: ग्रन्त:करण से क्षमा- याचना करता हूँ। इति शुभम्।'

उदयपुर, आसीज कृष्णा है, सं. २•१६, दि. २२ सितम्बर १६६२ चतुर्विध संघ में हर्ष

आचार्य श्रीजी की घोषणा से चतुर्विघ संघ में हर्ष व्याप्त हो गया। हर्ष होना स्वाभाविक ही था कि आचार्य श्रीजी ने अपना उत्तरदायित्व एक ऐसे प्रतिभासम्पन्न चारित्रशील मुनिराजश्री को धौंपा घा जो उनकी भावनाओं को मूर्तरूप देने में प्राणपण से चेष्टा करने की भावना रखते हैं तथा विवेकशील, विनयी, संयमप्रेमी, विद्वान विचारक हैं।

दूसरा कारण यह था कि सन्त-परम्परा को ग्रिक्षुण्ण रखने के लिपे घाचार्य श्रीजी ने इस ग्रस्वस्थ ग्रवस्था में भी एक व्यवस्था देकर भिविष्य के लिये स्पष्ट आदेश दे दिया था। संत-जन सैद्धान्तिक सुसंग-

४७४ : पूज्य गणशाचार्य-जीवनचरित्र

ठन के लिये सदैव तत्पर रहे हैं और इसके लिये मान-सम्मान की श्रपंक्षा साधना को सर्वोपरि माना है। साचार्य श्रीजी के हादिक उद्गार

आचार्य श्रीजी का स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा था। इन दिनों में तो विशेषरूप से स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव ग्रा रहे थे ग्रीर ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे कि शरीर की भविष्य में क्या स्थिति बने।

चतुर्विध संघ के व्यवस्था-सम्बन्धी विचार व्यक्त कर देने के पश्चात् आचार्य श्रीजी स. सा. ने इसी समय ग्रात्मनिवेदन सम्बन्धी विचारों को भी व्यक्त कर देने का उचित ग्रवसर मानकर यह हार्दिक उद्गार व्यक्त किये—

मेरा शरीर इन वर्षों में कुछ कमजोर-सा चल रहा है शौर इन दिनों में तो कमजोरी श्रधिक श्रनुभव हो रही है। यह शरीर भौतिकिष्ड है। इसको एक रोज छोड़ना ही है। सम्भव हैं कभी यह श्रचानक श्रपनी प्रक्रिया को बदल दे तो ऐसी दशा में जब तक मेरी ज्ञान-शक्ति श्रच्छी तरह काम कर रही है, हिताहित को पहिचानने का प्रज्ञा-प्रकाश भलीभांति विद्यमान है, तब तक सभी से क्षमायाचना कर लेना हितकर है। यह सोच मैं अ।नी आलोचना करके सभी प्राणियों से श्रीर खासकर चतुर्विध संघ से शुद्ध हृदयपूर्वक क्षमायाचना करता हूँ।

इस समय मेरा ७३वां वर्ष चल रहा है। दीक्षा लियें भी ४६ वर्ष होने जा रहे हैं। इस कार्यकाल में मैंने यथाम्थान रहते हुए जिसको हृदय से सत्य मानता रहा हूँ, उसका आदेश उपदेश के रूप में व्यवहार करता रहा हूँ। कई व्यक्तियों से मेरा सीद्धान्तिक मतभेद भी रहा है। सत्य ग्रीर न्याय का ग्रन्वेपण करने धादि की हिन्ट से उनके साथ विचार-विमर्श व चर्चा आदि का प्रांग भी ग्राया है। उस समय भी जहां तक उपयोग रहा है, वहां तक मेरा उन व्यक्तियों के साथ केवल ग्राचार-विचार सम्बन्धी भेद रहा है, पर ग्राहिनक दृष्टि से मैंने उनको ग्रपने मित्र ही समके हैं ग्रीर अब भी समभता हूँ। फिर भी ग्राहमा की विशेष गुद्धि के लिये उन सभी व्यक्तियों से क्षमा मांगता हूँ।

मेरा साधुवर्ग के साथ गुरु श्रीर शिष्य के रूप में, शामक श्रीर शास्य के रूप में, सेव्य श्रीर सेवक के रूप में तथा दूसरे कई प्रकार से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है श्रीर इसी तरह सादड़ी में निर्मित श्रमणसंघ के साथ भी सम्बन्ध रहा है। मैंने शासनोन्नित एवं निर्श्वत्य श्रमणसंस्कृति की रक्षा के लिये, उत्पन्न विकृतियों को दूर करने के लिये एवं सुसंगठन के लिये व्यवस्थायें श्रादि दीं। दी गई व्यवस्थाश्रों आदि का जिन्होंने पालन नहीं किया, उनके साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करती पड़ी श्रीर अपने विचार संघ के सामने रखे। उनसे किसी के चित्त को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो—

खामेमि सब्वे जीवा सब्वे जीवा खमन्तु मे।

मित्ती मे सब्व भूएसु वैरं मज्भं न केणई।।

इस शास्त्रीय पाठ से क्षमत-क्षमापना करता हुम्रा—

सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम्,

विलप्टेषु जीवेषु कृषा परत्वम्।

माध्यस्थभावं विषरीतवृत्ती,

सदा ममात्मा विद्यातु देव।। इमके साथ मेरी ग्रात्मा को जोड़ता हूँ।

## युवाचार्यश्री के हृदयोद्गार

पं. र. मुनिश्री नानालालजी म. सा. को चतुर्विय संघ की ध्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपने से चतुर्विय संघ की प्रसन्तना पारावार नहीं था किन्तु युवाचार्यश्री के लिये यह श्रात्मिनिरीक्षः भवसर था। ग्रतः ग्रापश्री ने निम्निलिखित आश्य के भाव व्यवत भाज जो कुछ हुग्रा, उससे मेरा चित्त प्रसन्त

श्रिपतु कुण्ठित ही है। मुभे इस समय कुछ बोलने का भी उत्साह नहीं है। श्रभी जो कुछ हुआ उसकी मैं तो श्रावश्यकता ग्रमुभव नहीं करता। फिर भी महापुरुपों के हृदय में महान ग्राशय रहा हुश्रा होता है। उस आशय को हम समभने का प्रयत्न करें। यह हमारे लिये वरदान स्वरूप हो सकता है। इस भावना से दो शब्द बोल रहा हूँ।

गत वर्ष अक्षय तृतीया के दिन मेरा नाम निर्देश किया गया। उस समय मैंने चतुर्विघ संघ के समक्ष प्राथना की थी कि मेरा नाम इस चित्र से हटा लिया जाकर किसी महामुनि को इस गुरुत्तर उत्तरदायित्व को दिया जाये। चतुर्विघ संघ मेरी ग्रोर से पूज्यश्री के चरणों में भी प्रार्थना कर मुक्ते मुक्त करावे। परन्तु उस समय मुक्ते प्रभाव डालकर मौन किया गया। गुरुदेव के सन्मुख विनय युक्त प्रार्थना ही तो कर सकता था। उसे स्वीकार करना, नहीं करना उनके हाथ था।

प्रभी पूज्य ग्राचार्यश्री का स्वास्थ्य जब पुन: निर्वल बना तो लोगों में हलचल मच गई। लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। मेरे कान पर भी शब्द ग्राये तो विनयपूर्वक मैंने ग्राचार्यश्री के चरणों में प्रार्थना की कि ग्रापश्री जो कुछ भी सोचें, किसी ग्रन्य योग्य मुनिवर के लिये सोचें। परन्तु ग्राचार्यश्री ने फरमाया कि बिना पूछे तुम्हारे बोलने की ग्रावश्यकता नहीं। जब तुमसे पूछा जाय तब उत्तर देना ग्रादि। इतना फरमाते समय जब मैंने अनुभव किया कि ग्राचार्यश्री को इससे कुछ कब्ट हो रहा है तो मैं मौन हो गया। परन्तु प्रमुख श्रावकों से कहा कि ग्राप लोग ही विनयपूर्वक आचार्यश्री के चरणों में प्रार्थना कर इससे मेरे नाम को हटवा दें। लेकिन समय की वात कहूँ या ग्रन्य कुछ, ये महा- नुभाव भी मेरे सहायक नहीं वने, विल्क जो कुछ ग्रभी हुग्रा, इसी के लिये मुफे कहते रहे। ग्राधकांश प्रमुख श्रावक तो एक कदम

और आगे बढ़कर किसी-न-किसी रूप में मुभको भी कहते रहे कि ग्राचार्यश्री की ग्राज्ञा का ग्रापको पालन करना होगा। आग मनाई कैसे कर रहे हैं। श्री जुगराजजी सेठिया, श्री सुन्दरलालजी तातेड़, श्री हीरालालजी नांदेचा म्रादि ने म्रपने-म्रपने ढग से एकान्त में बहुत कुछ कहा। वे तो यहां तक कह बैठे कि क्या आचायंश्री के चित्त को शांति देना नहीं चाहते धादि । इस प्रकार मुभे चुप कर दिया। मन्य भी कई सज्जनों ने इसी प्रकार कुछ-न कुछ कहा। मगर मेरे विचारों के समर्थन में कोई नहीं बोला। अब मैं इस प्रसंग के उपस्थित होने पर नतमस्तक हो सुन रहा हूँ। मेरी भ्रन्तरात्मा का मुख्य लक्ष्य और ही है। मैं तो विद्यार्थी जीवन में रहते हुए अपने ज्ञान दर्शन-चारित्र की ग्राराधना के साथ जिस उद्देश्य से निकला हूँ, उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता हूँ। इस-लिये मुभे उसी तरह की स्थिति में रखा जाये तो बहुत श्रानंदित हूँ। एक बात ग्रीर, चतुर्विध संघ ने ग्राचायंश्री के चरणों में पहले भी प्रार्थना की थी छोर ग्राज उन्हीं श्रीचरणों में पुन: प्रार्थना कर रहा है। लेकिन चतुर्विध संघ को यह तो विदित ही होगा कि ऐसा करके उसने अपने ऊपर एक महान उत्तरदायित्व ले लिया है । इसलिये इस गुरुतर उत्तरदायित्व का परिवहन चतुर्विध संग के प्रत्येक सदस्य को करना ही होगा। मुभे जो भार कीपा जा रहा है, उसमें चतुर्विध संघ की भी जवाबदारी है। इसलिये एक इष्टि से मैं चिन्ता जैसी बात अनुभव नहीं करता हूँ, वयोकि मैं तो वालक विद्यार्थी हूँ। माता की गोद में वालक जैसे सभा । से मुक्त रहता है, उसी प्रकार मैं माता की गोद के सम। संघ मोर म्राचार्यश्री के बीच वंठा हूँ। चतुर्विध सघ दर्शन-चारित्र की उन्नति के लिये सहायक हो धीर बरदहस्त मेरे सिर पर हमेशा बना रहे, जिससे भे संघ का जीवन मंगलमय प्रसंग में बीते। यही

४७८: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

समय अधिक हो गया है ग्रीर ग्राचार्यश्री को ग्रस्वस्थता के कारण कष्ट हो रहा है, अतः ग्रब अधिक बोलना नहीं चाहता।

युवान्तर्यक्षी के उपर्युक्त प्रवचन के उपरान्त सभा विसर्जित हुई। चादर-प्रदान समारोह का निश्चय

पूज्य श्राचार्य श्रोजी म. सा. की सघ-व्यवस्था विषयक घोषणा से चतुर्विध संघ को संतोष हुग्रा। ग्रब उसकी आकांक्षा थी कि युवा-चार्य चादर-प्रदान की तिथि निश्चित करके चादर-प्रदान समारोह मनाया जाये। संघ ने विचार-विमर्श करके स. २०१६, मिती ग्रासीज शुक्ला २, रिववार दि. ३० सितम्बर १६६२ का दिवस समारोह के लिये निर्धारित किया।

समारोह ग्राठ दिन बाद था ग्रीर इतने ग्रल्प समय में विभिन्न श्रीसंघों को सूचना देने एवं समारोह में ग्राने वाले श्रावक श्राविकाग्रों के ग्रावास ग्रादि की व्यवस्था करने का महत्त्वपूर्ण कार्य था। लेकिन उदयपुर श्रीसघ समारोह को सफल बनाने के लिये सोत्साह संलग्न हो गया। तार, टेलीफोन, पत्र ग्रादि के माध्यम से देश के समस्त श्रीसंघों को समारोह में उपस्थित होने के ग्रामंत्रणपत्र भेज दिये तथा ग्रनेक स्थानों पर अपने प्रतिनिधियों को भी भेजकर ग्रामत्रण दिया तथा ग्रावास ग्रादि की व्यवस्था भी बहुत ही सुव्यवस्थित कर ली।

समय थोड़ा था किन्तु सूचना मिलते ही बाहर से हजारों भाई-बहिन समारोह में सम्मिलित होने के लिये उदयपुर में एकत्रित होने लगे। मार्गों, चौराहों, गली, गलियारों में जहां भी देखो वहीं विभिन्न नगरवासियों के समूह दिखलाई देते थे।

समारोह दिवस का दृश्य

त्रासीज जुनला २ के प्रातः भुननभारकर ग्रंकुमाली की स्विगय किरणों के भांकने के साथ ही ग्रावालवृद्ध नर-नारी टोलियों में पूज्य आचार्य श्रोजी के वास स्थान—पंचायती नोहरे की ग्रोर वर्ष चले। प्रातःकालीन मंगल गीतों से दिशायें मुखरित हो रही थीं।

प्राकृतिक सुषमा में एक नवीनमेष दृष्टिगोचर हो रहा था। शीतल, मंद पवन के भोंके शरदकालीन सुखद वातावरण की अनुभूति कर रहे थे। हरे-भरे खेतों से सुसज्जित प्रकृति नटी इस समारोह के स्वागत में नव धान्यों की अंजिल अपित कर रही थी। बड़े-बड़े सरोवर अपने सरोहहों के विकास से समारोह के स्वागत और अभिनन्दन में संलग्न थे। विहगवृंद दूर गगन में कलरव करते हुए समारोह की शोभा-प्रसार में प्रयत्नशील थे। मानो प्रकृति का कण-कण समारोह के सम- थंन में अपना सहयोग अपित कर रहा हो।

सूरजपोल के विस्तृत प्रांगण में समारोह के श्रायोजन का प्रवत्य किया गया था। राजभवन की विशाल सीढ़ियां मच थीं। समारोह होने में समय था किन्तु उसके पूर्व हो हजारों व्यक्ति वहां एकत्रित हो चुके थे। प्रवन्ध-व्यवस्था इतनी चतुराई से की गई थी कि दूर वैठा प्रत्येक दर्शक मच पर होने वाली विधि को देख सकता था। ग्रामने-सामने की राजमहल की ग्रहालिकायें महिलाओं और बच्चों से खचालच भरी हुई थीं।

श्राचार्य श्रीजी म. सा. का स्वास्थ्य ऐसा नहीं था जो पैदल विहार कर समारोहस्थल पर पद्मार सकें। श्रतः पचायती नोहरे से संतमंडली एवं ग्रन्य श्रावक श्राविकाग्नों के समूह से परिवेष्ठित डोली में विराजकर सन्तों के ही सहारे करीब श्राठ बजे समारोह स्थान पर पद्म रे। उपस्थित जनसमूह ने श्रद्धावनत हो स्वागत किया। इस समय उपस्थित करीब २५-३० हजार मानवमेदनी की होगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो समस्त उदयपुर नगर श्राज इसी एक ही स्थान पर श्राकर पे जिता हो गया है।

सीडियों पर स्थित पाष्टों पर एक और सन्त समुदाय और सीडियों पर दूसरी छोर साघ्वीवृन्द विराजमान था। मध्य में पूज्य पालावं श्रीजी म. सा. एक ऊंचे पाटे पर विराज रहे थे। पाटे के धार्मों ही मेवाड़ाधियति महाराणा श्री भगवतसिंहजी वहादुर ग्रपनी राजकीय पोशाक में आसीन थे। कुछ पास ही राजकीय ध्रिधिकारी, नगर के संभ्रांत प्रतिष्ठित नागरिक बैठे थे ग्रीर उनके पीछे जनसाधा-रण का ग्रपार समूह उपस्थित था। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता था कि तीर्थंकर भगवान की धर्मदेशना का लाभ प्राप्त करने के लिये समवशरण का ही रूपक हो।

स्वति ववन श्रीर नन्दीसूत्र के स्वाध्याय के उपरान्त तपस्वी मुनिश्री केशूलालजी म. सा. श्रादि सभी सन्तों ने कुंकुम केशर चिह्नित चादर पूज्य श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. को श्रोढ़ाई श्रीर आपश्री ने वही चादर युवाचार्य श्री पं. र. मुनिश्री नानालालजी म. सा. को श्रोढ़ाकर चतुर्विध संघ की व्यवस्था का दायित्व सौंप दिया। अन्य मुनिराजों ने चादर श्रोढ़ाने में हाथ लगाकर श्रपना सहयोग दिया एवं उपस्थित जनसमुदाय ने जयधोष के साथ इसका अनुमोदन किया।

चादर प्रदान करने के उपरांत पूज्य धाचार्य श्रीजी म. सा. ने प्रवचन फरमाया। जिसका सारांश इस प्रकार है—

'श्रमण जीवन के लिये जिन-ग्राज्ञा ही मुख्यतः विधिविधान है। उसकी सुरक्षा के लिये जो भी प्रवृत्ति की जाये वह
सब वैधानिक है। इसी लक्ष्य को घ्यान में रखकर मैंने समाज के
ग्रन्दर कार्य किया है ग्रीर कर रहा हूँ। ग्राज युवाचार्य चादर
प्रदान का प्रसंग है।

'यह गुभ्रवरण सफेद चादर जी मैंने युवाचार्य श्री नाना-लालजी को ग्रोढ़ाई है, वह सुघर्मास्वामी, जम्बूस्वामी जैसे महा-पुरुषों की परम्परा के अनुसार है।

'श्वेतवर्ण पिवत्रता का द्योतक है। शुक्लच्यान की याद दिलाता है। जीवन में निष्कलंक रहने की सूचना करता है। यह चादर अनेक तारों से बनी हुई है। एक तार में अनेक स्थूल तंतु हैं। एक-एक तंतु में असंख्य स्कन्ध हैं और एक-एक स्कन्ध में अनन्त अनन्त परमाणु भरे हैं। जिस प्रकार ये सारे अनन्त परमाणु

एक चादर के रूप में गठित हुए हैं। इसी प्रकार संसार में व्याप्त सूक्ष्म और बादर सभी जीव आत्मायें आत्मत्व की दृष्टि से एक है, लेकिन विकास की विभिन्नता एवं तत्त्व की दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र पृथक् अस्तित्व रखती हैं। इतना होने पर भी एक दूसरे का परस्पर ध्रनेक तरह का सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध को ठीक तरह से समक कर यथायोग्य सम्बन्ध का परस्पर पालन करना श्रावश्यक है। उसमें से | मुख्यतया विश्वमैत्री की एवं विश्व-कल्याण की भावना प्रत्येक मानव के दिल में होनी ही चाहिये। यह भावना स्वार्थ ग्रादि विकारों से रहित. निर्मल, स्वच्छ चादर के समान पवित्र हो। ऐसी पवित्र भावना में आबद्ध होने वाले प्राणी को अपना चरमोत्कर्ण साधने में समाज का एक रूपक बनाना भी आवश्यक होता है। धार्मिक द्वष्टि से उसका रूपक चतुर्विध संघ है। संघ है तो उसका संचालन भी होना आवश्यक है। अतः उसके श्रनुरूप संचालन के लिये भ्राचार्य का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है एवं उसका उत्तर-दायित्व भी बड़ा गुम्तर है। यह जिसके कंधों पर रहा होता है, उसका कर्तव्य हो जाता है कि चतुर्विध संघ की प्रार्थना को ध्यान में रखकर उस उत्तरदायित्व को किसी योग्य साधक पर रहे। त्तदनुसार मैं अपना सर्वाधिकार पूर्ण उत्तरदायित्व प. मुनिश्री नाना-लालजी को सींपता हूँ। ये मेरे युवाचार्य हैं। चतुर्विध श्रीसंप पा फर्तव्य है कि वह इनके वचनों को 'सद्यामि, पत्तयामि, रोयपागि' के रूप में स्वीकार करे। युवाचार्यजी का भी कर्तव्य है कि वे घर्ममार्ग में सदा जागृत रहते हुए आस्था और विवेकपूर्वक जतु-विष संघ को धर्ममार्ग में प्रवृत्त करते रहें।'

इसके अनन्तर पूज्य आचार्य श्रीजी के मार्थों की विराद ध्यान्या भरते हुए प. र. मुनिश्री सत्येन्द्रमुनिजी म. सा. ने धपने समधेनात्मन भवनन में फरमाया—

भाज इस विशाल चतुर्विय रांप के सामने पृष्ट का

देव ने अपनी चादर यानी श्रपना उत्तराधिकार श्रीर इस शंघ की भार जो श्रपने कंधों पर था, वह अपने से उतारकर पूज्यश्री हुक्मी-चन्दजी म. के श्राठवें पाट पर युवाचार्य श्री नानालालजी म. के कंधों पर रखा है। मुक्ते श्राशा है कि जिस योग्यता से प्रेरित होकर आचार्यश्री ने इनको श्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसी योग्यता से युवाचार्य श्री नानालालजी म. यह भार वहन कर यह पद ग्रहण करेगे।

'श्राचार्य का जो पद है वह बड़ा बोमल है। चतुर्विध संघ का भार आज से पं. मुनिश्री नानालालजी पर आ रहा है। प. मुनिश्री नानालालजी म. बहुत होशियार एवं ज्ञान-दर्शन-चारित्र-संपन्न व साहसी हैं और कुशलतापूर्वक चारित्र तप से ठोस रूप से चल रहे हैं। आप इस भार को ग्रहण करेंगे। साथ-हो-साथ यह बात कह देना चाहता हूँ कि यह अकेले का नहीं है। सबके सह-योग की आवश्यकता है। श्रतः चतुर्विध संघ युवाचार्य पं. मुनिश्री नानालालजी म. को सहयोग देने को तैयार रहे और इनका सह-योग भी लेने को तत्पर रहे। यद्यपि आप साहसी हैं फिर भी बिना सहयोग के काम नहीं चल सकता। हमारा आपके साथ सदा सहयोग रहेगा।

'शास्त्र में जम्बूनुक्ष का नाम आता है। पर वह जम्बून वृक्ष अन्य वृक्षों के साथ विशेष शोभायमान होता है। वैसे ही युवाचार्य श्री संत सितयों एव श्रावक-श्राविकावर्ग से शोभायमान हों। यह मेरी हार्दिक इच्छा ग्रीर कामना है कि इनके द्वारा सदैव शासन की उन्नति हो।

'विशेष प्रसन्तता की यह बात है कि ग्राचार्यश्री ने श्रस्वस्थ होते हुए भी आज ग्रपने बीच विराजकर युवाचार्य पद की चादर प्रदान की है। उदयपुर महाराणा सा. भी इस समारोह मैं उपस्थित हैं इससे ग्राज के इस समारोह में चार चांद लग गये हैं।

'श्रन्त में मेरा यही कहना है कि युवाचार्य श्रीजी परस्पर सहयोग से चतुर्विघ संघ के भार को श्रच्छी तरह से वहन करते हुए शासन की शोभा बढ़ायेंगे ऐसी ग्राशा है।'

## युवाचार्य श्रीजी का प्रवचन

पूज्य आचार्य श्रीजी म. सा. ने चादर प्रदान कर ग्रपना उत्तरदायित्व युवाचार्य श्री पं. र. मुनिश्री नानालालजी म. सा. को धौंप दिया था। उपस्थित अमणवर्ग ने हाथ लगाकर ग्रपना समर्थन व्यवत किया था एवं पं. र. मुनिश्री सत्येन्द्रमुनिजी म. सा. ने साधु-साध्वी-वृत्द के प्रतिनिधि के रूप में प्रवचन फरमाकर श्रनुमोदन भी चतुर्विध संघ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था।

इस समपण, समर्थन एव ग्रनुमोदन के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए युवाचार्य श्रीजी ने अपने जो विचार व्यक्त किये, इस प्रकार हैं—

मैं इस महती सभा में अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुया हूँ। मेरी इच्छा इस भार को ग्रहण करने की नहीं थी, वयों कि यह पद वहुत महत्त्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी का है। मेरे विचार में इस पद पर किसी योग्य महामुनि को नियुक्त करने की ग्राव- श्यकता थी, पर स्थित की गंभीरता ने इस प्रश्न को भी गंभीर वना दिया और मुक्तको ही इसके लिये चुना गया।

सादही में निर्मित श्रमणसघ ने एक ग्राचार्य की ग्रधी-नता में ही शिक्षा, दीक्षा, प्रायिक्त, चातुमिस आदि होने का तथा साधु-संस्था में उत्पन्न विकृतियों को दूर करने का जो लक्ष्य स्थापित किया था, उसकी प्रमुख मुनिवरों द्वारा बाद में पुष्टि तो हुई किन्तु तदनुसार वह ग्रमल में नहीं ग्राया ग्रीर ग्रनुभव हुग्रा कि उस सम्य की प्रतिकृत दिशा में ही प्रवृत्ति होने लगी। पूज्य श्रीजी ने समय-समय पर समाज को एतद्विषयक सावधानी दिलाई पर पर कीई ध्यान नहीं दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप निर्भन्थ श्रमणसंस्कृति के उपर भी एक बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया। पूज्य श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. इसको सहन नहीं कर सके और निर्भन्थ श्रमणसंस्कृति की रक्षा के लिये पूज्य श्राचार्य श्री के ये प्रयत्न समाज के सामने ग्रा रहे हैं, श्रन्य भावना से नहीं।

पूज्य भ्राचार्यश्री ने अब भी उपर्युक्त लक्ष्य (उद्देश्य) की पूर्ति के लिये सब द्वार खुले रखे हैं। भ्रतः निर्मन्थ श्रमण-संस्कृति की रक्षार्थ पूज्य भ्राचार्यश्री का संतोषजनक समाधान होकर सादड़ी सम्मेलन में निश्चित किये गये उद्देश्य की पूर्ति सही माने में जिस समय भी होगी, उसी समय यह सुसगठन प्रेमी चतुर्विष सघ पीछे रहने वाला नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं अपने आपको विद्यार्थी के रूप में समभता हूँ और अपने अन्दर इस पद की योग्यता अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो विद्यार्थी जीवन के अन्दर रहते हुए श्रावकपद से उत्पर उठकर गुरुदेव के चरणों में मुनिपद ग्रहण किया। यह मुनिपद भी अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण चीज है। यह भार भी कोई कम नहीं है। यदि यह भी ठीक ढंग से वहन हो जाये तो मैं समभूं कि मेरा जीवन ठीक ढंग से आगे बढ़ रहा है। मैं तो इसी भावना को लेकर चल रहा था, लेकिन आचार्यश्री की भावना और चतुर्विध संघ की यह इच्छा हुई कि इस महान उत्तरदायित्व का यह भार इस विद्यार्थी पर डाला जाये। इसमें थाचार्यश्री जैसे महापुरुष का क्या आशय रहा है इसको हमें समभता है। मैं इसमें हम्तक्षेप तो नहीं करता क्योंकि यह चादर जो मुक्ते प्रदान की गई है, वह भारतीय संस्कृति में अपूर्व द्योतक मानी गई है। जहां ससार में अन्य पदिवयां दी जाकर उनना पदक आदि द्वारा महत्त्व आंका जाता है, वहां यह चादर एक निराला ही महत्त्व रखती है।

चादर की परम्परा निग्रंन्थ श्रमणसंस्कृति को द्योतक

करने के लिये नवीन नहीं हैं, बिल्क यह तो विशिष्ट ज्ञानियों व पूर्वाचार्यों द्वारा चतुर्विध संघ के सामने चिरकाल से चली ग्रा रही है। यद्यपि व्यक्ति अलग-अलग रूप में रहकर विकास कर सकता है, लेकिन जहां सामूहिक रूप वनकर समाज वनता है वहां व्यक्ति ग्रलग न रहकर सामाजिक रूप में प्रवेश करता है तव उसका प्रतीक कोई-न-कोई चिह्न अवश्य होता है। यह जो चादर दी गई है, यह धार्मिक दृष्टि का ही एक चिह्न है।

चादर के विषय में पूज्य ग्राचार्य श्रीजी ने मुक्ते फरमाया कि यह चादर सुवर्मास्वामी ग्रादि ग्राचार्यों से चली ग्रा रही है। जितने भी ग्राचार्य तथा महापुरुष हुए हैं उन्होंने पाट-परम्परा पर चादर घारण की है। यह चादर क्वेत एवं उज्ज्वल है। निष्कलंक, पिवत्र तथा बक्वों से रहित है। इसके समान ग्रयने जीवन में स्वच्छता, निर्मलता, पिवत्रता एवं उज्ज्वलता ग्रादि रखने का जी संदेश चादर के रूप में पूज्य ग्राचार्यश्री द्वारा मुक्ते प्राप्त हुग्रा है, उन्नकों में ग्राप तक पहुंचा रहा हूँ।

बाज का यह चतुर्विष संघ जिम रूप में यहां एकतित हुआ है उपसे मुक्ते वड़ी प्रसन्तता है। इस प्रकार की जी भी घट-नार्थे बटित होती है और उनमें जो बामिक-संस्कार गतिमान हैं या परकारों को जीवन में उतारकर उन्तत बनाने की हिस्ट गं हम परको प्रदेक भारतीय के प्रति ग्राहमीय सम्बन्ध कायम करता है।

इंसर में जितने भी प्राणी हैं, सब एक हैं। प्राध्मीय होट में हममें कोई मेद नहीं है। हम सब विश्वयण्याण भी कामा नेकर चलें। इसका प्रतीक कोई-म-कोई वाहिए ही। मगार में प्रतेक उन्हें के रंग हैं जो प्रमण प्रमण मन में प्राप्त है। पार्टीय में हैं तीन रंग हैं। ये तीनों रंग तीन माननाओं को व्यक्त करने को हैं। नेकिन इस चानर का रंग देवन संनद है जो मानना का नाम के कि इस मानन

०५६ : पूज्य गणशाचाय-जावनचारत्र

श्रन्दर रहने वाले प्रत्येक भाई-भाई में शान्ति, प्रेम एवं साविक गुणों का संचार हो, हमारा जीवन ठीक ढंग से चले श्रीर चतुर्विध सघ श्रपना कर्तव्य लेकर निरतर श्रागे बढ़े।

पूज्य श्राचार्यश्री के साथ साथ मुनिवृन्द भी इस चादर को हाथ लगाकर मुक्तको देने की प्रिक्रिया में सम्मिलित हुए हैं। दूसरे मुनियों व साध्वियों की शुभकामनायें प्राप्त हुई हैं। पंजाबी मुनिवर प. र. श्री सत्येन्द्रमुनिजी, प. श्री लखपतरायजी व प. मुनिश्री पद्मशयनजी म. सुदूर पंजाबभूमि से यहां पधारे। तपस्वी केशू-लालजी म. जो बेले-बेले की तपस्या करते हैं, मुनिश्री सुन्दरलालजी म., तपस्वी श्री ईश्वरचन्दजी म., मुनिश्री इन्द्रचन्दजी म. व लघु मुनिश्री बाबूलालजी म. आदि एव साध्वीवृन्द श्रादि सब इस भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि वे मुक्ते सहयोग देते हुए निर्गन्थ श्रमण-संस्कृति को आगे बढ़ायेगे।

ग्राज हम सब पूज्य ग्राचार्यश्री के चरणों में बैठे हैं। पूज्य ग्राचार्य श्रीजी की सेवा का लाभ कई भाइयों ने लिया है श्रीर ले रहे हैं। यहां उपस्थित डा. शूरवीर सिहजी, डा. न्यातीजी, एवं प्राकृतिक चिकित्सक डा. हिम्मत सिहजी ग्रीर अनुपस्थित डा. शर्मी सा, डा. माथुर सा., डा. पी. एम. ओ., डा., ऋषि एवं डा. गुप्ता सा. आदि महानुभाव तथा वैद्य बावूभाई ने ग्रनन्य भाव से ग्राचार्यश्री की सेवा की है। उनकी यह हितैषी भावना कभी भुलाई नहीं जा सकती।

महाराणा सा. भी आज यहां उपस्थित हुए हैं। श्राप तो देखकर मुक्ते श्रापके पूर्वज महाराणा प्रताप की स्मृति हो श्राई है, जिन्होंने घम के खातिर श्रनेक दुखों को सहते हुए अवेले रहना मंजूर किया, घास की रोटियां खाई परन्तु घम से विमुख नहीं हुए। इसी महाराणा प्रताप की पुण्यभूमि उययपुर में पूज्य श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. जैसे महापुरुष का जन्म हुआ है। यह महा-

पृश्व शारीरिक दृष्टि से यद्यपि कमजोर हैं परन्तु ग्राघ्यात्मिक दृष्टि से इनमें इतनी शक्ति है कि वह तरुणों में भी नहीं है।

निष्पक्ष भावना से जो यह चादर झोढ़ाई गई है, इसमें ऊवा-नीचा धागा नहीं है। सब धागे सगठित हैं, समान हैं, पतले अथवा मोटे नहीं हैं। ठीक इसी तरह इस चादर को झोढ़ाने में सिम्मिलत होने वाले चतुर्विध संघ को भी मन, वचन, काया से एकरूपता लाना है। श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना का भी एकरूप होना नितांत झावश्यक है। मैं कहता हूँ कि प्रत्येक भाई चाहे वह जैनी हो या अन्य धर्मावलम्बी हो, किसी भी संप्रदाय का नाम धराता हो, प्रत्येक की झाहमा ईश्वर के रूप में समान है। मैं तो संप्रदाय को अपर का कलेवर मात्र ही समक्षता हूँ।

श्राज हम पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आया है। मैं चाहता हूँ कि आप श्रीर हम सब विद्यार्थी के रूप में होकर मानव-जीवन को उन्तत बनाकर इसी गुरुतर उत्तरदायित्व को निभायें। धीच में जो भी बाधायें श्रायें उनको सम्यक् रीति से पाटने का एवं विश्व में श्रशांति के बादल मंडरा रहे हैं उनको श्रपने-धपने स्थान पर रहकर दूर करने का प्रयत्न करें।

मैं भापसे कहूँगा कि इस चादर का उत्तरदायित्व चतुविध संघ पर पूर्णरूपेण आ गया है। चतुविध सघ ने अपने छपर
वहीं भारी जिम्मेदारी ली है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपका कर्तव्य
है कि आप मेरे सहयोगी वनें। मेरे में कोई श्रुटि दिखाई दे तो
आप लोगों का कर्तव्य है कि आप मेरे सहायक वनकर श्रुटि को
निकालकर मेरे जीवन को उन्नत बनावें। मैं एक साधारण-सा
व्यक्ति हूँ। आचार्यदेव के चरणों में आने से पूर्व मेरा जीवन
चक्ष्यविहीन था। इन महापुरुष ने मुक्त ग्रामीण छोटे से व्यक्ति
को अपने चरणों में स्थान देकर मेरे पर जो उपकार किया है
वस्ते मैं जन्म-जन्मान्तर में भी उन्हण नहीं हो सकूंगा। धार

महापुरुष शरीर से अस्वस्थ हैं, श्राप सब यही चाहते हैं कि श्राचिर्क श्री स्वास्थ्य लाभ कर दीर्घायु वनें ।

मेरे अन्तर् में वया-क्या भावनायें काम कर रही हैं, उनको शब्दों द्वारा व्यक्त करना मेरे लिये कठिन हो रहा है। इनके श्रीचरणों में रहते हुए श्राज जो मैं संयम पालने में अपने आपको थोड़ा तैयार कर पाया हूँ, यह सब इन्हों के श्राशीर्वाद एवं कृपादृष्टि का प्रताप है। परन्तु अभी मुक्ते भाचार्यश्री से बहुत कुछ श्रीर प्राप्त करना है। इसलिये मेरे अन्तर्मन में रह-रहकर यहीं भावना उठती है कि प्रभो ! पूज्यश्री का वरदहस्त मेरे मस्तक पर दीर्घकाल तक बना रहे, ताकि इनकी साधना के अनुभव द्वारा मैं अपनी साधना में यत्किंचित कुछ बढोतरी करके अपने आपकों धन्य मान सकूं। श्राप लोगों की भावना का समूह विराट एवं महान् है। यह भावना मुक्ते भी उन्नत बनाने में सहायक होगी ऐसा मेरा विश्वास है।

आचार्यश्री ने जो भार मुक्त पर डाला है वह चतुर्विध संघ के सहयोग से ही प्रगतिशील हो सकता है। मानवजीवन की उच्चता प्राप्त करने में श्रीर इस पद के भार को वहन करने में शक्ति प्राप्त हो तथा शान्तिपूर्वक निर्वाधगित से प्रगति होती रहें यही श्राचार्यश्री से शुभाशीर्वाद चाहता हूँ।

मैं इस पद को अपने आपके लिये महस्व नहीं दे रहां हूँ। मैं तो यह समक्षता हूँ कि पूज्य आचार्यश्री ने इस प्रकार चतुः विध सघ की सेवा में मुक्ते रखा है। अतः मैं चतुर्विध संघ का छोटा सा सेवक हूँ। चतुर्विध सघ मेरे लिये माता पिता के तुल्य है। चतुर्विध सघ के बीच मुक्ते रखा है तो बीच में रहने वाले की सुरक्षा की जिम्मेदारी चतुर्विध संघ पर आ जाती है। यहां पर उपस्थित साधु-साहदी, श्रावक श्राविका तथा अन्य महानुभावों से भी में गुभकामना चाहूँगा कि मेरे से इस विश्व के अन्दर जनकल्याण,

विश्वमैत्री एवं विश्वशांति तथा निर्ग्रन्थ श्रमणसंरकृति का संरक्षण हो सके, ऐसा गुभ संकल्प ग्राप लोगों का हो ।

उदयपुर संघ ने पूज्य ग्राचार्यश्री की सेवा आदि करने का जो ग्रपूर्व कार्य कर दिखाया है, उस कार्य को सारा चतुर्विध सघ कभी भूल नहीं सकता, यह सदा के लिये चिरस्मरणीय रहेगा। उदयपुर संघ का ग्राभार इस रूप में साधुमार्गी सनाज पर रहेगा।

भगवान महावीर क्षत्रिय थे। वे राजिंसहासन का पिरत्याग करके जनपद के बीच ग्राये। जनता के दुःखों की ग्रनुभूति की। दुःखनिवारण के उपायों को उन्होंने घोर साधना करके दूंढ निकाला। कष्ट ग्रोर वाधाग्रों को सहन कर निर्मल ज्योति जगाई। उसी भगवान महावीर की यह शासन परम्परा चल रही है। इसमें क्षत्रिय वीरों को विशेष भाग लेने की महती आवश्यकता है।

यहां उपस्थित महाराणा साहब भी क्षत्रिय हैं। श्रतः बापके उत्तर भी उत्तरदायित्व है। महाराणा सा. को भी मैं तो कहूँगा कि ग्राप वास्तविक क्षत्रियधर्म को ग्रपनाकर भगवान महावीर की तरह राज छोड़कर धर्म का उपदेश दें तो जनकल्याण को भावना के साथ साथ भगवान महावीर के शासन की ग्रच्छी सेवा हो सकती है।

ग्राप सेठिया लोग एवं ग्रन्य साधारण प्रजाजन यहां एकितित हुए हैं, वे अपनी संपत्ति से चिपककर न रहें। ग्रपनी सेठाई की वात को ग्रलग रखकर संपत्ति पर से मोह दूर करके शासन की सेवा करें ग्रयवा त्याग की भावना से कुछ उदारता करके जनशान्ति के लिये कुछ करके दिखावें। ग्राप भी क्षत्रिय हैं। वीर हैं। आज विनये हो गये तो क्या हुग्रा ? ग्राप में भी वह क्षत्रिय तेज है। ग्राप अपने निज रूप को पहचानें ग्रोर जनमानस की भावनाग्रों को लक्ष्य में रखकर अपने कर्तव्य पर विशेष व्यान देवें।

इस चादर का ग्रभिपाय जुभ भावना का प्रतीक भी 🖟 !

गुभ भावनायें उज्ज्वल होती हैं श्रीर यह चादर भी उज्ज्वल एवं खादी की होकर सादी है। सादगी ही श्राजादगी का प्रतीक है। पूज्य गुरुदेव फरमाया करते हैं कि— 'सादगी ही श्राजादगी है श्रीर फैशन ही फांसी है।' श्रतः भारत के श्रन्दर इस सादगी की तरफ भी विशिष्ट घ्यान देने की श्रावश्यकता है।

मैं इस चादर पर पूरे विचार नहीं रख पाया हूँ। फिर कभी प्रसंगोपात्त समय मिलने पर इस पर कुछ विशेष प्रकाश डालने का भाव रखता हूँ। इस चादर की तरह जीवन को उज्ज्वल, सादा, पिवत्र, निर्मल एवं मनसा, वाचा. कर्मणा एकरूपता में रखकर सहयोगी बनेंगे तो यह संघ चिरकाल तक उन्नत दशा पर पहुंचेगा। इसी भावना को रखते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ।

समारोह में पूज्य ग्राचार्यश्री, समस्त उपस्थित साधु-साध्वी-वृन्द की ग्रोर से पं. र. मुनिश्री सत्येन्द्रमुनिजी म. सा. एवं युवाचार्य श्री नानालालजी म. सा. के प्रवचनों के पश्चात् बीकानेर श्रीसंघ की ओर से श्री जेठमलजी सेठिया तथा ग्रन्य समस्त श्रीसंघों की ओर से श्री कानमलजी नाहटा ने युवाचार्य-चादर-प्रदान का समर्थन किया।

उपस्थित चतुर्विध संघ की श्रोर से समर्थन हो जाने के श्रनं-तर चादर प्रदान के लिये श्रपना समर्थन देने एवं समारोह की सफलता के लिये श्रनेक संत मुनिराजों एवं श्रावकसंघों के प्राप्त संदेशों को उदयपुर श्रीसंघ के मन्त्री श्री तख्तसिंहजी पानगड़िया ने पढ़कर सुनाये।

समारोह करीब १। घटे में सम्पन्न हुग्रा। उनत भ्रवसर पर करीव नौ बजे तक मेघमं डल में सूर्य भी छिपा रहा। सिर्फ उस समय एक क्षण के लिये पूर्ण प्रभामंडल के साथ प्रगट हुग्रा जब पूज्य ग्राचार्य श्रीजी ने युवा-चार्य श्रीजी को चादर ग्रोढ़ाई। इस प्रकार इस चादर प्रदान का समर्थन जनमेदनी द्वारा तो किया ही गया था किन्तु चादर ग्रोढ़ाते समय प्रगट सूर्य-प्रकाश से प्रकृति का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त हुग्रा कि ये संत मुनिराज ग्रपने ज्ञान सूर्य के प्रकाश से समस्त विश्व को प्रकाशित करेंगे।

## अन्तिम चररा



जो लेखनी महापुरुष पूज्य श्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. के उदय, विकास का धित्रण करने में जितनी उत्साही थी, उतनी ही

इस संक्षिप्त रूपरेखा को प्रस्तुत करने के भवसर पर भी उनकी

उनके जीवन का म्रन्तिम चरण चित्रित करने में मनेक भावनाम्रों से ग्रस्त होकर कुण्ठित हो गई है म्रोर धनीभूत वेदना से इस अवसर की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर विश्राम के लिये म्रातुर है।

महानता के भ्रादर्शों का चित्रण करेगी। क्योंकि— छूकर जिनके चरण ग्रमर हो गया मरण है। वे जन-जन की श्रद्धा के श्रास्पद हैं। श्राज भी उनकी साधना सर्वभूतहितेरतः की कामना वाले प्रत्येक विवेकशील को

श्रद्धावनतं कर देती है। उनका जाज्वल्यमान जीवन श्राकाशदीप की तरह सद्विवेक की प्रेरणा देकर सदैव जीवन के उच्चादशीं को प्राप्त

करने के लिये प्रेरित कर रहा है।

निर्भयता का झन्तिम डग

वे श्रमण थे। उनका श्रम, शम, सम आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिये था। उनका श्रामण्य जीवनशुद्धि के लिये, श्रात्म- साधना के लिये सर्वोच्च पुरुषार्थ था और 'गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत' की उक्ति को सामने रखते हुए श्रपने पौरुष को ध्यक्त

षमंगाचरेत्' की उक्ति को सामने रखते हुए अपने पौरुष को व्यक्त करने का संकेत करता था। अतः ऐसे महापुरुष के अन्तिमचरण को चित्रित करने के लिये किचित प्रयास कर रही है।

पूज्य माचार्य श्रीजी म. सा. संघ-व्यवस्था के दायित्व से उप-रत हो चुके थे। मब गुरु शिष्य, शास्य-शासक सेव्य-सेवक, पूज्य-पूजक भादि ज्याधियों से परे होकर स्वयं में ही केन्द्रित हो चके थे। ध्रव

भादि उपाधियों से परे होकर स्वयं में ही केन्द्रित हो चुके थे। ग्रव भारमा हो घ्याता, घ्येय, घ्यान बन चुकी थी। शरीर की उपाधि भ्रवश्य साथ थी किन्तु भ्रव उससे इतना ही सम्बन्ध रह गया था कि भ्राध्यात्मिक चिन्तन-मनन में जितनी दूर तक यह सहयोगी बना रहे तो ठीक, भ्रन्यथा यह भी साथ छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। यह केंचुली भ्राज नहीं तो कल भ्रपने भ्राप ही विलग हो जायेगी, भ्रत: इससे भी प्रीति कहां तक निभ सकेगी।

ऐसे ही विचारों में रमण करते हुए पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. कैंसर जैसी महाव्याधिग्रस्त जर्जरित शरीर की उपेक्षा कर ग्रात्म-चिन्तन में लीन रहने लगे।

आचार्य श्रीजी का शारीरिक स्वास्थ्य दिनोंदिन गंभीर रूप धारण कर रहा था। डाक्टर शूरवीरसिंहजी एवं उनके सहयोगी ध्रन्य डाक्टर श्री न्याति, श्री माथुर बड़ी ही लगन एवं भावना से उपचार करते आ रहे थे। सबकी एक ही भावना थी इन महान् ध्रात्मार्थी संत को सेवा परिचर्या कर स्वस्थ बनायें। जिस तरह से चतुर्विध संघ ध्राचार्य श्रीजी के दीर्घायु होने की कामना करता था, उसी प्रकार चिकित्सकगण भी उनके उपचार में लीन हो स्वास्थ्य के लिये प्रयत्नशील थे। उनकी बुद्धि, विवेक, कौशल इसी एक प्रयत्न के लिये केन्द्रित थे। लेकिन मानवीय प्रयत्नों की भी एक सीमा होती है। वे कम-कम से ध्रसफल होने लगे और ग्राचार्य श्रीजी की शारीरिक स्थित दिनों-दिन निर्वल होने लगी।

दीपशिखा की ली की तरह यह जीवन-ज्योति कब विलीन हो जाये, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। भ्राशंकाओं के बीच मनों में शंका बनी रहती यी। लेकिन आचार्य श्रीजी म. सा. इस गिरती हुई शारीरिक स्थिति में सचेत थे। वे ग्रात्मजयी इस स्थिति में भी प्रफुल्ल थे। उन्होंने ग्रनेक बार युवाचार्यश्री, समीपस्थ सतमंडल एवं ग्रनेक श्रावकों के समक्ष संथारा ग्रहण करने की इच्छा प्रगट की। चिकित्सकों का ग्रभिमत था कि ग्राचार्य श्रीजी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ग्रतः

चतुर्विध संघ ग्राचार्य श्रीजी से बराबर निवेदन करता रहा कि गुरुदेव ग्राप संथारे के लिये की झता न करें, अवसर ग्राने पर ग्रापकी सेवा में स्वयं अर्ज कर देंगे। लेकिन वह दिन भी ग्राया जब ग्राचार्य श्रीजी म. सा. ने मृत्यु-महोत्सव मनाने की घोषणा कर दी। संथारा की संक्षिप्त झांकी

पूज्य म्राचार्य श्रीजी के रोगाकान्त शरीर के विलय होने की संभावना-सी चल रही थी। संथारा म्रांगीकार करने के छह सात दिन पूर्व मनाहार का त्याग कर ही दिया था, सिर्फ प्रवाही पदार्थ लेते थे। लेकिन उन पदार्थों के प्रति भी विरक्ति-सी थी।

अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में ग्राचार्य श्रीजी डाक्टर शूरवीरसिंहजी से पूछते रहते थे कि डाक्टर सा. मुक्के स्थिति से परिचित रखना, स्थिति बतलाने में संकोच मत करना। डा सा. प्रत्युत्तर में निवेदिन करते थे कि जो भी स्थिति होगी, बिना हिचक के वतला दूंगा। इसमें मोह को ग्राड़े नहीं ग्राने दूंगा। ग्राचायं श्रीजी म. सा. सदैव श्रात्मच्यान में लीन रहते थे। ग्रीषि वादि से भी विरिवत हो चुकी थी किन्तु चतुर्विष संघ के संतोष के लिये कभी कभी थोड़ी बहुत श्रीषि ले लेते थे।

संयारा सीजने के तीन दिन पहले की वात है। डा. रामावतारजी ने माचार्य श्रीजी की सेवा में उपस्थित होकर ग्रीपिध लेने की
ग्रजं की। माचार्य श्रीजी म. ने फरमाया— ग्रव मुक्ते परमात्मनाम
स्मरण की दवा लेनी है। वहीं मेरे इस संसार-रोग के उन्मूलन की
कारगर श्रीपिध है। तब डा. रामवतारजी ने युवाचार्य श्रीजी को एकांत
में ले जाकर कहा कि इन महापुरुष के बारे में ग्रपन सोचने की सीमा समाप्त
है। इनका ध्यान प्रभु में लग चुका है। दारीर की तरफ तो इनका
सहन रहा हो नहीं है। डा. गूरवीरसिंहजी ग्रादि ग्रन्य चिकित्सकों की
भी यही धारणा वन चुकी थी।

इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन युवाचार्य श्रीजी 'श्रपूर्व

श्रवसर क्यारे श्रावशे' श्रादि सुना रहे थे। श्राचार्य श्रीजी ध्यानमग्न हो यह सब सुन रहे थे कि सुनाते-सुनाते एक कड़ी दुबारा बोल गये। तत्काल इस भूल को सुधारते हुए फरमाया कि यह कड़ी तो बोल चुके हो, श्रागे सुनाश्रो। इस ध्यानमग्न मुद्रा में जब भी कोई दर्शनार्थी श्रापश्री के मुखमण्डल को निहारता तो मुख के चारों श्रोर एक श्रलौकिक प्रभा-मंडल के दर्शन होते थे। उस समय किसी को यह कहने का साहस नहीं होता था कि यह रोगाकान्त शरीर है। सभी श्रोज, तेज श्रीर सौम्य के दर्शन कर श्रपूर्व संतोष का श्रनुभव करते थे।

दि. ६-१-६३ के सायंकाल का समय था। सायंकालीन प्रतिक्रमण ग्रादि करके श्राचार्य श्रीजी म. दूसरे दिन के प्रातःकाल तक का
सागारी संथारा करके पौढ़ गये। रात्रि में युवाचार्य श्रीजी एवं अन्य
सन्त आपके निकट ही थे ग्रीर जब भी उन्होंने आपको देखा तो सतत
ग्रात्मध्यान में लवलीन पाया। रोगजन्य वेदना की ग्रंशमात्र भी
ग्रनुभूति लक्षित नहीं हुई।

दि. ६-१-६३ को पौष शुक्ला पूर्णिमा का दिन था। ऊपर नील गगन में चन्द्र अपनी अमीवर्षा से अमृत उड़ेलते हुए प्रकृति के कण-कण को प्रकाशित कर रहा था और इधर आचार्यदेव ज्ञानामृत से आत्मा को आप्लावित कर उसके अनन्त गुणों को विकसित कर रहे थे। दोनों अपने अपने ढग से कल्याण के कार्य में कियाशील थे।

दि. १०-१-६३ माघ कृष्णा १ का सूर्य उदित हुआ। सूर्य की स्वर्ण किरणें प्रकृति में नया उल्लास भरते हुए आगे बढ़ रही थीं। आचार्यदेव भी प्रात:कालीन प्रतिक्रमण आदि करने के उपरान्त पद्मासन से विराज गये। दर्शनाथियों का आवागमन समाप्त होने के उपरान्त देनंदिनी कार्यंक्रम से निवृत्त हुए। अनन्तर थोड़ा-सा जल पीकर पुनः पात्मध्यान में ध्यानस्थ हो गये।

व्यान-समाप्ति के उपरान्त योगिराज ने ग्रांखें खोलीं। उनमें एक ग्रलोकिक तेज भलक रहा था। युवाचार्य श्रीजी को निकट बुला- कर फरमाया कि सब मुक्ते श्रपना कार्य करना उपयुक्त जान पड़ता है। श्रतः इस विषय में मैं तो सावधान हूँ ही, स्वयं भी सावधानी रखना। डाक्टर सा. श्रा जायें तो उनसे भी कुछ बात करनी है।

इतने में डाक्टर शूरवीरसिंह जी भी प्रागये। पहले की तरह उन्होंने शारीरिक परीक्षा की श्रीर कमरे से बाहर चले श्राये। श्रतः पुनः संकेत कर डा. सा. को बुलाया श्रीर उनसे पूछा कि श्रव में सथारा लेना चाहता हूँ, इसमें श्राप क्या कहते हैं ? श्राप श्रपनी भौतिक दृष्टि से जो जानते हों, कहिये।

शारीरिक स्थिति बहुत ही चिन्तनीय हो चुकी थी। रोग अपनी सीमा को पार कर चुका था। रवतचाप ग्रौर नाड़ी की गित में काफी अन्तर ग्रा गया था। ग्रतः उन्होंने प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि हमारे उपचार का सिद्धान्त ग्रौर विज्ञान आप जैसे महापुरुषों के लिये नहीं है। फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है।

आचार्य श्रीजी ने डाक्टर सा. के संवेत को समभ लिया और युवाचार्य श्रीजी की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि मैं तो श्रपने में सावधान हूँ ही और तुम भी ध्यान रखना। श्रनन्तर संधारा प्रांगीकार करने के लिये 'इच्छाकारेणं श्रादि की पाटियां, छह जीवनी, द्या-वैकालिक सूत्र का चतुर्थ श्रध्ययन ग्रादि सुनाने श्रीर सुनाते समय निमी दूसरी ग्रीर ध्यान न जाने देने का सकेत किया।

इच्छाकारेणं आदि की पाटी सुनने के बाद प्राचार्य श्रीशी म. ने पुनः फरमाया कि तीन दिन पूर्व मैंने स्यविर पं. मुनिश्री मृग्य-मलजी म. सा. के पास सब आलोचना कर ली है और प्रशी पुनः पालोचना कर छड़ जीवनी सुन ली है। अब मुक्ते हाउटर, येंच या प्राय कोई गृहस्य स्पर्श न वरे। मैं अपने जीवन को लाने दहाना पाइता है भौर प्रातः १-२० दजे तिबिहार संयाग प्रशा कर प्रशन गये। एकान्त स्थान था। सिर्फ गुजानायंशी द स्विति तपस्वी पं. मुनिश्री मूरजमलली म. सा. हेल.रेस के लिये ४६८: पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

थे। कुछ समय बाद नेत्र खोले तो उनमें ग्रलीकिक तेज धमक रहा था, मुखमडल पर शांति का साम्राज्य ग्रठखेलियां कर रहा था। श्वासोच्छ वास गति कुछ तीव्र अवश्य हो गई थी, लेकिन चेतना में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं था।

माघ कृष्णा १, दि. १०-१-६३ का दिन इसी प्रकार ग्रात्म-रमण करते हुए आगम पाठों को सुनते हुए पूर्ण शांति से व्यतीत हुआ। दर्शनाथियों का आवागमन भी सीमित कर दिया गया था ग्रीर ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि दर्शन करने वालों के द्वारा किसी प्रकार की आवाज आदि न हो।

माघ कृष्णा २, दि. ११-१-६३ ज्योतिपुंज के विलय का दिन या। दि. १०-१-६३ को सागारी संथारा लेते समय ग्रांचार्य श्रीजी जिस ग्रांसन से विराजे थे, उसी प्रकार से ध्यानस्थ होकर युवाचार्य श्रीजी से प्रातः कुछ नित्यनियम के पाठ सुन रहे थे कि उस समय वे एक कड़ी कहना चूक गये तो उसको पुनः सुधारने का संकेत किया तथा प्रतिक्रमण के समय स्थविर पं. र. मुनिश्री सूरजमलजी म. सा. ने मांगलिक कुछ घीरे सुनाई। लेकिन ग्रांचार्य श्रीजी को सुनाई न पड़ने पर फरमाया कि कुछ उच्चस्वर से मांगलिक सुनाग्रो। अतः युवाचार्य श्रीजी ने पुनः मांगलिक सुनाई।

समय के साथ शारीरिक परमाणुग्नों में निर्वलता ग्राती जा रही थी। स्थित को समभकर आवार्य श्रीजी म. सा. ने दोपहर को दो बजे चौविहार संथारा का प्रत्याख्यान कर लिया। करीब २ बजे महासती श्री सोहनकंवरजी म. ग्राचार्य श्रीजी से खमत-खामणा करने पधारे। श्री कानमुनिजी ने कहा कि महासती श्री आपसे खमत-खामणा करते हैं तो ग्राचार्य श्रीजी ने ग्रांख खोलीं ग्रीर गरदन हिलाकर खमत-खामणा का जवाब दिया।

करीव ३ वजे का समय था। शरीर में ग्रीर भी निवंतता के लक्षण दिखने लगे। शारीरिक स्थिति देखने के लिए युवाचार्य शीजी

ने नाड़ी देखना चाही तो आपने मना कर दिया और ३-२० होते-होते तो पूर्ण चेतनावस्या में मस्तिष्क और नेत्र आदि की तरफ से निराकार आत्मा ने भौतिक देह का परित्याग कर दिया। इस समय मुखनंडस पर एक देवी ओज मलक रहा था और स्मित हास्य से परिपूर्ण था।

उस समय निकटस्य युवाचार्य श्रीजी सादि इत्य सन्तों ने जो अद्भुत दृश्य देखा, वह अनुभूतिगम्य है। उसका शाब्दिक वर्णन करने की सामर्थ किसी में भी नहीं है।

साधना की सफलता के साथ पूज्य झाचार्य श्रीजी की लागरक आत्मा ने ३-२० वजे इस भौतिक देह का त्याग कर दिया। हाँ रोगा-कान्त देह यथावत् पद्मासन ग्रवस्था में ध्यानस्य इन चक्षुमों के डिस्टि-गत हो रही थी।

## मंतिम यात्रा

पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के संघारा ग्रंगीकार करने की स्वना यथासमव सभी श्रीसंघों को मिल चुको थी। ग्रतः विभिन्न श्रीसंघ के सदस्यों, गणमान्य सज्जनों आदि का उदयपुर आने का तांता लग गया। सभी में एक ही उत्सुकता थी कि अपने आराध्य के चरणों में नतः मस्तक हो दर्शन कर लें। दि. १० के सायंकाल श्रीर दि. ११ के प्रातः काल होते होते तो हजारों भाई बहिन उदयपुर में श्रा चुके थे।

मानार्यश्रीजी की शारीरिक स्थित को देखते हुए कई वया ही जाये, निश्चयात्मक रूप से कहना शक्य नहीं था। घतः पंचायती नीहरें के प्रांगण में हजारों नर नारी शांति से खड़े हुए थे। इतने में प्राचार्य श्रीजों के विराजने के कमरे में हलचल नजर माई। सापु मुनिराजों का कमरे में पहुंचना ग्रीर नव प्रतिष्ठित आचार्यश्री को चादर धोताका, वंदना करना देखा ग्रीर दूसरे ही क्षण हजारों नेकों के मूर अवश्रीत के रूप में प्रश्रुवर्षा प्रारम्भ कर दी। मन का भार धांगी की भार में कि स्थ में प्रश्रुवर्षा प्रारम्भ कर दी। मन का भार धांगी की भार में निकान। ग्रांखों की वरसा ने वातावरण में विषाद विशेष दिया था

पूज्य ग्राचार्य श्रीजी के संघारा सीमने आरम्भ कार

नगर के इस छोर से उस छोर तक प्रसरित हो गया। जनता जनार्दन ने ग्रपने ही क्षेत्र में उछरे, यहां ही विकसित हुए और यहां ही विलय को प्राप्त हुए मानव से महामानव वनने वाले ग्राचार्य श्रीजी के प्रति संमान व्यक्त करने के लिये अपना कारोबार वद कर दिया। विभिन्न गली कूचों ग्रीर चौराहों से ग्राबालवृद्ध जन यथाबी श्रप्त प्रायती नोहरे पहुंचने के लिये निकल पड़े। मुरक्ताये मुख और इलथगित से बढ़ता हुया जनसमूह ग्रपना संमान व्यक्त करने के लिये उत्सुक था। संघ्याकाल होते होते तो सहस्रों का जमघट श्रद्धांजिल ग्रिपत करने के लिये एकत्रित हो चुका था।

चतुर्विध सघ के गगनांगण में संयम, तप, त्याग की किरणों से प्रकाशमान पूज्य ग्राचायंदेव के ग्रवसान से सहस्ररिक्ष सूर्य भी अपनी किरणों समेटते हुए ग्रस्ताचल की ग्रोर बढ़ चला। इस विषादवेला में अपनी भावना को व्यक्त करने के लिये यथाशीध्र ग्रपने ग्रापको समेट लेना ही उसे उचित प्रतीत हुग्रा। उधर दिवाकर ने भी ग्रपनी लघु रेखा के द्वारा श्रद्धेय के प्रति अपना श्रद्धापात्र प्रस्तुत कर दिया।

उदयपुर श्रीसघ के तारों तथा आकाशवाणी के प्रसारण से ग्राचार्य श्रीजी के देहविलय का समाचार समस्त देश में फैल गया। देश के विभिन्न स्थानों के श्रीसंघों ने सामूहिक रूप में एकत्रित होकर श्रद्धांजिल ग्राप्त की ग्रीर अनेक व्यक्ति समाचार सुनते ही अन्तिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिये उदयपुर की ओर चल पड़े।

श्रन्तिम यात्रा दि. १२-१-६३ को प्रातः ११ वजे प्रारम्भ होने वाली थी श्रीर प्रातः होते-होते तो हजारों जन उदयपुर में श्रा चुके थे। उदयपुर नगर के ज्यापार ज्यवसाय केन्द्र तो कल दोपहर से ही वंद थे श्रीर भौतिकदेह विसर्जन के अनन्तर श्रद्धांजलि श्रिपत हो जाने तक वद रखने का निश्चय हो चुका था।

दि. १२-१-६३ माघ कृष्णा ३ के प्रातः ११ बजे पवित्र मिन में देहविसजंन के लिये यात्रा जुलूस पंचायती नोहरे से प्रारम्भ हुग्रा। नगर के राजमार्गों के दोनों स्रोर पंक्तिबद्ध जनसमूह खड़ा था। मकानों की छतें स्रोर खिड़िकयां बच्चों स्रोर महिलास्रों से श्रटी पड़ी थीं स्रोर करीब ५० हजार का जनसमूह स्राचार्यश्री के पार्यिव देह को चांदी के विमान रखे हुए जुलूस के रूप में, आचार्यश्री के जयघोष, गुणगान करते हुए मंगरगित से साथ साथ चल रहा था। करीब २॥ मील लम्बा यह जुलूम नगर के विभिन्न राजमार्गों से होता हुआ स्रग्नि-सस्कार के लिये निश्चित स्थान गंगोद्भव में २ बजे के करीब पहुंचा। राज्याधिकारियों की व्यवस्था स्रोर अनुशासित जनसमूह के फलस्वरूप किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो सकी थी।

चंदन, काष्ठ, निर्मित तथा अन्य सुगन्दित द्रव्यों से निर्मित रथी पर ग्राचार्य श्रीजी के पाधिव शरीर को अधिष्ठित कर ठीक ३ देखे प्रान्त प्रज्ज्वित की गई श्रीर देखते देखते पाधिव शरीर अपने मूल तस्त्रों में समाहित हो गया और अन्तिम श्रद्धांजिल के रूप में नतमस्तक हो जनता उदास मुख लिये हुए श्रपने-अपने स्थान पर ग्राने के लिये लीट पड़ी। यहांजिल समर्पण

पूज्य ग्राचार्य श्रीजी म. सा. का पायिव देह भी ग्रांखों से ग्रोभल हो गया था। जिस उद्देश्य के लिये जीवन का श्रीगणेश किया, उसमें सफलता प्राप्त कर महाप्रयाण की ग्रोर चल पड़े थे। ग्रव तो उनके गुगों की सौरभ ज्याप्त था। उनकी ग्रनुभूति पूर्ववत विद्यमान पी। उन गुणों का गान करने, पुनरावृत्ति करने के लिये दि. १३-१-६३ को प्रातः देश के कोने कोने से ग्रागत श्रावक श्राविका समुदाय ने नव प्रति- पिठत ग्राचार्य श्री नानालालजी म. सा. की सेवा में प्रार्थना की कि जापश्री संतमंडल पहित पंचायती नोहरे में पधार कर स्व. ग्राचार्य श्रीजी के बारे में ग्राने हार्दिक उद्गार प्रगट करने की कृपा करें।

सामूहिक प्रार्थना पर लक्ष्य देकर नवप्रतिष्ठित ग्राचार्यश्री भेति मतीयां सहित प्रधारे ग्रीर ग्रयनी-अपनी श्रद्धांजिल समर्पित वर्णते हैं उम्पाः मुनिश्री सत्येन्द्रमुनिजी म. सा. ग्रादि संतों एव सित्याजी

५०२ : पूज्य गणेशाचार्य-जीवनचरित्र

म. सा. तथा नव-म्राचार्य श्रीजी म. सा. ने जो भाव व्यक्त किये, वे इस प्रकार हैं—

पं. र. मुनिश्री सत्येन्द्र मुनिजी म.

श्राज मैं श्राप लोगों के सामने क्या कहूँ ? करीब प-६ माह पूर्व जिस समय हम उदयपुर श्राये उस समय कुछ श्रोर ही भावना लेकर श्राये थे, पर इस समय कुछ श्रोर ही भावना चल रही है। हमें भरोसा था कि सब शुभजनक ही होगा, लेकिन श्राज हम जो कुछ बोल रहे हैं, एक दु:खपूर्ण स्थिति में बोल रहे हैं।

हमारे ऊपर ग्राचार्य श्रीजी का हाथ था, वह उठ गया है। इससे चिन्ता होना स्वाभाविक है। लेकिन चिन्तित होने की ग्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राचार्य श्रीजी म. ने भावी शासन व्यवस्था के लिये सुन्दर व्यवस्था कर दी है। जिस समय आचार्य श्रीजी म. सा. ने भावी शासन-व्यवस्था की थी, मैं श्रीजी के चरणों में उपस्थित था। मैंने उस समय कहा था कि शासन का भार बोभल होता है। उसको वहन करने की हम किसी में क्षमता नहीं होती। ग्राचार्य श्री नानालालजी म. जीन पर शासन का भार रखा है, वे सक्षम हैं तथा चारित्र-सम्पन्न, शांत, दान्त, गंभीर हैं। उनको सभी संत-सितयों एवं श्रावक श्राविकाग्रों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहे, तािक वे शासन को ग्रिधक-से-ग्रीधक दिपा सकें।

भगवान महावीर की श्रमणसंस्कृति सदियों से चली आ रही है। उसे अश्रुण्ण एवं पित्र बनाये रखने के लिये आचार्यश्री साधना-पूर्वक सचाई पर चलते रहे हैं। उनके मार्ग में अनेक बाधायें आई पर वे शांति से सहन करते हुए मानापमान की परवाह न कर उत्तरी-तर आगे बढ़ते रहे। उसी पथ पर हमें भी आगे बढ़ना है। हमारे सामने कितनी भी चट्टानें व पहाड़ आवें, उनका डटकर सामना करना है। हमें विरोधियों से नहीं घवराना है। आचार्य श्रीजी ने इसके लिये जो मार्ग रखा है, उस पर दढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए रास्ता तय करना है।

मैं पंजाब संप्रदाय का था, परन्तु मुक्ते स्वर्गीय आचार्य श्री गणेश-लालजी म. की गुणगरिमा ने ग्राकिषत कर लिया । मैं, मेरा व मेरे साथियों का सीभाग्य समकता हूँ कि हमें छह महिने तक ग्राचार्य श्रीजी का पूर्ण सहयोग मिला, पर दुर्भाग्य है कि इन ग्राखिरी कुछ दिनों में हम ग्रलग रह गये।

ग्राचार्य श्रीजी ने शांत क्रान्तिकारी कदम उठाकर भगवान महावीर की श्रमणसंस्कृति को आगे बढ़ाने के लिये जो ग्रादेश, उपदेश आदि दिये हैं, उन पर हमें चलना है। संकटों एवं बाधाश्रों का सामना करना है। कोई प्रचार करे, भले बुरे शब्द कहे तो हमें उसके उत्तर-प्रत्युत्तर में नहीं पड़ना है। ग्रगर हम उत्तर प्रत्युत्तर के भगड़े में पड़ गये तो हमारा मार्ग हक जायेगा। हां, ग्रसल्यित को तो समाज के सामने रखना ही होगा।

मैं सन्त-सितयों को भी कहूँगा कि स्वर्गीय श्राचार्य श्रीजी म. के आदेशों का पालन करने में वर्तमान श्राचार्य श्री नानालालजी को पूर्ण सहयोग देवें श्रीर उनके हाथों को मजवूत बनावें। स्वर्गीय श्राचार्य श्री के गुणों का वर्णन करना मेरी शिवत के बाहर हैं। जो शास्त्र भैंने नहीं पढ़ा, जिसकी मेरे में कमी थी, उसको श्राचार्यश्री ने रुग्णावस्या में भी मुक्तको पढ़ाया। मेरे पर श्राचार्य श्रीजी का यह महान उपकार है, इसे में भूल नहीं सकता। उन महान श्रातमा के प्रति मस्तक श्रद्धा से सदा नत रहा है श्रीर है। उनकी मधुर स्मृति श्राज भी ताजा हैं। उनके प्रति श्रद्धा के यही पुष्प में चढ़ाता हूँ। हम गृहली में थे। हमको खबर मिली कि श्राचार्य श्रीजी की तिवयत बहुत धस्यस्य है। खबर मिलते ही हमने उदयपुर की तरफ बिहार कर दिया पर दुर्भीय कि हम आचार्यश्री के स्वर्गवास होने के बाद पहुंचे।

हम वर्तमान ग्राचार्य श्री नानालालजी म.को पूर्ण विश्वास विचान है कि हमारे से जंसा भी सहयोग लेता चाहें. हम देने के लिये लेका हैं। नगवान महावीर से हम प्राधंना बाते हैं कि इन बन्धान श्राचार्यश्री को इतनी शक्ति प्राप्त हो कि ये उत्तरोत्तर शासनोन्नित में श्रागे बढ़ते ही चले जायें।

पं. र. मुनिश्री जनकमुनिजी म. (गोंडल संप्रदाय)

निर्मल, निर्मन्थ श्रमणसंस्कृति के सुरक्षक आचार्य श्रीजी की निर्मल सुयशघारा दिग्दिगन्त तक फैली हुई है। हमें अनेक बार गुण-गाथाग्रों के श्रवण का सीभाग्य प्राप्त हुगा। फलस्वरूप दर्शन की ग्राकांक्षा ने हमें यहां तक ग्राने की प्रेरणा दी। ग्रमलनेर से ४२५ मील भूमि कुल ३८ दिनों में काटकर श्रीचरणों में उपस्थित हुए। थककर चूर-चूर हो चुके थे, पैर उठाना भी भारो हो रहा था। किन्तु ग्राचार्य श्रीजी के ग्रनुग्रह ने हमारी थकान को मुस्कान बना दिया। हमने सुनी बातों का साक्षात अनुभव किया।

ग्रहा ! क्या प्रेमपूर्ण वात्सत्य भाव एव कड़क ग्राचार निष्ठा, सहनशीलता की तो भव्य मूर्ति हो जान पड़े । २००० बिच्छू डंक मारे, जैसी घोर वेदना में उफ तक का शब्द नहीं । तेजोमय मूर्ति के दर्शन कर हम धन्य हुए ।

ग्राज उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं, किन्तु ज्ञानमय शरीर, चर्यामय भाव, निर्ग्रन्थ संस्कृति का भव्य ग्रादर्श हमारे सन्मुख है। हमें इस निर्ग्रन्थ श्रमणसंस्कृति से पूर्ण प्रेम है। जब तक यह चोला है, मैं हृदय से इसे जीवन में उतारता हुग्रा प्रसार करना चाहता हूँ एव मैं यहां ग्राये हुए प्रत्येक बधु यानि चतुर्विध संघ से निवेदन करूगा कि वे सच्चे हृदय से पालन करें। कोई भी व्यक्ति बिना निर्णय किये उठे नहीं।

नियमों के पालने का सुन्दरतम तरीका यह है कि ग्राचार्य श्री की प्रत्येक ग्राज्ञाग्रों को शिरोघार्य करें। निर्ग्रन्थ संस्कृति तभी सुर-क्षित रह सकती है। स्वर्गीय ग्राचार्य श्रीजी ने तो विरोधों की परवाह न कर निर्ग्रन्थ संस्कृति को कायम रखने में बहुत बहा योग दिया है। ग्राज उसी का उत्तरदायित्व इन नव्य भव्य ग्राचार्यश्री नानालालजी म.

अन्तिः इतः ११ पर है। उनकी पूर्ण प्रेमपूर्वक सहयोग देना प्रत्येक का कर्नेक्य है। ह भी ग्रापकी प्रत्येक बाजाग्रों को किरोबार्ग करते हुए अपने कीवन यथार्थ ह्य से उतारों। और प्राम्हे बहाये हुए महने हा प्रचार-प्रसार करेंगे, यही हमारी आचार्यश्री के प्रति श्रद्धा की पुष्पांत्रति है। <sup>६थविरपदविभूषित पं.</sup> मुनिङी सूरजनतजी म. सा.

प्राप लोग बाहर से, बहुत दूर दूर से यहाँ एकतित हुए हैं। इसलिये नहीं कि यहां कोई नाटक, सितेमा है। किन्तु इसलिये कि यहां पर जीवन है। अतः जीवन का उत्कर्ष करने के लिये ही आप यहां

पर श्राये हैं। श्राचार्य श्रीची की मावना के प्रति ग्रापकी श्रद्धा-मन्ति है। श्राचार्य श्री गरेलवाल की स. सा. ने उदयपुर नगर में जनम लेकर मेवाड भूमि के शिखर को छाँचा चठाया है। जैसे संसारपद में राजा प्रताप ने मेवाइ का गौरव बढ़ाया, वैसे हो आकार्यकी ने आव्यात्मिक क्षेत्र में मेवाड़ का ही नहीं विक्ति सारे देश का गौरव बढ़ाया है। आचार्यश्री ने अपने जीवनकाल के मनवान महाबीर के कासन में रह-कर शासन को और चमकाया और हुए आत्सदका में रहकर अपना कल्याण किया है। याज दे याजायंथी हमारे सामने नहीं हैं। हमारे से जनका मीतिक वरीर बोस्त्र हो गया है। संदार का यह नियम है कि जिन्होंने संसार में जन्म लिया है, वे कोई ग्राज, कोई कल, कोई घड़ी पतक में तो कोई कमी इस मीतिक कारीर की छोड़िंगे। काल

भतः मनुष्य को वर्ष रिका है तो खा-पीकर वींगामस्ती में पंताने के लिये नहीं, बिक्त बने कमाने के लिये मिला है। बता

पाचार्षत्रों में वर्षम्य जीवन विताने के लिये जो ग्रादेश श्रादि दिने हैं। उनको कर्म है हिन्द दिस प्रकार के तार्थे। ग्राचार्यकी ने कन्छ पार विते प्रकार कार्य की की क्या स्टाया, इन कार्य की पाने रहता है। की इसने जीवन की अपन स्टाम, बन कर है। विकास हम भी इसने जीवन की सावनामम बनामें नाजि हैं धंदन भी एक दिन मकत हो।

आचार्य श्रीजी के तप तेज से श्राक्षित होकर गोंडल संप्रदाय के जनकमुनिजी श्रीर जगदीशमुनिजी ७०० मील का लम्बा विहार कर श्राचार्यश्री के चरणों में पधारे हैं। आचार्य श्रीजी का मैं क्या गुण-गान करूं। हमारे जैनाचार्य ने भगवान महावीर के शासन को दिपाया है। मेवाड़भूमि में जन्म लिया है, वीर चारित्रचूड़ामणि हैं।

इन्द्र मुकुट समान दर्शन से चित्त रहै प्रसन्न वर्ते मंगलाचार। भ्राचार्थ श्रीजी का जितना भी कीर्तन किया जाये पूरा नहीं होता।

वर्तमान आचार्य श्री नानालालजी म भी पूर्ण गुणों के भंडार हैं। स्वर्गीय आचार्यश्री ने भ्रपना वरदहस्त इन पर रखा है। अतः चतुर्विघ संघ इनकी ग्राज्ञा का बराबर पालन करे। धर्म क्या है, बड़ों की ग्राज्ञा पालन करना ही धर्म है। ग्रतः वर्तमान ग्राचार्यश्री की ग्राज्ञा का पालन वरं, इसी में हमारा कल्याण है।

इसी प्रकार विदुषी महासती श्री नानूकंवरजी म., विदुषी महासती श्री मनोहरकंवरजी म., विदुषी महासती श्री कौशल्याजी म. ने भी सतीवृन्द की ग्रोर से स्वर्गीय ग्राचार्य श्रीजी के गुणगान करते हुए फरपाया कि स्वर्गस्थ ग्राचार्य श्रीजी म. ने श्रमणसंस्कृति की रक्षा के लिये जो ग्रादेश ग्रादि दिये, उनका हम पूर्णरूपेण पालन करेंगी ग्रीर वर्तमान ग्राचार्य श्रीजी म. हमें श्रमणसंस्कृति के उत्थान हेतु जो भी ग्राज्ञा प्रदान करेंगे, उसको सहर्ष शिरोधार्य करती हुई पालन करने कराने में तत्पर हैं ग्रीर रहेंगी।

भ्रनन्तर भ्राचार्य श्री नानाल।लजी म. सा. ने स्वर्गीय भ्राचार्य श्रीजी को श्रद्धांजलि भ्रापित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त किये कि—

वधुश्रो ! मैं आज दिशेष रूप से कुछ कहूँ, ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। महामुनिश्रो सत्येन्द्रजी म. श्री जनकमुनिजी म. व स्थिवर-पदिवभूषित पं. श्री सूरजमलजी म. ने तथा तीन महासितयों ने श्रीर वीच-वीच में श्री कानमुनिजी ने स्वर्गीय आचार्यश्री के सम्बन्ध में श्रपने हृदय के उदगार सबके सामने रखे हैं।

मेरे सामने स्वर्गीय ग्राचार्यश्री का जीवन-चरित्र है। वह मैंने देखा व अनुभव किया है, परन्तु उसको मैं ग्राप लोगों के सामने हुन्हू रखूं, यह मेरो क्षमता नहीं है।

श्राचार्य श्रीजी म. जैसी दिव्य विभूति ने शांत ऋांति को जन्म देकर जो श्रादर्श समाज के सामने रखा, श्रनेक संकटों व वाधाश्रों का सामना कर सत्यमार्ग पर श्रटल रहे, उसका वर्णन करना मेरे जैसे के लिये वहुत ही कठिन है। मेरी जिल्ला में इतनी क्षमता नहीं है कि में उसका सांगोपांग वर्णन कर सकूं।

ग्राचार्य श्रीजी म. को एक ग्रोर तो सारे स्थानकवासी समाज से मान-सम्मान मिलने का श्रवसर था धौर दूसरी ग्रोर श्रनन्त तीर्थं- करों से ग्राई हुई श्रमणसंस्कृति की पित्रता को ग्रक्षुण्ण रखने का प्रश्न था। श्रमणवर्ग में प्रवेश पाई हुई शिथिलता को देखकर स्वर्गीय श्राचार्य- श्री ने ग्रनुभव किया, यदि प्रभाव में आकर ग्रौर प्रवाह में वह कर जो ठीक नहीं है, उसमें हां में हां मिला दी गई तो इस शासन को ही महीं ग्रनन्त तीर्थंकरों की आशातना का भागीदार हो जाऊंगा। यह सोवकर ग्राचार्यश्री ने वही मार्ग ग्रपनाया जो उनके जैसे युगद्य गहापुरुष के लिये श्रेय था। मान-समान उनको ग्रपने श्रेयमार्ग हो विच- लित नहीं कर सके। भगवान की ग्राज्ञा और उनका बताया हुग्रा मार्ग ही उनके लिये श्रेय था। इसीलिये अनेक विघ्न-बावाग्रों के होते हुए भी घाचार्यश्री श्रमणसंस्कृति की पित्रता हेतु ग्राचार-विचार में दृढ़ता जाने के लिये ग्रन्त समय तक सतत प्रयत्नशील रहे।

श्रमणसंघ का जो रूपक बना, उसके लिये ग्राचार्य श्रीजी की पह भावना घी कि श्रमण-संस्कृति की पिवत्रता के लिये एवं उसके संरक्षण के लिये सभी साधियों को साथ लेकर चलूं। तदनुसार ग्राचार्य श्रीजी ने लगभग द-१ वर्ष तक श्रनेक प्रयत्न किये। परन्तु ग्राचार्य श्रीजी के सतत प्रयत्न के उपरान्त भी उनको ऐसा ग्रनुभव हुग्रा कि श्रुद्धान्त में रहकर उचित सलाह में सबके चलने की तैयारी कम है,

कुछ श्रमणों की तो बिल्कुल ही नहीं । इससे उनके विश्वास को घवका लगा । फिर भी प्रयत्नशील रहे श्रीर जो समस्यायों सामने श्राईं, उन पर आचार्य श्रीजी ने श्रमणसंस्कृति के सरक्षणार्थ जो व्यवस्थायों श्रादि दीं, वे आज भी समाज के सामने खुले रूप में मौजूद हैं । ऐसा करते समय श्राचार्य श्रीजी ने सहयोग की श्रपेक्षा रखी, परन्तु रुके नहीं । उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पीछे कौन श्राता है श्रीर कौन नहीं । उन्होंने सिर्फ यही देखा कि श्रमणसंस्कृति मेरे सामने हैं श्रीर चल पड़े उसकी रक्षा के लिये । श्राचार्य श्रीजी के मागं का विरोध हुग्रा, कइयों ने भले-बुरे शब्द कहे पर आचार्य श्रीजी श्रपने सत्पथ से विचलित न हुए । धैयं के साथ सब कुछ सहन करते रहे ।

विरोधियों के विरोध को एवं सत्य को ठुकराया हुआ देखकर हमारे मन में तो कभी-कभी उत्तोजना आ जाती थी कि क्यों न संयमः विपरीत दूषित प्रवृत्तियों को प्रगट कर दिया जाये ? पर मा वायदेव फरमाया करते कि कोई कितना ही तिरस्कार करे, ग्रनुचित शब्द कहे, उनका स्वागत करो श्रौर जिस प्रकार मैं सहन करता हूँ तुम भी सहन करना सीखो । अश्लीलतायुक्त सामग्री को प्रगट करने से विशेष कोई लाभ नहीं। इसलिये शांत रहकर संयम मार्ग पर दृढ़ता से चलो श्रीर शिथिलाचार को किसी भी प्रकार से प्रश्रय मत दो। इसके लिये श्राचार्य श्रीजी ने अपने आदेश आदि द्वारा जो कुछ फरमाया, वह मौजूद है। उन म्रादेशों को म्राचार्य श्रीजी म. मेरे तुच्छ जीवन के साथ सम्वन्वित कर चुके हैं। मैं उनकी ब्राज्ञाब्रों एवं घारणाब्रों के ब्रनुसार चलने को दृढ़प्रतिज्ञ हूँ तथा इसके लिये कितने भी सकट उपस्थित हों, उनको भेलने के लिये कटिवद्ध हूँ, सब कुछ न्योछावर करने को तत्पर हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि म्राचार्य श्रीजी ने सहयोग की म्रपेक्षा स्रवस्य रखी, मगर सहयोग की स्थिति सामने नहीं ग्राई तो वे लक्ष्य की ग्रीर ष्रागे वढ़ते गये। उस समय किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि दूर देशान्तर से भी कोई ग्रन्य मुनि प्रहरी बनकर श्रमणसंस्कृति

की रक्षा के लिये प्रायेंगे। परन्तु महापुरुषों की शक्ति प्रदृश्य भी होती है। उनका प्रभाव कहां और किस ढग से काम करता है, इसका सहज ही अनुमान नहीं लग पाता है। ठीक यही बात आचार्य श्रीजी म. सा. के श्रमणसंस्कृति रक्षा के कार्यों की हुई। उनके कार्यों की सुगंध दूर-दूर तक फैली ग्रीर ज्यों सुगंध से आकिषत होकर भ्रमर बिना आमंत्रण-निमत्रण स्वयं खिचा हुआ चला आता है, उसी प्रकार मुक्ते इस बात की प्रसन्तता है कि गुजरात, सौराष्ट्र जैसे दूरवर्ती देश से करीब ७०० मील का लम्बा विहार कर गोंडल संप्रदाय के श्री जनकमुनिजी तथा श्री जगदीशमुनिजी ग्राचार्य श्रीजी के चरणों में ग्राये हैं। न, ये मुनिवर श्रमणसंघ के है ग्रीर न इस संप्रदाय के, मगर गुणों के कारण ये उग्र विहार करके भी यहां आये हैं। श्री जनकमुनिजी ने कहा कि हम यह विश्वास दिलाते हैं कि हम ग्राचार्य श्रीजी के ग्रादेशों का पालन करेंगे ग्रीर जहां भी जायेंगे प्रचार करते हुए चलेंगे।

संयमप्रेमी पं. श्री सत्येन्द्रमुनिजी म. नं भी फरमाया कि सत्पथ पर कितना भी विरोध हो, हमें उसका डटकर मुकावला करना है श्रीर श्राचार्य श्रीजी ने हमारे लिये जो मार्ग रखा है, उस पर दृढ़ता के साथ चलते हुए रास्ता तय करना है।

तपस्वी पं. मुनिश्री सूरजमलजी म. वृद्ध दिखते हैं श्रीर हैं। पर इनमें इतनी स्फुरणा है कि हर काम को करने के लिये तैयार रहते हैं। इस श्रवस्था में भी श्रादर्श सेवाभावी हैं। यह सब श्रेरणा- वायक है। उनके उदगार भी श्राप सुन ही चुके हैं।

हमारे लिये अत्यन्त दुःख का विषय यह है कि हमारे श्राचार्य धोजी का भौतिक दारीर आज हमारे सामने नहीं है, वह हमारे में भोभल हो गया है लेकिन उनका उपदेश, श्रादेश हमारे सामने हैं। धाबार्य श्रीजी म. ने प्रेरणा दी है कि श्रमणसंस्कृति की रक्षा का दीह रूप से घ्यान रखना। किसी बात के मोह में क्षायार महिए दिख्लित न हो जाना। मैंने जो निर्दृत्य श्रमण-समावारी ह उसके अनुसार चलने वाला कहीं भी, विसी भी देश में विचरने वाली मुनि हो, उसके साथ ग्रात्मीय सम्बन्ध जोड़कर चलना ग्रीर यदि पास में रहने वाला श्रमणवर्ग भी विपरीत प्रवृत्ति करे, ग्रनुशासन में न रहे, श्रमणसंस्कृति के रक्षार्थ जो ग्रादेश ग्रादि दिये गंये हैं, उनका पालन न करे तो उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखना ग्रादि । श्राचार्य श्रीजी नै ग्रपने जीवन की साधना करते हुए जो समाचारी एवं ग्रादेश दिये हैं, उनका हमें ग्रन्तह दय से पालन करना है।

मनुष्य जीवन की साधना का निष्कर्ष ग्रन्तसमय में उपस्थित होता है। जिसकी साधना जीवन मर ग्रन्छी चलती है, उसका ग्रन्तिम समय में पण्डितमरण होकर जीवन सुधर जाता है।

आचार्य श्रीजी म. की जीवनसाधना कठोर थी, ग्रद्भुत थी। यही कारण है कि उसका भव्य पिडतमरण हुम्रा। मैं उनके ग्रन्तिम समय का क्या वर्णन करूं।

यह बात आप सब जानते हैं कि एक तरफ तो विरोध चल रहा था और इघर केंसर के कारण शारीरिक संघर्ष चल रहा था, जिसकी अत्यन्त वेदना थी। लेकिन आचार्य श्रीजी ने कभी उफ तक नहीं को। डाक्टर लोग यह देख हर चिकत थे कि इस महापुरुप में ऐसी कौनसी शक्ति है कि जिससे इतनी दारुण वेदना होने पर भी चूं तक नहीं। डाक्टर सा. कहते थे कि रोग की ऐसी भीषण स्थिति में साधारण मनुष्य तो डाक्टरों से मृत्यु की मांग करने लगता है। विष लेकर मर जाना चाहता है परन्तु धन्य है इन महात्मा को कि जिन्होंने देह पर एक प्रकार से विजय पा ली है।

तपस्वी श्री लालचन्दजी म. ने तो यहां तक कहा कि मुर्फे कभी कभी ऐसा ख्याल होता है कि श्राचार्य श्रीजी की वेदना गजसुक माल की वेदना का-सा दृश्य उपस्थित कर रही है। फिर भी जिस शानित श्रीर धेर्य के साथ वर्दाश्त कर रही है, यह हमारे लिये एक मपूर्व आदर्श है।

हद ग्रत्यन्त वेदना होती तब मनुष्य अपना भान भूल जाता है। फलतः अन्तसमय को विगाड़ भी देता है, लेकिन आचार्य भीड़ी शानिकत है वेदना को सहते रहे। मात्मा और शरीर के मेद की भेली प्रकार समभक्तर चलते रहे। श्राचार्य श्रीजी म. का संधारा सी भने के तीन दिन पूर्व डाक्टर रामावतारजी आचार्क श्रीजी म. की सेवा में उपस्थित हुए और शौपवि के लिये अनं की। आचायं श्रीजी म. ने फरमाया-मुक्ते अन परमारना की दवा लेनी हैं, अन्य कोई दवाई नहीं। इसी तरह डाक्टर शूरवीर-सिंहजी झादि को भी ऐसा ही जवाब दिया। डिंभी समय डाक्टर रामावतारजी ने मुक्ते एकान्त में लेकर यह कहा कि इस महापुरूप के लिये अपन क्या सोचें। अपना सोचना सव हमर्थ है। इस महापुरुष का हमान प्रभु में लग चुका है। हारीर की तरफ इनका ध्यान कर्ता के । यह एक महान दिल्य अलोकिक मृति है। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन में मानायं भीजी म. की 'मपूर्व अवसर एवी क्यारे आवशे' आदि सुना रहा था। सुनाते सुनाने दशंनायियों को तरक मेरा ध्यान चला जाने से सूल से में एक करी का हुनारा उच्चारण कर गया। परन्तु आचार्यको तो आत्मरमण मं लीन एक जिल से पुन रहे थे। जनको मेरी सूल मालूम हुई प्रीर जनी

हो, माने बलो। यह छुनकर में सोबता हूँ कि प्राचार भीजो को दोन गरे प्रत्यक्त वैद्दा में भी कितना ध्यान है। जब में बेहरे की तरफ देन्या छल रहा है। जब मने बेहरे की तरफ देन्या है। मालूम होता है, मानाधीन ने सोबा, यह बया हो अलोकिक उद्योशक के धार्मा धार्मा के समय में सोबा, यह बया हो अलोकिक विद्या धार्मा धार्मा में लीन होतर सात्मिक उद्योशक के बेहे से एकान्त समभाव में लीन होतर सात्मिक के दिन प्राचित्त के स्वान हो। अलोकिक विद्या

लेट गये। ता. १० को प्रात:काल भ्रागन्तुक दर्शनार्थियों को दर्शन देने के बाद शारीरिक चिन्ता से निवृत्त हुए। बाद में मैंने थोड़ा पानी पिलाया श्रीर उन्होंने कुछ विश्रांति ली। इसके बाद दूध के लिये पूछा, क्योंकि ग्रन्त तो ७-८ दिन से बद था। आचार्र श्रीजी म. ने दूध के लिये मना कर दी कि रुचि नहीं है। आचार्य श्रीजी आत्मध्यान में लीन थे। कुछ ही समय पश्चात फरमाया कि अब मुक्ते अपना कार्य करना उपयुक्त जान पड़ता है। अतः इस विषय में मैं ग्रपने ग्राप तो सावधान हूँ ही, तुम भी पूरी सावधानी रखना । डाक्टर सा. म्रा जायें तो उनसे भी कुछ बात करनी है। इतने में डाक्टर शूरवीरसिंहजी आ गये। डाक्टर सा. ने पास खड़े होकर तबियत देखी श्रीर हमेशा की भांति चले गये। ग्राचार्य श्रीजी ने डाक्टर सा. को वापस इशारा कराया । डाक्टर सा. वापस ग्राये । ग्राचार्य श्रीजी ने डाक्टर सा. को पूछा कि मैं ग्रब संथारा लेना चाहता हूँ। इसमें ग्राप क्या कहते हैं ? धाप अपनी भौतिक हिष्टि भी कुछ कहिये। डाक्टर सा. ने कहा कि हमारा सिद्धान्त तथा विज्ञान ग्राप जैसे महापुरुषों के लिये फैल-सा हो चुका है, फिर भी सावधान रहने की भ्रावश्यकता है। डाक्टर सा. ने मुभे कहा कि केंसर का बीमार जिसके सेकेन्ड्रीज फार्म हो जाती है, वह डेढ़ साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता। परन्तु मैं तीन साल से महाराजश्री के शरीर की शक्ति देख रहा हूँ, पर अब ब्लडप्रेसर व नाड़ी की गति में काफी अन्तर आ गया है। अतः सावधान तो रहना ही चाहिये।

इसके बाद श्राचार्य श्रीजी ने मुक्ते फिर फरमाया कि निगरानी रखना । मैं तो सावधान हूँ ही । मैंने कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा हैं ? गुरुदेव ने फरमाथा कि संथारा करने के लिये इच्छाकारेणि आदि की पाटियें सुनाग्रो, फिर छह जीवनी, दशवैकालिक का चौथा श्रद्याय सुनाग्रो । तव मैंने कम से सवका उच्चारण किया । पाठ उच्चारण में श्राचार्य श्रीजी ने यह भी फरमाया कि ग्रव बीच में किसी से बोलना

मत, फिर कहा ख्याल रखो। मैंने तीन दिन पूर्व स्थविर पं. मुनिश्र सूरजमलजी म. सा. के पास सब ग्रालोचना कर ली है। ग्रव फिर मैंने मेरी आलोचना करके छहजीवनी ग्रुन ली है। ग्रव मुक्ते कोई डावटर, वैद्य ग्रादि गृहस्य छुये नही। मैं ग्रपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।

उसी दिन प्रातः १०-२० वजे तिविहार संयारा ग्रहण किया गैर फरमाया कि अब यह कमरा खाली कर दो। मुक्ते एकान्त वाहिये। सब अलग हो जाओ। ऐसा कहकर आंखें दंद कर लीं। गोड़ी देर बाद जब म्रांख खोलीं तो मैं देखता हूँ कि म्रांखों में म्रपूर्व प्रेम एवं विश्ववात्सल्य की भावना टपक रही थी। उस वक्त इव स की गति थोड़ी जोर से चल रही थी, मगर चेतना पूरी थी। ता. ११ को प्रातः जब मैं कुछ नित्य-नियम सुना रहा था, उस दक्त भी मैं एक कड़ी चूक गया तो गुरुदेव ने फरमाया कि यह क्या करते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि संयारा सीमने के दिन प्रातःकाल तक भी इतनी ताजा स्मृति एवं जागरुकता यो । प्रतिक्रमण के वक्त स्यविर एं. मुनियी सूरजमलजी म. ने मांगलिक कुछ घीरे सुनाई, जिससे बादार्य खीडी म. के कान में न पड़ी तो फरमाया कि मांगलिक क्यों नहीं मुनाई हो ? फिर मैंने जोर से सुनाई । इतना ही नहीं, छंयारा छीमले के प्रित्तम समय तक दोपहर को करीद २ वज महाछतीची श्री सोहत-एंवरजी पधारे तव श्री कानमुनिजी ने कहा कि महासदीकी खमन्त ए।मणा करते हैं, तो याचार्य श्रीजी ने आंख खोळीं ग्रीर उनके सामने देखकर गर्दन हिलाई। तब भी आचार्य श्रीजी म. जागरक थे। इस्क्रे पूर्व करीव १२ दने माचार्य श्रीजी म. चौतिहार संयारा पत्रख चूके पे। इस तरह २६ घण्टा संथाराकाल व्यतीत होने के बाद ता. ११ हो ६-६० वजे लन्त तक जागत्क प्रवस्या में संयाग सीमा । संयाग सीमने पे पूर्व दर्शनाधियों की भीड़ काफी संख्या में लमा या । दर्शन में लिये सद धातुर ये। पर में सोचता या कि ग्रन्तिम समय में स्मापि के मन्दर किसी प्रकार व्यवघान न पहुँचे। विल्कुस द्यांत बाता-

वरण रहे तो भ्रच्छा है। इसलिये दर्शनार्थियों को कुछ रुकना भी पड़ा। चौविहार संथारे के दरम्यान श्राचार्य श्रीजी म. के शरीर में जब खुजाल हुई तो स्वयं खुजाल करने लगे। मुफे इन्कार कर दिया। शरीर के हाथ नहीं लगाने दिया। इसी जागरूक भ्रीर पूर्ण चेतनावस्था में ही मस्तिष्क ग्रीर नेत्र आदि की तरफ से ग्राखिर इस भौतिक शरीर को छोड स्वर्ग सिधार गये। म्राचार्य श्रीजी म. सा. का म्रान्तिम दृश्य म्रलीकिक था, प्रपूर्व था । मैंने ऐसा दृश्य न कभी सुना भ्रौर न देखा । प्राचार्य श्रीजी म. ने जिस जागरूकता के साथ प्रपने जीवन का उत्कर्ष किया, वह उनकी साधना का प्रतीक है। प्राचार्य श्रीजी म. के जीवन में साधना का जो स्थान रहा, उसका वर्णन शब्दों द्वारा व्यक्त करना मेरे लिये बहुत ही कठिन है। इतना अवश्य कहता हूँ कि निर्ग्रन्थ श्रमणसंस्कृति के सरक्षणार्थ ग्राचार्य श्रीजी ने ग्राचार-विचार ग्रीर उच्चार को हढ़ता के साथ समाज के सामने रखकर भ्रादर्श उपस्थित किया। हमारा कतव्य है कि उसको हम श्रमणवर्ग झागे बढ़ाते हुए चलें। श्रावक-श्राविकाम्रों का भी भ्रपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। म्रतः म्राप लोग भी कटिबद्ध होकर चलने की प्रतिज्ञा लेकर उठेगे तो शिथिलाचार एवं स्वेच्छाचार को दूर होने में देर न लगेगी। प्राचार्य श्रीजी का भौतिक शरीर हमारे सामने नहीं है, लेकिन ग्राघ्यात्मिक शरीर हमारे सामने मौजूद है। उसको जीवन में लाना है ग्रौर जिस प्रकार संथारा-सलेखनापूर्वक पंडितमरण से अपने को सफल बनाया, उसी प्रकार प्रतिदिन अभ्यास द्वारा हम भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अन्तिम समय में उत्तम भावना द्वारा पांडित्यमरणपूर्वक जीवन को सफल बनायेंगे। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं माचार्य श्रीजी की आजा आणा, घारणा के अनुसार चलने को कटिवद हूँ, इन महात्माओं ने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी रक्षा पापके हाथ में है। मैं वच्चा हूँ, चतुर्विध संघ की गोद में वंठा हूँ, मेरे ज्ञान-दर्शन-चारित्र की रक्षा का घ्यान रखना आपका कर्तव्य है।

श्राचार्य श्रीजी के गुभाशीविद से हम ज्ञान-दर्शन-चारित्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें श्रीर श्राचार्य श्रीजी म. की दिन्य श्रातमा स्थायी एवं व्यवड पूर्णशांति के साथ शीधातिशीध मोक्ष में पधारें, इस भावना के अन्तिम चरण : ४१४ साथ में अपनी श्रद्धट श्रद्धा न्यक्त करता हूँ। महें य के प्रति जन-जन की श्रद्धांजित

जदयपुर में जपस्थित जनसमूह ने तो अपने श्रद्धेय के प्रति ंजिल समिष्ति की ही थी, किन्तु जो अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके, जन्होंने अपने-अपने स्थानों पर सभाओं का आयोजन कर सामूहिक रूप में श्रद्धांजिल समिपत की थीं।

श्रद्धांजिल समर्पण करने वालों में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं ने व्यक्तिशः तथा श्रीसंघों ने सामहिक रूप में जो श्रद्धांजिल 'मिष्ति की थीं, श्रमणोपासक के 'श्राचार्यश्री श्रद्धांजलि श्र'क' के रूप में प्रकाशित हैं। जिनके पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि पूज्य आचार्य भी गणेशलालजी म. सा. ने जीवन की महानता प्राप्ति के लिये प्रयत्नों म श्रीमणेश किया था और प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहते हुए महान-

उनकी महानता उनके जीवन के आदर्शों में गिर्मत है और वे सदेव महान रहे। श्राज उनकी महानता हमारे समक्ष है और उसका प्रमाश हम सबको भी महान बनाने के लिये प्रेरित करता रहेगा।

प्रण श्राचार्यश्री महान थे, हैं श्रीर रहेंगे एवं हम जनके दर्गों से सिक्षित, अनुशासित हों, महान बनें, यही हमारा लक्ष्य हो ।

## लो महान अन्तिम प्रणाम

इन पृष्ठों में पूज्य ग्राचार्य श्रीजी की जीवनी ग्रीर संयम-तप-त्याग-साधना से पूत पवित्रता का सक्षिप्त दिग्दर्शन कराया है। किन्तु यह सिन्धु में बिन्दु के तुल्य है ग्रीर एक महान व्यक्तित्व, ज्योतिपुंज महामना का सर्वांगीण जीवन चित्रण इन थोड़े से पृष्ठों में करना ग्रथवा कुछ एक घटनाग्रों का सकेत कर देना असीम को ससीम में बांधना है।

इन पृष्ठों में वही लिखा गया, जिसे दृष्टि देख सकी है। लेकिन जो देखा है, उसे व्यक्त करने में अपने श्रम का गोपन नहीं किया है। इस विश्वास के साथ कि महापुरुषों का नामस्मरण ही विवेकोपलिब्ध में सहायक है। उनकी गंभीरता, विराटता, उदारता के प्रति शत-शत वदन और अभिनन्दन करते हुए श्रद्धावनत हूँ। उनके वरद उपदेश प्रबुद्ध ग्रीर प्रगतिशील बनायेगे, इस विश्वास के साथ पुनः पुनः श्रद्धांजिल समिपत है।

## स्मरणीय श्रीसंघ की सेवायें

कथावस्तु के नायक का जीवन-मंच उदयपुर है। श्रतः उसकी महत्ता का संक्षिप्त परिचय करा देना श्रावश्यक है।

पूज्य ग्राचार्य श्री गणेशलालजी म. सा. ने उदयपुर में जनम लिया, विकसित हुए और ग्रन्त में इसी भूमि में ग्रपने भौतिक देह का परित्याग कर दिया । ग्रथीत् गंगा का जल गंगा को ही समिति कर दिया, किन्तु ग्राघ्यात्मिक दृष्टि से दुनिया को बहुत कुछ दिया ।

लेकिन इस लेने श्रीर देने के समय के अन्तराल में उदयपुर श्रीसंघ ने मान-श्रभिमान से परे रहकर सदैव श्रपने त्याग का परिचय दिया, वात्सल्य का दान दिया।

श्राज भी वह समय प्रत्यक्ष है जब श्रपने ही हाथों युवा गणेशलालजी को महानता के मार्ग का पिथक बनाकर 'शिवास्ते पंथा सन्तु' की भावना का पाथेय अपित किया था एवं अपने स्वत्व को त्याग कर निधि के निधान को सौंप दिया था जनता को । सौंपा भी इस भावना के साथ था कि जन-जन के बीच शांति, समता श्रीर साधना का प्रसार प्रबल बने ।

भावना सफल हुई । ग्रपने आपको गौरवान्वित माना । भावना के साकार होने से हर्ण सीमा लांघ गया कि ग्रकस्मात संजोये स्वप्नों को ग्राघात लगा । सुना कि जन-जन के श्रद्धिय मेवाड़ी सपूत चतुर्दिक् संयम की सुवास फैलाते हुए भी शारीरिक ग्रस्वस्थता से ग्राकांत हैं। सेवा में उपस्थित हो गया ग्रपने ग्रांगन में ग्रागमन की भावना और मनुहार भरो विनती को साथ लेकर । उसके विचारों में एक ही बात रग रही थी कि जन-जन को स्वस्थ सींपा था ग्रीर पुनः स्वस्थ, हुव्ह-पुठह एनं बिलब्ड कर सींप देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ! भावना की सफलता के आसार दिनोंदिन कमशः क्षीण होने लगे। असातावेदनीय-कर्मोदय से श्रद्धेय का शरीर प्राणलेवा—केंसर—रोग से आकांत था।

सन् १६५६ में श्रद्धेय का पदार्पण हुग्रा ग्रौर ११ जनवरी १६६३ तक विराजमान रहे। इस समयाविध में श्रद्धेय की शारीरिक स्थिति में ग्रनेक अवसर ग्राये जो चिन्ताजनक थे। ग्राशंकाग्रों से धिरे मनों में नई-नई शंकायें पैदा हो जाती थीं। लेकिन धन्य है उदयपुर श्रीसंघ। ग्रपने श्रद्धेय के शारीरिक रोग की विमुक्ति के लिये अच्छे-से-अच्छे साधन समुपलब्ध करने के लिये सचेष्ट रहा ग्रौर प्राप्त साधनों का सदुपयोग किया।

श्रद्धेय के दर्शनार्थ आगत स्वधमी बंधु-बांघवों की सुविधा के लिये सतत प्रयत्नशील रहा। महलों में रहने वालों ने ग्रागतों की सुविधा के लिये महल छोड़ दिये, श्रट्टालिकायें छोड़ दीं, घर के द्वार खोल स्वयं ने कुटियाओं में बसेरा कर लिया लेकिन ग्रागतों को श्रमुविधा नहीं होने दी। यह ऋम एक दो दिन नहीं, ३६५ दिन रहा। यह ३६५ दिन एक बार के ही नहीं, ऐसे ऐसे चार वर्ष के हैं।

उदयपुर श्रीसंघ की प्रशंसा शाब्दिक परिधि में प्रतिबंधित न कर संक्षेप में कहेंगे कि उसका-सा सीभाग्य संभी को प्राप्त हो, उससे स्पर्धा करने का ग्रवसर श्रन्यान्य संघों को मिले। स्वर्णाक्षरों में श्र'कित उसका विरुद विशेष श्लाघनीय है।

जब तक श्रद्धेय गणेशाचार्य स्मरणीय रहेंगे तब तक उदयपुर संघ के कार्यकर्ता श्रीर कार्य स्मरणीय हैं। वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, वरन भावी पीढ़ी भी श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त कर उऋण नहीं हो सकेगी।





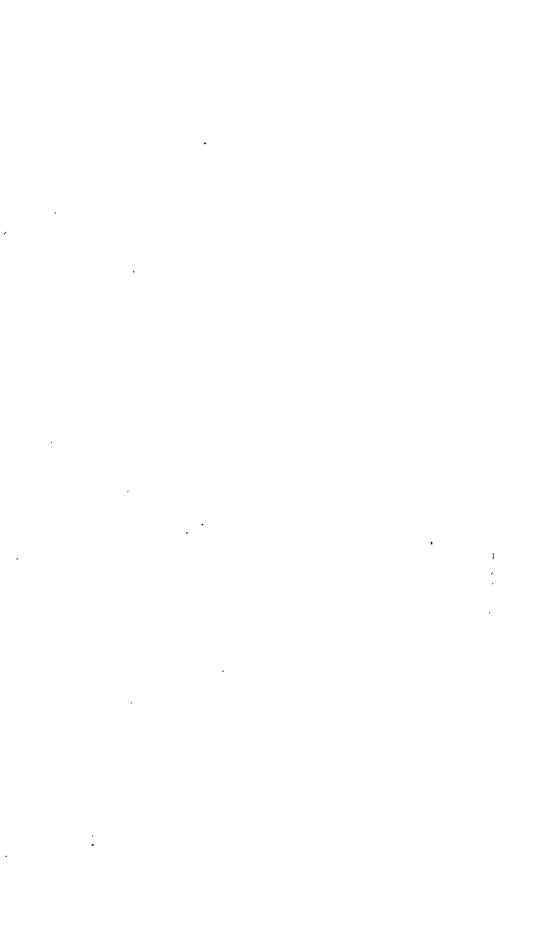